# भा॰ दि॰ जैन सँच मन्थमालाः प्रथमपुष्पस्य चतुर्दशोदलः

## श्रीयतिवृषभाचार्यरचितचूर्णिस्त्रसमन्वितम् श्रीमगवद्गुणमहाचार्यप्रणीतम्

# क सा य पा हु डं

तयोश्च श्रीवीरसेनार्यविरचिना जयधवळा टीका

[ चतुर्दश्रमाधिकारे चारित्रमोहोपश्रमनातुर्योगद्वारं पञ्चमदश्रमाधिरे चारित्रमोहक्षपणातुर्योगद्वारम् ]

सम्पादको

पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, सिद्धान्ताचार्ये सम्पादक महाबन्ध सह मम्पादक श्ववला आवि पं० कैलाशचन्द्र

सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्ताचार्ये सिद्धान्तरास्त्री न्यायतीर्थं अधिष्ठाता स्याद्धाद महाविद्यालय काशी

प्रकाशक मन्त्री, साहित्य विभाग भा∘ दि∨ जैन सघ, चौरासी, मथुरा वीरनिर्वाणाब्द २५०८

### भा॰ दि॰ जैन संघ प्रन्थमाळा

इस धन्धमालाका उद्देश्य संस्कृत प्राकृत आदिमें निबद दि॰ जैनागम, दर्घन, साहित्य, पुराण आदिका यथासम्मव हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन

सचालक

भा० दि० जैन संघ

ग्रन्थाङ्क १-१४

प्रास्तिस्थान व्यवस्थापक भा० दि० जेन संघ चौरामी मथुरा

# Sri Dig. Jain Sangha Granthamala No l-14

# KASAYA-PAHUDAM XIV DARSHANMOHA KSHAPANA Etc.

#### BY GUNADHARACHARYA

WITH

Churni Sutra of Yativrashabhacharya

AND

THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF VIRASENAGARYA THERE UPON

EDITED BY

Pandit Phoolchandia Siddhantashastri

EDITOR MAHABANDHA
JOINT. EDITOR DHAVALA

# Pandit Kailashachandra Siddhantashastri

N) ayatirtha, Siddhantaratna Syadvada Digambara Jain Mahavidyalaya, Varanasi

PUBLISHED BY
THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT
THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA
CHAURASI, MATHURA

# Sri Dig. Jain Sangha Granthamala

Foundation year ]

[ Vira Niravan Samvat 2468

Atm of the Series-

Publication of Digambara Jain Siddhanta, Darshana, Purana, Sahitya and other works in Prakrit etc., possibly with Hindi Commentary and Translation

DIRECTOR

SHRI BHARATAVARSIYA DIGAMBARA JAIN SANGHA NO. 1 VOL. XIV

Ta be had from-

THE MANAGER SRI DIG. JAIN SANGHA CHAURASI, MATHURA

Printed By
Vardhaman Mudranalaya
Gauriganj, Varanasi.

#### प्रकाशकीय

जयधवला कार्यालय भदैनी, वाराणमी वी० नि० स० २५०८ कैलाझचन्द्र झास्त्री मत्री, साहित्य विभाग मा॰ वि॰ जैन संब

#### भा॰ दि॰ जैन संघके साहित्य विभागके सदस्योंकी नामावळी

#### संरक्षक सदस्य

१३०००) स्व० दानवीर मेठ भागचन्दजो, डोगरगढ

८१२५) स्व० वानवीर आवक शिरोमणि साह शान्तित्रसादजी, दिल्ली

५०००) स्व० श्रीमन्त सर सेठ हकुमचन्दजी, इन्दौर

५०००) स्व० क्षेत्र छदामीलालको. फिरोजाबाद

२००१) सेठ नानवन्त्रजी हीराचन्द्रजी गाँधी, उस्मानाबाद

२५००) लाला इन्द्रसेनजी, जगाधरी

२५००) स्व० बाब जगमन्दिरदासजी, कलकत्ता

२००१) सिंघई श्रीनस्दनलालजी, बीना

#### सहायक सदस्य

१२००) सेठ भगवानदासजी, मयुरा

१२००) बा० कैलागचन्दजी एम० ही० ओ०, बस्बई

१००१) सकल दि० जैन परवार पञ्चान, नागपर

१००१) सेठ क्यामलालजी, फर्च्लाबाद

१००१) सेठ घनश्यामदासजी सरावगी, लालगढ

( रा० व० सेठ चुन्नीलालजी सुपुत्र स्व० निहालचन्दजीकी स्मृतिसे )

१०००) स्व लाला रप्बीर सिंहजी जैना वाच कम्पनी, दिल्ली

१०००) स्व० रायमाहब लाला उल्फतरायजी. दिल्ली

१०००) स्व० लाला महावीरप्रसादजी

१०००) स्व० लाला रतनलालजी मादीपरिये

१०००) स्व० लाला घमीमल धर्मदासजी

१०००) श्रामती मनोहरी देवी मातंश्वरी लाला वसन्तलाल फिरोजीलालजी, दिस्ली

१०००) बाबू प्रकाशचन्दजी खण्डलवाल ग्लाम वस्स सासनी, ( अलीगढ )

१०००) लाला छोतरमल शकरलालजी, मथुरा

१०००) सेठ गणेशीलाल थानन्दोलालजो, आगरा

१०००) सकल जैन पञ्चान, गया

१०००) सेठ सुवानन्द शकरलालजी मुल्तानबाले, दिल्ली

१००१) सेठ मगनलालको हीरालालको पाटनी, आगरा

१००१) स्व० श्रीमती चन्द्रावतीजी धर्मपत्नी स्व० साहू रामस्वरूपजी, नजीवाबाद

१००१) सेठ सुदर्शनलालजी, जसवन्तनगर

१०००) सौ० केशस्वाई फुन्दीलाल गोरावाला, महावरा (झांसी)

१००१) सेठ मेवराज खूबचन्दजी, पेडरारोड

१०००) सेठ ब्रजलाल बारेलालजी, चिरमिरी

१०००) स्व० सेठ बालचन्द देवचन्दजी शाह घाटकोपर, सम्बई

१०००) पद्मश्री ब० प० सुमतिबाई जी शाह, शोलापुर

#### प्रस्तावना

क्वायप्रामृत जयभवलाका यह चौदहवाँ भाग है। चारित्रमोह उपश्चमनाका प्रकरण है। उपश्चम श्रीणपर बारोहणका कपन भाग १३में कर आये हैं। प्रकृतमें उनशम श्रीणिक्ष अवरोहणका विवेचन कम प्राप्त है। उसके से उसमें भी सर्वप्रयम उपश्चमश्रीणकी अपेशा क्वायप्रामृतमें जो आठ सूत्र-गायाएँ निवद हैं उनको लक्ष्यमें रखकर 'एतो सुत्तिहासा' यह चूणिसुत्र निबद किया गया है। उन सुत्रगायाओं को तो चारित्रमोहनीय उपशामना अनुयोग हारके प्रारम्भमें ही निबद कर आये है। अत हम यहाँ उनके पदीका निर्देश न करके उनमें जिस विवयका प्रतिपादन किया नया है। उसीका स्पटीकरण प्रकृतमे प्रस्तुत करेंगे।

#### उपशामनाकरण और उसके मेद

कर्मोके उदयादिपरिणामोके विना उपशान्तभावसे अवस्थित रहना इसका नाम उपशामना है। इसके दो भेद हैं—करणोपशामना और अकरणोपशामना।

#### करणोपञ्चामना

प्रशस्त और अप्रशस्त परिणामीसे कर्मप्रदेशोंका उपशान्त रहना करणोपशामना है। अथवा करणोंकी उपशामनाको करणोपशामना कहते हैं। उपशामनाकरण, निषदीकरण और निकाचना करण आदि आठ करणोंकी प्रशस्त उपशामनाद्वारा उपशामना होना करणोपशामना है। अथवा अयकर्षण आदि करणोंकी अप्रशस्त उपशामनाद्वारा उपशामना होना करणोपशामना है यह उक्त कयन का तात्यर्थ है।

#### अक्रणोपशामना और उसके मेद

यहां करणोपशामनाका जो लक्षण निर्दिष्ट किया है। इससे अतिरिक्त लक्षणवाकी करणोपशामना होती है। प्रशस्त और अप्रशस्तकरण परिणामोके विमा जिनका उदयकाल अभी प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे कर्मवरमायुगेका उदय परिणामके विना अवस्थित रहना अकरणोपशामना है यह उक्त कथनका तालयें है। मक्त्यगिरिने द्वे॰ कर्मप्रकृतिमें इसके लक्षणका निर्देश करते हुए जिल्ला है कि संसारी जीवोंके जैसे पदेत और नदीने पत्थय चतुष्कीण और त्रिकोण परिणाम कर कविष्यत रहते हैं वैसे हो अधःप्रवृत्तकरण आदि करण परिणामोंके बिना वेदनाके अनुभवन आदि कारणों से कर्मप्रदेशोंका उपधान्त होना अकरणोपशामना है।

प्रकृतमे वीरसेन स्वामीने अकरणोपशामनाका जो लक्षण प्रतिपादित किया है उसमे बाह्य किसी कारणका निर्देश नहीं किया गया है। जब कि द्वेठ कमंग्रकृतिमें मलप्रणिरि अकरणोप- शामनामें वेदनादिक अनुभवको कारणरूपसे प्रस्तुत करते हैं। मलप्रांगिरिक अनुसार यह एक करण-कृत और दूसरी अकरणकृत दोनों प्रकारको देशोपशामनामें हो देखनी चाहिये, सर्वोपशामनामें नृत अर्थेत करणोदे हो उसकी उत्पत्ति होती है। किन्तु यह कथन कथायप्रामृतको चूणि और उसकी उत्पत्ति होती है। किन्तु यह कथन कथायप्रामृतको चूणि और उसकी उत्पत्ति होती है।

अकरणोपशासनाके दो सेट हैं—अकरणोपशासना और अनुदीर्णोपशासना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और आवका आरुस्वन सेकर कर्मोंका जो विपाक परिणाम होता है उसे उदय कहते हैं तथा उस उदयसे परिणत कर्मको उदीर्ण कहते हैं। उसके बिना जिसने विपास परिणाम प्राप्त नहीं किया है उसे अनुदोर्ण कहते हैं। इन अनुदोर्ण कर्मोकी उपशामनाका नाम अनुदोर्णपशासना है। यह करण परिणामीके बिना होती है, इसकिए इसका दूमरा नाम अकरणोपशामना भी है। इसका विवेचन कर्ममुबाद नामक आठजें पूर्वमें इस्टब्स है।

वने कर्मप्रकृति मूलमें तो इस सान्वन्यमे इतना ही कहा गया है कि इसके जानकार अनुसोगमरोकी हम प्रमास करते हैं। किन्तु इसकी चूर्णिमें यह अवश्य ही स्वीकार किया गया है कि अकरणोपशामनाका विवेचन करनेवाला आगम विच्छिन हो बानेसे ही ग्रन्थकारने इसके जानकार अनुसोगबरोको प्रणाम किया है।

#### करणोपञ्चामना और उसके भेद

कर्णीयशामनाके दो भेद है—देशकरणोपशामना और सर्वेकरणोपशामना । अप्रशस्त उप-सामना आदि करणोके द्वारा एकदेश क्रमंदेशोंका उदयादियरियामकं बिना उपशान्तक्यते रहना देशकरणोपशामाना है। इसों किन्ही करणोका परिमित कर्मप्रदेशोमे ही उपशान्तपना होता है, इसीलिये इसे देशकरणोपशामना कहते हैं।

किंन्तु इम विषयमे अन्य व्याख्यानाचार्योका यह अभिप्राय है कि यहाँ इस प्रकारकी देश करणोपशामनाय समावेश हो जाता है। इसिंग्यं या या या या समावेश हो जाता है। इसिंग्यं यहाँ देश करणोपशामनाय समावेश हो जाता है। इसिंग्यं यहाँ देश करणोपशामनाय समावेश हो जाता है। पर किनते ही करण उपशास्त रहते हैं और किनते ही करण अनुपशास्त रहते हैं, यह देशकरणोपशामना होने पर अपकर्षणकरण और परअकृतिसकसकरण अनुपशास्त रहते हैं तथा श्रेष करण उपशास्त हो जाते हैं यह देशकरणोपशास्त्रा हो। जाते हैं यह देशकरणोपशास्त्रा हो। अथवा उपशास्त्र शिष्ट पर वहे हुए जीवके अनिवृत्ति करणके प्रथम समयमे अपशस्त उपशास्त्राकरण, निभत्तिकरण और निकाचनाकरण ये तीन करण अपने-अपने स्वकृत्य सिनव्द हो जाते हैं। अर्था उपशास्त्र करणो अर्थास्त हो। अर्था उपशास्त्र करणो अर्थास्त विश्व हो। अर्था उपशास्त्र करणो अर्थास्त विश्व हो जाते है। अर्था उपशास्त्र करणो अर्थास्त करणो हो। अर्था प्रशास्त्र करणो अर्थास्त करणो है। अर्था उपशास्त्र करणे आरि अर्थास्त हो। स्त्र अर्थास्त करणे हि। अर्था प्रशासन है। इसिंग्य करणो हो। अर्था नपुसक्तेदके प्रदेशोका उपशासन करते हुए जब तक सर्वाधमा नहीं होता तब तक उसका नाम देशकरणोपशासना है। अर्था नपुसक्तेदके प्रदेशोका उपशासन करते हुए जब तक सर्वाधमा नहीं होता तब तक उसका नाम देशकरणोपशासना है। अर्था नपुसक्तेदके प्रदेशोका उपशासन करते हुए जब तक सर्वाधमा नहीं होता तब तक उसका नाम इसकरणोपशासना है। स्त्र स्वास्त्र जारी है। विश्व है। किन्तु का प्राप्त हो होता स्वास्त जारी है। स्वास्त्र जारी है। स्वास्त्र जारी हिया है।

तथा सब करणोकी उपशामनाको सर्वोपशामना कहते है। तास्पर्य यह है कि अप्रशस्त उपशामना आदि आठ करणोका अपनी-अपनी किया को छोड़कर उनका प्रशस्त उपशामना द्वारा उपशान्त होना सर्वकरणोपशामना है।

वं कर्मप्रकृतिमें करणोपशामनाके सर्वकरणोपशामना और वेशकरणोपशामा ये दो भेद किये गये हैं। उनमेसे सर्वकरणोपशामनाके स्वरूप और उसकी प्रवृत्तिको स्पष्ट करनेके लिये इसमे विशेष कथन प्रस्तुत किया गया है। दशापशामनाका कथन करते हुए उसकी चूणिमे इतना हो कहा गया है कि वह आठो कर्मोंकी होती है। मरुयंगिरिते इस सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है उसका आधार स्वे० पैनसंहह है। उसमे यह उल्लेख आया है—

देशोपशामनाकरणकृता करणरहिता च । सर्वोपशामना तु करणकृतैवेति ।

आशय यह है कि देशोपशासना दो प्रकारको होती है—करणकृत और करणरहित। सर्वोपशासना मात्र करणकृत ही होती है। जब कि जयधवनामे देशोपशासनाको अप्रशस्त जपशा- प्रस्तावना ३

सनाकरण आदि करणोंसे मात्र एकरेक्ष कमें उदेशों के उपशम होनेको देशकरणोपक्षामना कहा गया है। आक्ष्ययं इस बालका है कि पचर्तपाह और क-भैक्डिनिको सल्यांगिर टीकामे इसका नाम देश अयद्यक्तणों प्रनियादित देशकरणोप्यामनाको कैसे परिपणित कर लिया गया है जो अयद्यक्तणों प्रनियादित देशकरणोप्यामनाके लक्षणके विकद्ध है।

#### देशकरकोपशासनाके श्रेट

कवायप्राभृत जूणिमे देशकरणोपशामनाके वे दो नाम आगे है—देशकरणोपशामना और अप्रशस्त उपशामना। इनका स्पटीकरण करते हुए जयधवलामे किला है कि यह संसारी जीवोके काश्रवास्त परिणामीके निमन्ति होती है, इसलिए इसका पर्यायवाची नाम अप्रशस्त उपशामना में है और यह अस्ति होती है। क्योंकि अति तीव संकलेश परिणामीके कारण अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधसीकरण और निकाचनाकरणकी प्रवृत्ति होती है। क्षपक्षेणे और उपशामजेणोमे विशुद्धतर परिणामीके कारण इसका विनाश भी देखा जाता है, इसलिए भी यह अप्रशस्त है यह सिद्ध हो जाता है। इसका विशेष विवेचन कथायप्राभृतच्णिके अनुसार इसरे अश्रायणीय नामक पूर्वकी पाँचवी वस्तु अधिकारके चौथे महाकर्म प्रकृति नामक अनुयोगद्वारमे देखाना चाहिए।

यह क्षायप्राभृनजूणि और उसकी जयधवला टीकामे कहा गया है। किन्तु स्वे० कमंप्रकृति और उसकी चूणिमें इसके देशोपशामनाके अतिरिक्त अगुणोपशामना यह नाम क्षायप्राभृत चूणिमें का नाम को स्वाप्य क्षाय हो। त्या अप स्वाप्य क्षाय स्वाप्य स्

कसायपाहुड मुलकी प्रस्तावनामे एक मुद्दा यह भी उपस्थित किया गया है कि स्वे॰ कमंप्रकृतिसे गाया ६६ से ७१वीं गाया तककी इन छह गायाओं द्वारा देशोपदासनाका विस्तृत विवेचन किया गया है, इसछिए उससे यह स्वीकार किया गया है कि आ॰ यतिवृषमके सामने दवे॰ कमंप्रकृति रही है। उन्होंने देशोपदामनाके स्वरूप आदिको समझनेके छिए 'एसा कम्पयडीसु' छिसकर जिया कमंप्रकृतिकी और संकेत किया है वह स्वे॰ कमंप्रकृति ही है।

कन्तु वर्षे ॰ कर्मप्रकृतिकी जिन ६ गायाओं से सब कर्मों के उत्तर मेरोंकी प्रकृति, स्थिति, अनुसात्र और प्रदेशमेदिक जिस देशोपशासनाका निर्देश किया गया है उत्तका आध्य इनना ही है कि देशोपशासना अपूर्वकरणके अपिता समस्य तक ही होती है, अनिवृत्तिकरणके प्रयस समस्य देखोपशासनाकी व्युच्छित्ति ही रहती है सो यह अभिप्राय तो क्यायप्रामृत और उसकी चूर्णि में प्रतिपादिव दर्शनमोहनीय और चारिक्सोहतीयकी उपलामना और अपणाने क्यनसे ही फिल्त हो जाता है यतिवृत्त्यम आचार्यने अनिवृत्तिकरणके प्रयस समयमें अप्रशस्त उपशासनाकरण, विश्वतिक्षम आचार्यने अनिवृत्तिकरणके प्रयस समयमें अप्रशस्त उपशासनाकरण, विश्वतिक्षम अप्रशस्त उपशासनाकरण, विश्वतिक्षम अप्रशस्त उपशासनाकरण, विश्वतिक्षम अप्रशस्त उपशासनाकरण, विश्वतिक्षम अप्रश्नित्र अप्रश्नित्र स्थान प्रस्ति अप्रश्नित्र स्थान प्रस्ति स्थान स्य

स्पष्टकरनेके लिए बाचार्य यतिवृषभने देशोपशामनाके स्वरूपपर प्रकाश डालनेके लिए (एसा कम्मपयडोसुं लिख कर २वे० कर्मप्रकृतिकी ओर इशारा किया होगाइसे कोई भी परीक्षक स्थोकार नहीं करेगा।

(१) दिगम्बर परम्परामे सकमको बन्धका एक प्रकार मानकर उद्वेलना प्रकृतियाँ १३ स्वीकार की गई है—आहारकद्विक, सम्यक्त्व, मिश्र, देवगतिद्विक, नरकगतिद्विक, वैक्रियिकद्विक, उच्चगोत्र और मनुष्यगतिद्विक। गो० क० गाथा ४१५।

किन्तु दवे॰ कर्मप्रकृति चूर्णिमे २७ उद्वेलना प्रकृतियाँ स्वीकार की गई है। यथा---अनन्ता-नुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्य, सम्यग्निथ्यात्य, देवद्विक, नरकद्विक, वैक्रियिक सप्तक, आहारक सप्तक मनुष्यद्विक और उच्चगोत्र । कर्मप्र॰ चु० प्रदेशसक्रम पत्र ९५ आदि ।

(२) अपूर्वकरणमें स्थितिकाण्डकघात आदि कार्य प्रारम्भ हो जाते है। इसी तथ्यको स्थानमं रत्कर क्याप्रमामृत वृणिमे स्थितिकाण्डकघातकी प्रक्रियापर प्रकाश डालते हुए दर्शन-मोहनीयका जां स्थितकाण्डकघात होता है उसमे उद्देलना सकम नही स्थीकार करके मात्र यह उल्लेख इंग्टियोचर होता है—

पढमट्टिदिल्बह्यं बहुअ, विदिवट्टिदिलंडयं विसेसहीणं, तदियं ट्विंद्ल्ब्डयं विसेस-हीणं । एदेण कमेण द्विद्ल्ब्डयमहस्सिहि बहुएहिं गदेहिं अपुज्वकरणद्वाए चरिमसमय पतो । भा० १३, प० ३६-३७ ।

किन्तु इसके स्थानमे इसी स्थिति काण्डकधात को व्वे० कमंत्रकृतिचूर्णिमे उद्वेलना सकम-पूर्वक स्वीकार किया गया है। यथा—

> अन्नं च उब्बलणालक्खांण पठमाद्वितिखंडय सल्बमहन्तं । वितिय विसेसहीण, तितय विसेसहीण जाव अपुञ्चकरणस्स अतिमद्भितिखंडग विसेसहीणं। उपशमनाकरण अधिकार प० २५।

यह दोनो चूर्णियोका एक-एक उल्लेख है। इनमें से बहां कमंत्रकृति चूर्ण में दर्शनमोहतीय-के रियंतिकाण्डक धातको उद्धेलनामकम पूर्वक स्वीकार किया है वहाँ कथायप्राभृतचूर्णि इस तथ्यको स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार दोनो चूर्णियोका यह अन्तर उपेक्षा करने योग्य नहीं है। प्रथम कारण तो यह है कि एक तो दोनो परम्पराओं के अनुसार मिस्यास्व कर्म उद्धेलमा-प्रकृति नहीं है। दूनरे इस तथ्यको कर्मप्रकृति स्वीकार करतो है कि सम्यनस्व और सम्यग्निम्यास्व ये दों कर्म उद्धेलना प्रकृतियों होकर भा २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला ही मिस्यास्वद्यामे इन दोनो प्रकृतियोंकी उद्धेलना करता है। स्वं॰ कर्मप्रकृतिन देश स्वीकार करते हुए खिखा है—

कसायपाहुङनुस प्रस्तावना पु० ३६।

एवं मिच्छिदिद्विस्स वसर्ग भिस्सगं तओ पच्छा ॥६६। संकामक॰ इसी तच्यकी उसकी चूर्णिस भी पूष्टि होती है। यथा---

मिच्छादिद्ध अट्ठाबोससंतकम्मितो पुत्र्यं सम्मतं एतेण विहिणा उञ्चलेति । ततो सम्मामिच्छतं ते चेव विहिणा ।

इसी तथ्यको दिगम्बर परम्परा भी स्वीकारती है। यथा-

पिच्छे सम्मिरसाणं अधापवत्तो मुहुत्तकंती ति । उच्चेरुणं तु तत्तो दुवरिमकंडो ति णियमेण ॥४१२॥ गो० क०

(२) यह दोनो चूर्णियोका एक-एक उदाहरण है जो इस तथ्य की पुष्टि करने के लिये पर्याप्त हैं कि इन दोनों चूर्णियोंका कर्ता एक व्यक्ति नहीं हो सकता। आगे भी हम इन दोनों चूर्णियोंमे मसभेदके कतिषय उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं जिनसे इस तथ्यकी पुष्टिमें और भी सहायता मिलेगी। को• कमंत्रकृति चूर्णिके इस उल्लेखपर दृष्टियात की जिये—

> इदाणी सम्मदिद्विस्स उब्बलमाणितो मण्णीत—'अहाणियद्विमि छतीसाए' अहसदो अल्णाहियारे। किमण्णं ? मण्णाह—कालओ अंतोमुहुत्तेण उब्बलिति ति । तं दरसेति—अणियद्विखवगो छत्तील कम्मपगतीतो एएणेव बिहिणा उब्बलित । कमेर्नूण ।

आशय यह है कि अनिवृत्तिकरण नौवें गुणस्थानमें जिन ३६ प्रकृतियोंको क्षपणा होती है वह उद्देलना संक्ष्मपूर्वक ही होती है। इसी प्रकार इस चूंणिसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना तथा मिथ्याख और सम्यग्निम्थाखकी क्षपणा भी उद्देलनापूर्वक स्वीकार की गई है। जब कि कथाय प्रामृतच्यामें इस बातका अणुगात्र भी उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता।

(३) कसायप्रामृत चूर्णिके अनुसार जो जीव कथायोकी उपघामना करता है वह अनिवृत्तिः करण गुणस्थानमे लोभसंज्वलनके मात्र पूर्वस्थांकोसे ही सूच्य कृष्टियोकी रचना करता है। उल्लेख इस प्रकार है—

> से काले विदियतिभागस्स पढमसमए ठोभसंजलणाणुभागसंतकम्मस्स जं जहण्णफद्यं तस्स हेट्टदो अणुभागिकट्टीओ करेदि ।

किन्तु दर्वे कर्मप्रकृतिवृणिमे पूर्वस्थकोसे अपूर्वस्थकोको रचनाका विधान कर पुना उनसे कृष्टियोके करनेका विधान किया गया है। यथा—

> अस्पनंनकरणद्वाते बहुमाणो लोभसंजलणस्य पुत्रकट्वीहितो समते समते अपुत्रवाणि फड्डगाणि करीन। "" जाव एय ठाणं न पावति ताव पुत्रकहुगं अपुत्रवकट्टा गस्स रूवेणेव अणुआगसंतकम्म आसि, तीए पठमसमते किट्टीओ पकरेट।

१. गा० २२ और उमको वूणि। २. गा० ६२ और उसको वूणि।

एकमात्र नपुंत्रकवेद सब्दका ही प्रयोग हुआ है'। (३) स्वे कि कमेप्रकृतिमें अविरत सम्यादृष्टिके लिये अजल अवस्ता प्रयोग हुआ है। इसती चूर्णिमें इसके स्वानमें अजल सब्द दृष्टिगोचर होता हैं। जब कि कवायप्राभृत और उसकी चूर्णिमें अविरत सम्यादृष्टिके अयोग इस शब्दका प्रयोग नहीं हो हुआ है। साब्द प्रयोगभेदके ये कित्तपा उदाहरण है, जिनको छक्षमें हेनेसे भी यही निविचत होता है कि इन दोनो चूर्णियोंके कर्ता आचार्य यतिवृचय नहीं हो सकते यह स्पष्ट ही है। और न ही आ० यतिवृचयों अपनी चूर्णिक जिल्को समय दवे कमेप्रकृति और उसकी चूर्णिमें हीनाझीन अधिकार और स्थितक प्राच्या होते हिम्म है। कमायप्राभृत और उनकी चूर्णिमें झीनाझीन अधिकार और स्थितिक स्थाप्त होता है कि इने कमेप्रकृति और उसकी चूर्णिमें नाममात्रकों भी उपलब्ध नहीं होते। अतः यह स्पष्ट है कि उन विवयोंपर चूर्णिसूत्र लिल्के तम्म प्रवाद अपने का प्रयोग होते। अतः वह स्पष्ट है कि उन विवयोंपर चूर्णिसूत्र लिल्के तम्म प्रवाद अपने का प्रवाद विवयोंपर चूर्णिसूत्र लिल्के तम्म प्रवाद विवयों स्वयोग स्वयोंपर चूर्णिसूत्र लिल्के हैं उन्हों गुरुओं और पूर्व आगमको आधार बनाकर हो उन्होंने छेव चूर्णिसूत्रीकी भी रचना को है, अन. कहा बयाहु हुत्त को उनन प्रस्तावनामें यह स्वीकार करना भी हास्यास्पद प्रतीत होता है कि—

'यतिवृषभके सम्मुख पट्खाडागमके अतिरिक्त जो दूसरा आगम उपस्थित या वह है कमें साहित्यका महान ग्रन्थ कम्मपयडी। इसके मग्रहकती या रविवास विवास नामके आचार्य है और उस ग्रन्थ पर स्वेतान्वराचार्योकी ही ।को उपकर होनेसे अभी तक यह स्वेतान्वर सम्प्रदायका ग्रन्थ समझा जाता रहा है। किन्तु हालमे ही उसकी चूंचिक प्रकाशमें आमेते तथा प्रस्तुन कसाम पाहुंबकी चूंचिका उसके साथ मुक्तात्मक अध्ययन करतेस इम बातमे कोई सन्देह नहीं रह जाता है कि कम्मपयडी एक विगम्बर परम्पराका ग्रन्थ है और अज्ञात आचार्यके नामसे मुद्दित और प्रकाशित उसकी चूंचि भी एक विगम्बराचार्य इन्ही यतिवृष्यको ही कृति है 'प० ३१।

(१) हाँ उपशमना प्रकरणकी इन दोनों चूणियों के अध्ययनसे इनता अवदग ही स्वीकार किया जा सकता है कि जिल्ला क्वेनास्वर आवायेंने कर्मश्रकृति चूणिकी रचना की है उनने सामने कवायप्रामृत चूणि अवदय रही है। प्रमाणस्वरूप कथायप्रामृत गाथा १२२ की चूणि और स्वे० कर्मश्रकृति गाथा ५७ की चूणि इस्टब्य है—

> कदिविहो पिडवारो—अवस्वाएण च उवसामणस्वएण च। अवस्वएण पिदस्स सन्द्राणि करणाणि एममग्एण उपचाडिदाणि। पदमसम्पर चेत्र जाणि उदीरज्जीत करमाणि ताणि उदमावन्तिय पदसर्गाण, जाणि ण उदीरजित ताणि वि ओकट्टिद्रण आवल्पियवाहिरे गोवुच्छाए सेदीए णिवकसाणि। क० पा० सत्त प० ७१४।

यह कषायप्राभृत चृणिका उल्लेख है। इसके प्रकाशमे व्वे॰ कमंप्रवृति उपशमनाप्रकरणकी इस चृणिपर दृष्टियात कीजिए—

स्यागि पडिपातो सो दुविहो—अवनक्षएण उवसमद्भक्षएण य। जो भवनक्षएण पित्रज्ञा तस्स स्वव्याणि करणाणि एतसमतेण उपपाडिदाणि भवेति। पदममसने लाउदीरंज्जिति करमाणि ताणि उद्याविष्यं पवेनियाणि, जाणि ण उद्यानियाणि, जाणि ण उदीरंज्जित तस्माणि ताणि उद्याविष्यवाहिंग्तो उर्वार गोणुक्कणितीते सेडीते रतीति। जो उनसमद्भाक्षण्णं परिपडित तस्म विद्वासा । यत्र ६९

गा०६५ और उसकी चूणि। २ गा०२७ और उसकी चूणि।

वोगों चूणियों के उन दो उल्लेखों में के कायशानृत चूणिको सामने रक्कर कर्मप्रकृति चूणिक पाठपर दृष्टियात कराने यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यंप्रकृति चूणिकारके सामने कथायशानृत चूणि नियमसे रही है। प्रथम तो उसका कारण कर्मप्रकृति चूणिके उक उल्लेखसे पाया जानेवाला 'ताल विहासा' पाठ है, क्यों कि किसी मूल चूच गामका विवरण उपस्थित कराने पेठले एको युक्त चहासा' या 'तस्य विहासा' या साम 'विद्वासा' या देवें की परम्परा कथायशामृत चूणिमें ही पाई जाती है। किन्तु वदें कर्मप्रकृति चूणिये किसी भी गायाकी चूणि किखते ससम 'तस्य विहासा' यह लिककर उसका विवरण उपस्थित करनेकी परिपाटी इस स्वलको छोड़कर अन्यम कही भी दिल्योचर नही होती।

एक तो यह कारण है कि जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वे॰ (क्रमंत्रकृतिच्णिकारके सामने कथायप्राभृतजूणि नियमसे उपस्थित रही है। दूसरे स्वे॰ कर्मप्रकृतिको इस जूणिमें 'गो-पुच्छागितोते' पाठका पाया जाना भी इस तथ्यका समर्थन करनेके लिये प्योप्त कारण है। हमने स्वे॰ कर्मप्रकृति मूल और उसकी चूणिका यथा सम्भव बन्नोकन किया है, पर हमें उक्त स्थलकी जूणिको छोडकर अस्पन्न कही भी इस तरहका पाठ उपलब्ध नहीं हुआ जिसमें निषेक क्रमसे स्थापित प्रदेश रचनाके लिये गोपुच्छाकी उपमा दी गई हो।

तीसरे उक्त दोनो चूर्णियोंमे रचनाके जिस कमको स्वीकार किया गया है उससे भी इसी तथ्यका समर्थन होता है कि श्वे० कमंत्रकृतिचूर्णिके छेखकके सामने कसायपाहुडसुतकी चूर्णि नियमसे रही है।

इस प्रकार दोनो नूषियोक उपशासना अधिकार पर दृष्टिपात करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यिविषुक्ष आचार्य न तो कर्मप्रकृति नूष्णिके कर्ता है। हैं और न ही क्वायप्राम्त नूष्णिको निबद्ध करते समय उनके सामने दबेल कर्मप्रकृति मूल ही उपस्थित रही है। उन्होंने अपनी नूष्णिमें किस कर्मप्रकृतिका उस्लेख किया है वह प्रस्तुत क्वेल कर्मप्रकृतिका उस्लेख किया है वह प्रस्तुत क्वेल कर्मप्रकृतित हो कर अद्यायणीय पूर्वकी पांचवी वर्त्नुता चौथा अनुयोगद्वार महाकम्मप्रयद्यिष्णहुट ही है। उसके २४ अवात्तर अनुयोगद्वारों को ध्यान मे रख कर ही आ॰ यतिवृषभने 'कम्मप्रयद्यिष्णहुट ही है। उसके २४ अवात्तर अनुयोगद्वारों को ध्यान मे रख कर ही आ॰ यतिवृषभने 'कम्मप्रयद्यी सु में बहुबचनका निर्देश किया है।

### सर्वकरणोपशामना और उसका दूसरा नाम

करण आठ हैं—वन्धनकरण, उदीरणाकरण, संक्रमकरण, उत्कर्षणकरण, अपकर्षणकरण, अप्रवास उपवासनाकरण, निश्वकोकरण और निकाचनाकरण। कमें कि बन्ध बादि होनेमें आत्माक पिरणाम मुख्य निर्मास है, इसलिये इनको करण सजा है। दस्तावमूत सहुव आत्माक अवस्मावमें स वन्ध बादि होने में आत्माक पिरणाम मुख्य निर्मास है, व्यक्ति इसलिये इसलिय

यह प्रशस्त करणोपशामना मात्र मोहनोय कर्मकी ही होती है। उसमे भी चारित्रमोह-नीयकी प्रशस्त उपशामना करते समय बाठों करणोंकी होती है। मात्र दर्शन मोहनीयकी प्रशस्त उपेक्षासना हो जाने पर भी उपजनसम्बद्धिक अपकर्षणकरण और संक्रमकरण इन दो कारणों-की प्रवृत्ति चालू रहती है। यहां चारित्रमोहनीयकी उपजामना प्रकृत है, क्योंकि उपजम श्रेणीमें दर्शनमोहनीयकी उपजामना तो होती हो नहीं है, क्योंकि जो उपजामश्रीण पर कारोहण करने-के पूर्व हो दर्शन मोहनीयकी उपजामना या क्षपणा कर चुका है वही उपजा श्रेणि पर कारोहण करने को अधिकारी होता है। तथा अनन्ताबन्धीकी उपजामना होती नहीं। यहां मात्र उसकी विसंयोजना हो होती है। दक्षित्रये प्रकृतमें अञ्चरताक्ष्यानाकरण आदि १२ कवाय और हास्यादि नी नोकवाय इन २१ प्रकृतियोकी सर्वोपनामना ही विबक्तित है ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

#### २१ प्रकृतियोंकी उपशामनाका क्रमनिर्वेश

जो जीव पुरुषवेदके उदयके साथ श्रीणपर आरोहण करता है वह नप्ंसकवेद, स्त्रीवेद, सात नोकपाय, तीन कोष, तीन मान, तीन माया और सूक्ष्म कृष्टि लोभको छोड़कर तीन लोभ इन २१ प्रकृतियोको उक्त परिपाटीकाम्से सर्वोपशामना करता है। तथा इसके बाद सदमकष्टिगत लीभकी उपहासना करता है। और इस प्रकार परा मोहनीय कर्म उपहान्त हो जाता है। यहाँ इनमेसे प्रत्येक प्रकृतिके उपशम करनेमे अन्तर्महर्त काल लगता है और समस्त २१ प्रकृतियोंके उपकास करनेसे भी अन्तर्महर्त काल लगता है। आधाय यह है कि जिस कर्मके उपकास करनेका प्रारम्भ करता है प्रथम समयमे उसके सबसे कम प्रदेश प्रारम करता है. दूसरे समयमें उससे अमंख्यातगणे प्रदेशपू जको उपशमाता है। तीमरे समयमे उससे भी असंख्यातगणे प्रदेश-पूंजको उपश्वमाता है। यह कम विवक्षित प्रकृतिके पूरी तरहसे उपश्वम होनेके अस्तिम समय तक चाल रहता है। इसी प्रकार समस्त २१ प्रकृतियोंके विषयमें समझना चाहिये। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि उदयाविलप्रमाण स्थितियोका और बन्धाविलप्रमाण स्थितियोका उपराम नहीं होता. नयोकि वे अनन्तर पर प्रकृतिरूप परिणम जाते है। इसी प्रकृत अनुभागसम्बन्धी सभा स्पर्धको और सभी वर्गणाओको उपशामना करता है। यहाँ बन्धाविल और उदयाविलको छोडकर ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि जितने भी स्थितियोंके भेद है उन सबमें स्पर्धक और सब वर्गणाएँ पाई जाती है। यहाँ सकम, उदीरणा, बन्ध, उदय और सत्त्वके प्रसंगसे भी ऊहापोह करते हुए अल्पबहुत्व द्वारा उसे स्पष्ट किया गया है सो उसे मुलसे समझ लेना चाहिये। यहाँ तक-का जितना विवेचन है वह नपुंसकवेद और स्त्रीवेद पर अविकल घटित हो जाता है। मात्र उदय और उदीरणा उस-उम वेदसे श्रेणियर चढे हुए जीवके ही कहनी चाहिए। तथा आठ कवाय और छत्र नोकषायकी अपेक्षा उक्त प्ररूपणा उदय और उदीरणाको छोडकर ही करनी चाहिये। अब रहे पुरुषवेद और चार मज्वलन सो इनकी अपेक्षा भी उदय और उदीरण्मको ध्यानमे रखकर विचार करनेपर कदाचित अनियम बन जाता है।

यहां उतना विशेष समझना चाहिये कि पहले जो आठ करण कहे है उनमे अप्रशस्त उप-शामनाकरण, निम्मत्तीकरण और निकाजनाकरणकी प्रवृत्ति आठवें गुलस्थानके अन्तिम समय तक ही होनी है। नौवें गुलस्थानके प्रथम समयमे इनकी व्युव्छिति हो जाती है। इसका अर्थ है कि बाठवें गुलस्थान तक जो कमें अभी तक उदयमे दिये आनेके अयोग्य ये और जिन कर्मोंका यथा-सम्प्रव सकम, उत्कर्षण और आफर्षण नहीं हो सकता था उनका नौवें गुलस्थानके प्रथम समयसे थे सब कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं। यद्यिष वस्तुस्थित यह अवश्य है पर आगे प्रशस्त उप-शामना द्वारा चारित्र मोहनीयमन्वर्थी उन कर्मोंका भी प्रशस्त परिणामिके द्वारा उपशाम कर दिया जाता है और इसीक्यि प्रकृतमे बाठ करणोंकी उपशामनाको सर्वोपशामना कहा गया है। करणसम्बन्धी विशेष विचार

अपुक्रमंमेसे नरकायुके बन्धनकरण और उत्कर्षणकरण मिध्यात्वगुणस्वानमें ही होते हैं। संक्रम करणको छोड़कर शेष पीच करण, उदय और सस्य चोचे गुणस्यान तक होते हैं। तियंज्वायुके बन्धनकरण और उत्कर्षणकरण दूसरे गुणस्यान तक हो हो हैं। सक्रमकरण और उत्कर्षणकरण दूसरे गुणस्यान तक होते हैं। मनुष्प्रायुके बन्धनकरण और उत्कर्षणकरण वादे गुणस्यान तक होते हैं। उदारणाकरण अमसस्यतगुणस्वान तक होते हैं। अपकर्षणकरण नेवे गुणस्यान तक होते हैं। संक्रमकरणके बिना अप्रसस्य वच्यानाकरण, तिकाचनाकरण और निध्यतिकरण अपुर्वकरणके अन्तिक समय तक होते हैं। तथा उद्यय और सस्य अपोराकेवर्जी गुणस्यान तक होते हैं। तथा वेवायुके बन्धनकरण और उत्कर्षणकरण अप्रसत्तगृणस्यान तक होते हैं। अपकर्षणकरण अप्रसत्तगृणस्यान तक होते हैं। अपकर्षणकरण और सस्य उत्वान्धान गुणस्यान होते हैं। उदय और उदी गणा अययत सम्यवृद्धि गुणस्यान क होते हैं तथा अप्रसत्त उपक्षामनाकरण, विध्यतिकरण और निकाचनाकरण ठवें गुणस्यान के अन्तिम समय तक होते हैं। इसका भी संक्रमकरण नहीं होता।

साता वेदनीयके बन्धमकरण और अपकर्षणकरण सयोगिकेवली गुणस्थान तक होते हैं। उत्तरपंणकरण सूक्ष्मसायपराय गुणस्थान तक होता है। उत्तरपंणकरण और संक्ष्मकरण प्रमत्त मध्या गुणस्थान तक होते हैं। उत्तरपंणकरण और निकाचनाकरण अपूर्वकरणके अन्यता गुणस्थान तक होते हैं। उदा और सरख क्योगिकेवली गुणस्थान तक होते हैं। असाताबेबनीय के बन्धनकरण, उत्कर्षणकरण और उदीरणाकरण प्रमत्तसंथत गुणस्थान तक होते हैं। सक्षमकरण सुचमायपरायगुल्धान तक होते हैं। अपकृष्णकरण स्थागिकेवली गुणस्थान तक होते हैं। सक्षमकरण सुचमायपरायगुल्धान तक होता है। उपकृष्णकरण अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक होते हैं। उदर भी सहस्य अपविकरण अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक होते हैं।

भोर्ीय कमके अपवर्तन।करण और उदीरणाकरण सूक्ससाम्परासमे एक समय अधिक एक आविक काल प्रोच रहने तक होते हैं। उदय इसके सितम समय तक होता है। बन्धनकरण उत्कर्पणकरण और सक्रमकरण अनिवृत्तिकरणके विवसित स्यान तक होते हैं। अप्रशस्त उप-सामनाकरण, निम्मतीकरण और निकाचनाकरण अपूर्वकरण गुणस्थानके अन्तिम समय तक होते है। नथा सस्य उपदान्त मोहके अन्तिम समय तक होता है।

शेष ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कमोंके अपवर्तनाकरण और उदीरणाकरण सीणभीह गुणस्थानमे एक समय अधिक एक आविष्ठ काल खेष रहते तक होते हैं। उदय और सत्व अतिस समय तक होते हैं। बन्यमकरण, उत्कर्षणकरण और संक्रमकरण सुक्मसाम्पराम्न गुणस्थान नक होते हैं। उपयामनाकरण, निचलीकरण और निकाचनाकरण अपूर्वकरण गुणस्थान नक होते हैं। उपयामनाकरण, निचलीकरण और निकाचनाकरण अपूर्वकरण गुणस्थान नक होते हैं।

नाम और गोत्र कसंके बन्धनकरण, उत्कर्षणकरण बीर संक्रमकरण सूक्ष्मसाम्परायगुण-स्थान तक होते हैं। उदीरणा और अवर्षणकरण सर्यागकेवशे गुणस्थानके अन्तिम समय तक हांते हैं। उदायामानकरण, निभ्यतिकरण और निकाबनाकरण अपूर्वकरण गुणस्थानके अन्तिम समय तक होते हैं। उदय और सस्व बयोगकेवशीगणस्थानके अन्तिम समय तक होते हैं।

#### उपशामनाके मेद

उपशामना दो प्रकारकी होती है—सध्याबात उपशामना और निर्ध्यावात उपशामना। यदि नपुंसक वेद आदिका उपशम करते समय बीचमे ही मरण हो जाता है तो बह सध्याबात उपशामना कही जाती है। इसका जबन्य काल एक समय है, न्योंकि नपुं सकवेदकी प्रशस्त उप-शक्षना करनेके बाद दूसरे समयमें मरणको प्राप्त हो जानेपर सक्याधात उपशामनाका जबन्य काल एक समय प्राप्त होता है। उन्हण्ट काल अन्तर्मुहुत होता है यह स्पष्ट हो है। तथा निक्यांचात उपशामनाका जबन्य बोर उन्हण्ट काल जन्तर्मुहुत है।

दूसरे प्रकारके भी उपवासना दो प्रकारकी है—अप्रशस्त उपशासना और प्रवास्त उप-शासना । इनमेंसे अप्रवास्त उपवासनाकों अनुप्रशास्त अबस्थाका जम्म्य काल एक तस्य है, क्योंकि अप्रवास्त उपवासनाके अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे अनुपद्यास्त होनेके बाद द्वितीय समयसे मनकर उसके देव हो जानेपर इपका जम्म्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा उपवास अणीपर आरोहण करते समय अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर उत्पर चढ़नेके बाद लौटनेपर अनिवृत्तिकरणके अत्तिम समय नकके कुल कालका योग अन्तर्भृहृते है। इस प्रकार लग्नशस्त उपवासनाके अनुप्रवास्त रहनेका उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहृते प्राप्त हो जाता है। प्रवास्त उप-शासनाके भेदों सहित जम्मय और उत्कृष्टकाल का निर्देश अनन्तर पूर्ण विश्वा हो है।

#### प्रतिपात के दो भेद

उपशामश्रेणिपर आरोहण करके जो उपशान्त कथायगुणस्थानको प्राप्त हुआ है उसका बहांसे दो प्रकारसे पतन होता है—अवक्षयिनिम्त्तिक और उपशामनाक्षयिनिम्त्तिक । जिसका अवक्षयिक निर्माप्त पतन होता है वह मन्कर नियमसे अविदार सम्यादृष्टि देव होता है, इस्लिध्ये उसके प्रथम समयसे ही बच्चन आदि सभी करण एक साथ उद्घाटित हो जोते हैं। उसके प्रथम समयसे करता है और जिन कर्मोंकी उदीरणा होती है उनका निक्षेप उदयाविक प्रथम समयसे करता है और जिन कर्मोंकी उदीरणा नहीं होती उनका निक्षेप उदयाविक वाहर प्रथम समयसे करता है।

इस प्रकार अबक्षयांतिमत्तक प्रतिपातका कथन करके आगे उपशामनाक्षयांतिमत्तक प्रति-पातका कथन करते हैं। मोहनीयकी विवक्षित प्रकृतिकी उपशामनाका अपना काल है उसके समाप्त होनेपर इस जीवका उपशामश्रीणसे नियमसे पतन होता है। और इस प्रकार पनन होनेपर सर्वप्रथम यह लीभ संज्वलनकी उदीरणा करके उसकी उदयादि गुणश्रीण रचना करता है। यहाँप उसी समय अन्य दो लोभोका भी अवकर्षण करता है, परन्तु वे उदय प्रकृतिया न होनेनं उनका गुणश्रीणक्ष्यसे उदयाविलके बाहर निश्चेण करता है। साप ही ये तीनो प्रकारके लोभ उसी समयसे प्रशस्त उपशामनासे अनुपशान्त हो जाते हैं। सज्वलन लोभका वेदन करते हुए इस जीवके ये आवश्यक होते हैं—(१) लोभ वेदक कालके प्रथम त्रिभागमे कृष्टियोंके असस्थान बहुआनों उदीरणा होती है। (२) प्रथम समयसे जिन कृष्टियोंकी उदीरणा होती है वे थोड़ी होती है। इसर समयमें जिन कृष्टियोंकी उदीरणा होती है वे विशेष अधिक होती है। इसा प्रकार सुक्ससम्पर, य

इस प्रकार कृष्टिवंदककालके समाप्त होनेपर जिस समय यह जीव प्रथम समयवर्ती बादर साम्पराधिक होता है जसी समयसे समस्त मोहनीय कर्मका अनालुपूर्वी सक्रम प्रारम्भ हो जाता है। उसी समयसे लोमेंका लोभ संकलनमे संक्रमण करता है और उसी समयसे स्वयंक्रमत लोभका देवन करता है। इस समय उसकी सब कृष्टियां नष्ट हो जाती हैं। मात्र उदयाविष्ठगत वे स्पर्धकात लोभक्प परिणमती जाती हैं। तुन वह तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षण कर माया-सज्जलनको उदयाविलाह्य गुण्येण एवना करता है। तथा दो मायालोको उदयाविलाह्य गुण्येण एवना करता है। सायावेदकके तीन प्रकारको लोभ और दो प्रकारकी सायाका मायासंच्यकनमें

संक्रमण होता है। तथातीन प्रकारकी माया और दो प्रकारके लोभका क्षीमसंज्यालनमें संक्रम होता है।

तदनन्तर क्रमसे तीन प्रकारके मानका अपकर्षण करके मानसंज्यलनकी उदयादि गुणश्रेणि रचना करता है तथा अन्य दो प्रकारके मानकी उदयादिल्याक्य गुणश्रेणि रचना करता है। इस प्रकार यहांसे नी प्रकारके कथायका गुणश्रीण निक्षेप होने लगता है।

तदनन्तर तीन प्रकारके क्रोधका अपकर्षण करके क्रोधसंज्यकनकी उदयादि गुणश्रेषि रचना करना है। तथा अन्य दी प्रकारके क्रोधकी उदयादि ज बाह्य गुणश्रेणि रचना करता है। यहाँ बारह कथायों का गुणश्रेणि निक्षेप होने रुपता है। यहाँ इतमा विद्येष जानना चाहिये कि संज्यलन कोभ आदि कथायों का गुणश्रेणि निक्षेप प्रारम्भसे ही दोष ज्ञानावरणादि कमें कि गुण-श्रेणिनिक्षेपके सद्ध होकर भी गलित दोष गुणश्रेणिनितंप होता है। यह विदोषता आगे भी जान रुनी चाहिये।

तदनन्तर यह जीव कमसे पुरुषवेद का बन्धक होता है तथा उसी समय पुरुषवेद और छह नोकषाय ये सात कर्म प्रशस्त उपशामनासे अनुपशान्त हो जाते हैं। साथ ही उसी समय सात नोकषायोका अपकर्षण कर पुरुषवेदकी उदयादि गुणश्रोणि रचना करता है तथा शेष छह कर्मीकी उदय बाह्य गुणश्रोण रचना करता है। इसके बाद स्त्रीवेद और नपूंसकवेदको अनुपर्शान्त करते हुए उनकी उदय बाह्य गुणश्रेणि रचना करता है। फिर क्रमसे अन्तरकरण करनेके कालको प्राप्त करनेके बाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे ये कार्य प्रारम्भ हो जाते है--(१) अभीत्तक जो मोहनीय-का एक स्थानीय बन्ध-उदय होता रहा बिह ब्रिस्थानीय होने लगता है। (२) उपधमश्रेणिपर चढते समय छह आविल कालके बाद को उदीरणाका नियम था बह नहीं रहता। यहाँ चूणिसूत्रमे 'सर्व' पद दिया है सो उसपरसे यह अर्थ फलित किया गया है कि उतरते समय सूक्ष्म-साम्प्ररायके प्रथम समयसे ही यह नियम नहीं रहता। (३) अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे मोह-नीयका अनानपूर्वी सकम होने लगता है। साथ ही क्रोधसंजलनका भी इसी प्रकार अनानपूर्वी सकम होने लगता है। (४) चढते समय जिस स्थानपर कमौंका देशवातीकरण हुआ था उनका पून सर्ववातीकरण हो जाता है। तथा उपशमश्रीणपर चढते समय जो असस्यात समयप्रवद्धीं-की प्रति समय उदीर ।। होने लगी थी वह नियम अब नही रहता । निर्जराका जो सामान्य कम है वह यहांसे पारम्भ हो जाता है। इस प्रकार कम-कमसे प्रारम्भसे ही स्थितिबन्ध और अनुभाग-बन्धको बढाता हुआ अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयको प्राप्त होता है।

तदनन्तर यह जीव अपूर्वकरणमे प्रवेश करके उसके प्रथम समयमे अप्रशस्त उपशामनाकरण.
निषमीकरण और निकाचनाकरणको उद्घाटित करनेके साथ हास्य-शोक और रित-अरित इनमेसे
किसी एक युगलका तथा भय या जुगुप्ताका या दोनोका या किसोका भी नहीं अनियमसे उद्योरक
होता है। पुनः अपूर्वकरण गुणस्थानका सख्यातवों भाग जानेपर पत्रयसम्बन्धी नामकर्मको
प्रकृतियोंका बन्धक होता है। फिर अपूर्वकरण गुणस्थानके सख्यात बहुआगके जानेपर निद्वा और
प्रजाबका बन्धक होता है। फिर कमसे अपूर्वकरणके अन्तिम समयको प्राप्त करता है।

इस प्रकारसे उपधानवीं गिसे उत्तर कर अध प्रवृत्तसयत होकर गुणश्रीण निक्षेप करता हुआ यह पुराने गुणश्रीण निक्षेपसे संस्थातगुणा गुणश्रीण निक्षेप करता है। यहाँ इतना विद्येष जानना चाहिये कि जब तक यह चीव अपूर्वकरण गुणस्थानमें स्थिन रहा तब तक गानित्रीय गुणश्रीणी निक्षय होता रहा। किन्तु अध्ययनुकरणके प्रथम समयसे अवस्थित गुणश्रीणित्रीय होने लगता है। जिसका काल अन्तर्गुहुत है। इसका अर्थ यह है कि गुणश्रेणिनछेपमेसे कमधाएक-एक निर्वोक्तप्रमाण इध्यक्षे निर्जारत होनेपर ऊपर गुणश्रीण शीधिय एक-एक समयवमाण
निर्वेक्ती बृद्धि होती जानेसे यहाँसे इस गुणश्रीणिनक्षेपका काल बगावर अन्तर्गृहतं यहां बना
रहुता है। इस प्रकार अन्तर्गुहुतं काल तक अवस्थित आधासक्य गुणश्रीणिनिर्वेश करके अनन्तर्ग्द परिचामोके अनुसार गुणश्रीणिनिर्वेषये वृद्धि हानि और अवस्थानका कम बालू हो जाता है।
आधाय यह है कि स्वस्थान सेयत होकर प्रमत्तर्ग्यत और अग्रमत्तर्ग्यत गुणस्थानोमे रहुते हुए
यह जीव अवस्थित आधासक्य हो गुणश्रीनिर्वेष करता है। इसके बाद पिण्यामोंक अनुसार
यह पुनः अवकश्रीणपर या ट्यसमर्थीणपर आरोहण कर सकता है। यहां अब प्रयूक्तरणक
प्रथम समयये गुणस्कमकी व्युच्छित्ति हो जाती है। तथा जिन कमीका बन्ध होता है उनका
अक्षप्रयुक्त संक्रम होने लगता है। साव नयुंनकबेद आदि अप्रसास वर्मोका विध्यातमंक्रम हो होता
रहुता है।

उपश्चमश्रीणिसे गिरा हुआ यह जीव दितोयोगशम सम्याद्दिण्ट भी हो सकता है और क्षापिक सम्याद्दिण्ट भी हो सकता है। जो दितीयोगशम सम्याद्देश उपश्मश्रीण पर चढ़ा और उत्तर है उसके अध्य प्रवृत्तकरणका यह काल, अपूर्वकरणके लेकर चढ़ने और उत्तरक्तर अपूर्वकरण के अन्ति ससयको प्राप्त करनेने जितना काल लगता है उसमे, संख्यानगुणा होना है। पुत इस उपश्चम सम्यादकों कालके मौतर यह असंयम या स्यानायम या दोनोकी प्राप्त हो सकता है। उत्तर कालके स्वाप्त सम्यादकों कालके सेकर अधिकसे अधिक छह आवाल कालके सेप राजे पर अद्याचित

सासादन गणस्थानको भी प्राप्त हो सकना है।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि इसके अनन्नानुबन्धीकी विसयोजना हो जानेसे जब अनन्तानुबन्धीकी सत्ता ही नहीं है तब यह मातादन गुणस्थानको कैसे प्राप्त होना है, क्योंकि सामादन गुणस्थानकी प्राप्त मात्र अनन्तानुबन्धी चुण्डकांसे किसी एक अर्कुत्तको उदीरणा होने प्राप्त होती है यह एक नियम हैं 'समाना यह है कि परिणामोके निर्मात्तसे अनन्तानुबन्धी की सत्ता प्राप्त करनेके साथ उसकी उसी समय उदीरणा की है, ऐसे उन जीवके सासादन गुणस्थानके प्राप्त करनेसे कांद्र बासा नहीं आती।

पुरुषवेद और कोधकवायके उच्चमें जो श्रेणियर बढ़ा है उम-ो मुख्यतांग यह विवेचन किया गया है। इनी प्रकार पुरुष वेदके ताथ शेष तीनो कवायोग उद्यक्षे श्रीण्य शारीहरण करनेकी अपेक्षा भी विचार कर लेना चाहिये। इसे समझनेके लिए हमने मूर पूर्व १० १० मे एक नकका दे दिया है। शाखही विशेषांभी इप विषयको स्पष्ट भी किया गया है उसम इस विषयको हृदयाम करनेमे सहायता मिलेगी, इसलिये यहाँ इस विषयप अलगस प्रकाश नहीं डाला जारहा है। अब रहे शेष दो बद तो स्त्रीवेदी पहले अवेदी होकर बादमे मान नोक्यायोशी ग्रामित उपन्यामाता है। तथा जो नमुस्त वेदके उदयेस श्रीण्यर आरोहण करता है वह नमुमकवेद और स्त्रीवेद इन दोनोका एक साथ उपशाम करना है। इस प्रकार सक्षेपम आरोहण कर और अवेचस्व विवेचन करनेकी आदि अपेक्षा चढ़ते समय अपूर्वकरण है उस समे प्रकार कर के स्वार अत्यक्त प्रकार से क्षेप्स क्षेप्स के अपेक्षा चढ़ते समय अपूर्वकरण है उस सक्षेपम करानेह जा उस समय अपूर्वकरण है उस सक्षेपम करानेह जा समय अपूर्वकरण करने और अववरण करनेकी अपेक्षा चढ़ते समय अपूर्वकरण है उस सक्षेपम करानेह अपेक्षा अलग उस सम्बन्ध के कालको अपेक्षा अल्ववहुल्वका कथन करके चारित्रमोह उस्वामन प्रकारण के समाप्त किया गया है।

#### चारित्रमोहक्षपणा

चारित्रमोहकी क्षपणामे भो अध-प्रवृत्तक प्ण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये ही तोन करण होते है। ये तीनो बिना अन्तरास्त्रक परस्पर स्त्रो हुए ही होते है। क्षायिकसम्यादृष्टि जीव ही झपक श्रेणिपर आरोहरण करता है. इसिक्रिये सर्वाप्रकाम अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनापूर्वक दर्वानमोहनीयकी झपणा करने झवकश्रीणपर आरोहण करनेवाला श्रमण प्रमत्त और अप्रसत्तस्वानों-में साता-असाताके हुआरो बन्ध परावर्तन करके खपकक्ष णिके योग्य विशुद्ध होता हुआ इन तीन करणोंको क्रमसे करता है। इनमेसे प्रत्येकका काल अनन्त्रमूं हुतं है। इनके कक्षण पूर्वमे कह हो आये हैं। इनमेसे पहले अश्रप्रवृत्तकरणका प्रारम्भ करता है। उसके बाद उससे लगकर अपूर्वकरणका प्रारम्भ करता है और तदनन्तर अनिवृत्तिकरणको प्रारम्भ करता है।

यहाँ अधः अवृत्तकरणमे स्थितिकाण्यकचात जावि कार्यं तो नही होते । केवल (१) यह प्रथम समयसे ही अनन्तनुणी विसुद्धिके द्वारा विशुद्ध होता जाता है। (२) स्थितंवन्यभाषसरणके द्वारा उत्तरोत्तर स्थितंवन्थभे हानि हाती जाती है। (३) अत्रवास्त कर्मोके अनुभागवन्थको दिस्थानीय करता है और (४) प्रवास्त कर्मोके अनुभागवन्थको चतु स्थानीय करता है। और ऐसा करते हुए यह अथ प्रवृत्तकरणके कालके अन्तिम समयको प्राप्त होना है।

इस्प्रकार जो जोब क्षपकन्ने णिपर आरोहणकर चारित्रमोहनीयकी क्षपणांके लिये उच्चत होता है उसका परिणाम विश्वद्ध होता है। जायकस्वमाव आरामां उपयुक्त होतेने वह परिणाम खुद्ध तो है ही किन्तु संज्यकन कथायका अव्यक्त उदय होतेसे उसमे अबुद्धिपूर्वक प्रमोद्धरायक क्षित्रच्या होते हैं। क्षित्रच्या परिणाम स्वीकार किया गया है। योगकी अपेक्षा वहाँ मनोप्रेम, वचनयोग और औदारिककायोगमें से कोई एक योग होता है। योगकी अपेक्षा वहाँ मनोप्रेम, वचनयोग और औदारिककायोगमें से कोई एक योग होता है। वहाँ उपयोग कोन सा होता है इस विषयमें वो उपयेव पाये जाते हैं। एक उपयोग होता है इस विषयमें वो उपयेव पाये जाते हैं। एक उपयोग होता है इस विषयमें वो उपयोग कोन सा होता है इस विषयमें वो उपयोग कोन सा होता है है। यहाँ उपयोग कोन सा होता है है। यहाँ उपयोग कोन सा होता है। एक उपयोग होता है। यहाँ उपयोग होता वहाँ अनुगार मतिज्ञान, अुतज्ञान, चक्षुदर्शन और अच्छुदर्शन इनमेसे कोई एक उपयोग होता है। यहाँ अनुगारमा होता है। इस अव्यव्ध का व्यव्ध होता है। वहाँ अनुगारमा होता है। सह अव्यव्ध होता है। अनुगारमा होता है। यहाँ समझान वाहिये। छह लेक्याओं से इसके ह्रव्यवेद तो पुरुषयेद हो होता है। वाबवेद अवव्ध हो तीनो वेदीमें कोई एक हो सकता है।

यह इस जीवकी पर्यायगत योग्यता है। कमंबन्ध, उदय-उदीरणा और सस्य आदि इसके स्वपंक अपूर्वकरण गुणस्थानकी भूमिकानुसार ही होता है जिसका विशेष विचार मूलमें किया ही है। इस क्षवक अपूर्वकरण गुणस्थानकी भूमिकानुसार ही होता है जिसका विशेष प्रारम्भ ही जाते हैं— (१) स्थितकाण्डक्वात। यह जधन्य भी होता है और उत्कृष्ट भी होता है। यद्यपि दोनोंका आयाम पद्योपमके मस्थातवें भागप्रमाण है। फिर भी जाण्यसे उत्कृष्ट सस्थातगृणा आयाम बाला होता है। कारण कि जो जीव संस्थातगृण हीन स्थितसत्यके साथ क्षपकर्थ णिपर आरोहण करना है उसका उत्कृष्टकी अपेक्षा स्थितकाण्डक संस्थातगृणा हीन होता है और जो जीव जापन्यसे संस्थातगृणा आयाक स्थापकर्थ स्थापना प्रारम्भ अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितकाण्डक सस्थातगृणा अधिक अध्यापना होता है। यह प्रयम समयकी प्रस्था है। इसी प्रकार क्षपक कस्थातगृणा अधिक आयामवाला होता है। यह प्रयम समयकी प्रस्था है। इसी प्रकार क्षपक अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक जानना चाहिये।

(२) स्थिनिबन्धापसरण। एक-एक स्थितिबन्धापसरणका प्रमाण भी पश्योपमके संख्यातवें मागप्रमाण होता है। एक स्थितिकाण्डक्षातके साथ एक स्थितिबन्धापसरणका काल अन्तमुंहूर्ते होता है। इसका अर्थ यह है कि एक अन्तमुंहूर्तके जितने समय होते है उतने काल तक समान स्थितिबन्ध होता रहता है। फिर अन्तमुंहूर्तके किल समाप्त होकर दूरा अन्तमुंहूर्त प्रारम्भ होनेपर इस अन्तमुंहूर्तमें पत्योपमके संख्यातकं भागप्रमाण स्थिति घटकर अन्य स्थितिका बन्ध होनेपर इस अन्तमुंहूर्तमें पत्योपमके संख्यातकं भागप्रमाण स्थिति घटकर अन्य स्थितिका बन्ध होने लगता है। इस प्रकार अपूर्वकरणके अन्तिम समयतक जानना चाहिये। परन्तु स्थितिकाण्डकाचान फालिक्रमसे होता है। अर्थात् एक अन्तम् हुर्तकालके जितने समय होते हैं उत्तरे समयप्रमाण प्रत्येक काण्डको काण्या होती हैं। यहाँ फालिक्सा अर्थ है— जैसे लक्ष्मिक कुन्देके बीरनेपर जो फालियां बनती हैं उसी प्रकार पत्योगसमाण स्थितिक काण्डकके अन्तम्मृहृतं प्रमाण फालियां करके उनमेंसे एक-एक समयमे एक-एक फालिका अपकर्षण करके यथाविधि अत्तित्यापनाविध्ये नीक्षेत्री स्थितिमे निक्षेप करते हुए अत्तिम समयमें शेषका कर्णक नोजेश नीनेकी स्थितिमे निक्षेप करते हुए अत्तिम समयमें शेषका कर्णडक नीनेकी स्थितिमे निक्षेप करनेपर एक अन्तम् हुत्तं कालके शीतर उतनी सम्बद्धित खट-कर दूषरी मृहते अथन समयमे स्थापना संस्थात खट-कर दूषरी मृहते अथन समयमे स्थापना सम्बद्धित स्थापना समयस्था स्थापना स्थापना समयस्था स्थापना सम्बद्धित सम्बद्धित स्थापना समयस्था स्थापना समयस्था सम्बद्धित स्थापना समयस्था सम्बद्धित सम्बद्धित सम्बद्धित समयस्था सम्बद्धित सम्बद्धित सम्बद्धित सम्बद्धित सम्बद्धित सम्बद्धित सम्बद्धित सम्यापना समयस्था सम्बद्धित समयस्था सम्बद्धित सम्बद्धित सम्बद्धित समयस्था स्थापना समयस्था समयस्था सम्बद्धित सम्बद्ध

(३) अनुमागकाण्डकधानका कम नही है जैसा स्थितिकाण्डकधातका सूचित किया है। इतनी नियंता है कि एक स्थितिकाण्डकधातप्रमाण कालके भीतर हजारों अनुभागकाण्डकधात हो खेते हैं। यह अप्रशस्त कमोंका ही होता है। प्रशस्त कमोंका नही होता। अपूर्वकरणके प्रयम समयमे जितना अनुभाग होता है। उसके अनन्त बहुभाग अनुभाग प्रयम अनुभागकाण्डक होता है। उसके अनन्त बहुभाग अनुभाग प्रयम अनुभागकाण्डक होता है। अपों भी इसी प्रकार समझना चाहिये।

(४) अपूर्वकरणके प्रथम समयसे असंख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण द्वव्यका अपकर्षण करके उदयाविक बाह्य गुणश्रेणिकी रचना करता है। इसका आयाम अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे विशेष अधिक होना है। यहां विशेष अधिकसे सूक्षसाम्परायके कालसे कुछ अधिक लेना चाहिये।

(५) अपूर्वकरणके प्रथस समयसे जो अप्रशस्त कमें बन्धको नहीं प्राप्त होते हैं उनका गुण-सक्तम भी प्रारम्भ हो जाता है। प्रत्येक समयसे उत्तरोत्तर अर्यस्थातगृणित श्रीणरूपसे प्रदेशपुंज-का अन्य प्रकृतियोंने सक्तम होना इसका नाम गुणमकम है। परन्तु बह अवध्यमान अप्रशस्त कमोंका ही होता है।

यह अपूर्वकरणके प्रथम समयकी प्ररूपणा है। दूसरे समयमे प्रयम समयमे अपकाित किये गये प्रदेशपुजसे अमंख्यातगुणे प्रदेशपुंजका अपका्षण करके गुणश्रीण रचना करता है। शेष कथन पूर्व समयके समान है।

स प्रकार इस विधिसे अपूर्वकरणके संख्यातवें आगके व्यतीत होनेपर वहां निष्ठा और प्रचलको बन्धुव्युष्किति होकर उनका गुणासकम प्रारम्भ हो जाता है। इसके बाद इस विधिस्ने हुनायों स्थितिबन्धारमरणोके व्यतीत होनेपर वहां नामकसंको परभवसम्बन्ध्यों देवगतिके साथ बैंथनेवालां प्रवृत्वियोंको बन्धुव्युष्किति होनेपर वहां होन्यते है। वदनन्तर इस विधिस्ने अपूर्वकरणके अत्तिम समयके प्राप्त होनेपर वहां हास्य, र्रात, भय और जुगुस्माको बन्धुव्युष्किति और हास्यादि छहनो-कथायोंको उदयव्युष्कित करके तयनन्तर अतिवृत्तिकरणो प्रवृत्तिका उपर्यव्युष्कित करके तयनन्तर अतिवृत्तिकरण गुण्यस्थानको प्राप्त होता है। यहां नया स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डक प्रारम्भ हो जाता है। विकार होनेपर अनिवृत्तिकरणो समान परिणाग रहनेपर भी किसीका प्रमान होता है। विश्व होता है और स्थितिकाण्डक प्राप्त होते हैं। बादमे प्रथम स्थितिकाण्डकता पता होनेपर सभी विकार गोचर अनिवृत्तिकरणोंका स्थात होते स्थान होता है। अर्थ जीव हिस्स भी हिसान होता है। अर्थ जीव होता है। होता है। अर्थ भी इसी विधिस्त बात लेना चाहिये। अपूर्वकरणमें जिस गणितकीय गुणश्रेणिनिजयका प्रारम्भ हुआ था, यहां भी बही बात्कु रहता है।

यहां प्रथम समयमे सभी कमोके तीन करण व्युच्छिन हो जाते हैं। उनके नाम हैं अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण। दूसरे समयमे भी यही विधि चालु रहती है। सान प्रवम समयकी अपेक्षा गुणन्ने णिनियोप व्यसंस्थातगुणे प्रदेशपुंजरूप होता है। इस प्रकार असरोसर संस्थात हजार रिस्पतिबन्धों के जानेपर क्रमले अपंत्री, चतुरित्रिय, नीत्रिय, हीत्रिय और एकेन्द्रियके समान मोहनीयका स्वितंबन्ध होने कगता है। इसी अनुपातसे घेष कर्मों के स्थितिबन्ध साम लेना चाहिये। आगे यो यथायान्ध्रव किस विधित्ते स्वितंबन्ध और रिस्पति संस्थात संस्थान के स्वतं क

तदनन्तर संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोका चात होनेपर मध्यकी आठ कथायोंकी क्षपणाका प्रस्थापक होकर स्थिति काण्डकपृथक्त्वके चात होनेमे जितना समय लगे उतने समय द्वारा इन आठ कथायोंका निर्मूल क्षय करता है।

हतनी विशेषता है कि आठ कथायों के अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन होनेपर उसके उदया-बालके भीतर एक नियंक कम एक आविजिप्ताण जो नियंक श्रेय रह जाते हैं वे स्तितृक सकम द्वारा सजातीय उदय प्रकृतिक्य होकर निर्वाण हो जाते हैं। तस्तनस्त स्थितिकाण्डक पृथक्तन्त्र प्रमाण कालके द्वारा निद्वानिद्वा, प्रचलानप्रचला और स्त्यानगृद्धिके साथ नरकगति और तियंज्य-गतिप्रायोग्य नामकर्मकी प्रकृतियोका पूर्वोक्त विभिन्ने क्षम करता है। नरकगतिद्विक, तियंज्य-गतिद्विक, एकेन्द्रियादि चार जाति, आतप, उद्योत, स्थावर, सुक्ष्म और साधारण ये नामकर्मकी १३ प्रकृतियाहि ।

तदनन्तर स्थितिकाण्डकपृथक्तप्रमाण कालके द्वारा क्रमसे मन प्रयंग्रज्ञानावरण और दाना-न्तरायका, पश्चात् उतने ही कालके द्वारा अविध्वानावरण, अवधिवर्शनावरण और लामान्त-रायका, पश्चात् उ.ने हो कालके द्वारा अुतक्वानावरण, अचकुवर्शनावरण और भोगान्तरायका, पश्चात् उतने ही कालके द्वारा चथुदर्शनावरणका, पश्चात् उतने ही कालके द्वारा आर्मिनवीधिक क्रानावरण और परिभोगान्तरायका, पश्चात् उतने ही कालके द्वारा वीर्यान्तरायका देशधातीकरण करता है।

तदानतर संस्थात हुजार स्थितिकाण्डकप्रमाण काल जानेपर अन्य स्थितिकाण्डक, अन्य अनुमागकाण्डक और अन्य स्थितिकाण्डक हातमे जितना समय लगता है उतने कालके द्वारा चार सज्ज्वल कथाय और भी गोकथायवेदनीय—इन्हें १३ मृहतियोका अन्तरकरण विधिक द्वारा अन्तर करता है। यतः यह जीव पुरुषवेद और क्रोध-सज्ज्वलके उदयके साथ सग्येगीपर चढ़ा है अतः इन बोनो कर्माको प्रथम स्थित अन्तर्महुतं प्रमाण छोड़कर जमा अनुदयस्थ शेष ११ कर्मोको प्रथम स्थित एक आविलियमाण छोड़कर अन्तर करता है। यहाँ पूर्व एक साथ अनुदयस्थ शेष ११ कर्मोको प्रथम स्थित एक आविलियमाण छोड़कर अन्तर करता है। यहाँ ऐता समझना चाहिये कि—

- (१) अन्तरके लिये जिन प्रकृतियोंको उन्कीरित किया जाता है उनका अन्तर करनेमें जितना समय लगता है उतनी फालियाँ बनाकर उनके प्रदेशपुत्रको उन्कीरितकी जानेवाली स्थितियोंमें नियमसे नहीं देता है।
- (२) बेदी जानेवाली जिन भक्तियोंकी प्रयम स्थिति है उनकी उस प्रयम स्थितिक ऊपरकी अपनी और अन्य प्रकृतियोंकी अन्तरको प्राप्त होनेवाली स्थितियोंके उत्कीरित किये जानेवाले प्रदेशपुंजको अपकर्षणके द्वारा तथा यथासम्मव समस्थिति संक्रमके द्वारा संक्रान्त करता है।

(३) जो प्रकृतियाँ उस समय बन्धको प्राप्त हो रही हैं उनको आवाधाको उस्लंधनकर बन्ध स्थितिक प्रथम निरक्त से लेकर जो कि द्वितीय स्थिनिमें स्थित है, उनकी बन्धको प्राप्त होने-वाली स्थितियोभे अन्तर स्थितियोके उस्कीरित किये आनेवाले प्रवेशपुर्वको उस्कर्षणकार संकारन करता ३। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि अन्तरस्थितिक आयामकी स्थाप उस समय बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोको आवाधा संख्यातगणी आयामसे युक्त होती हैं।

यहाँ जिस समय अन्तरको अन्तिम फालिका पत्त होता है उस समय अन्तर प्रथम समय-कृत कहुणाता है और नदनन्तर समयमे द्विसमयकृत कहुणाता है। आमे कृषिमुत्रों और उसकी जयथ-जा टीकामे द्विसमयकृत' पद आया है उसका सर्वत्र यह अर्थ समझ लेना चाहिये। अनुवाद जिसते समय उपयोगको अस्थिरता बहा हमसे इस पत्तक एक हो अर्थ करनेमे सावधानी नहीं वन्ती गई है मो पाठक इसे ध्यानमे रसकर उनको समझ करके हो स्वाध्याय करें। क्योंक 'अन्तर द्विस-वकृत' पदका अर्थ अन्तर द्विस-यकृतरूप करना भी अर्थमत नहीं है।

इस प्रकार अन्तरकरण कियाके सम्पन्न होनेके अनन्तर समयमे यह जीव नपुंसकवेदका आयुक्तकरण संक्रामक होता है अर्थात् यहाँसे यह जीव नपुंतकवेदको झपणाके लिये उचता होकर प्रवृत्त हो जाता है। तदनन्तर सच्यात हजार स्थितिकाण्डकी आनेपर नपुंसकवेदके आन्तम स्थितिकाण्डककी अनितम फालिका पृथ्यवेदमे सक्रम हो जाता है।

तदनन्तर न्त्रीवेदकी क्षपणाका प्रारम्स करते ही अन्य स्थितिकाष्टक, अन्य अनुसामकाष्टक और अन्य स्थितिबन्ध प्रारम्स हो जाता है। बिांध वही है जो नर्पुसक्षेवरको अपेक्षा कह आये है।

नदनन्तर सात नोकवायोका सक्रामक होता है। अन्तरकरण क्रियाके सम्यन्त होनेके अन-न्तर नमयसे ही आनुपूर्वी संक्रम प्रारम्भ हो जाता है, उक्त नियमके अनुसार छह नोकवायोंका तो क्रीअसंज्वलनमें सक्रम होता हो है। पुरुषवेदका भी दोष मान संज्वलन आदि कवायोंको छोड़-कर क्रीयसंज्वलनमें ही सक्रम होता है। आये भी इसी प्रकार संक्रमकी आनुपूर्वी जान लेनी चाहिये। मात्र लीभ संज्वलनका अन्य किसी प्रकृतिमें सक्रम न होकर उसका स्वमुखसे ही क्षय होता है।

तदनन्तर जब पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिमे दो आविन्त्रमाण काल शेव रह जाता है सब आगाल और प्रयागालको व्युच्छिति हो जाती है तथा वहाँसे लेकर प्रथम स्थितिसेसे ही उदीरणा होने लगानी है। प्रथम स्थितिमे स्थित प्रदेशपुत्रको उत्कर्षण द्वारा द्वितीय स्थितिमे निक्षिप्त करना इतका नाम आगाल है। तथा द्वितीय स्थितिमे स्थित प्रदेशपुत्रका अपकर्षण करके प्रथम स्थितिमे निक्षिप्त करना इसका नाम प्रयागाल है।

ह न प्रकृतियोक्षी प्रथम स्थितिमे जब एक समय अधिक एक आविल काल होष रहता है तब इनको जबन्य स्थिति उदारणा हांनी है। उनके बाद जब यह जीव अन्तिम समयवर्ती सवेदी होता है तमी छह नोक्यायोंके अनिम काण्डकको अन्तिम फालि सर्व सक्रम द्वारा क्रोधसंज्वलनमे संकारत हो जानी है। किन्तु उन समय पुरुषवंदका एक समय कम दो आविलप्रमाण नवक समय-प्रबद्ध दिनीय स्थितिमें होष रहता है और उसयस्थिति भी शेष रहती है। यहाँ जो यह नवक-प्रवस्थ शोष रहा है उसका अगले समयसे उत्तने ही काल द्वारा क्रोधसंज्यलनमे संक्रम होकर क्षपणा होती है ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

आगे अपगतवेदी होनेके बाद क्रोधसंज्वलनकी क्षपणाका प्रारम्भ करता हुआ यह जीव अद्यकर्णकरण नामक करणविशेषको प्रारम्भ करता है। फिर भी इसे स्पगित कर सबसे पहले प्रकृतमे पठित गाथा सुत्रोकी सोमासा करते हैं।

<del>tri</del>lle ?4

(१) कमांकः (७६) १२६ संसकः प्रथम मूल्याका द्वारा तीन वातोंको काननेती जिजासा की गई है। (१) प्रथम जिजासा द्वारा गर्युसक्तेकको सरका करनेवालेके पूर्ववद कमीकी स्थिति कितनी होती है यह पुष्पा की गई है। (२) द्विलीय जिजासा द्वारा पूर्ववद कमीका अनुभाग कितना होता है यह पुष्पा की गई है। तथा (३) तीसरी जिजासा द्वारा करनेके पूर्व किन कमीकी सप्पा हो गई है। तथा है। तथा है। स्वर् प्रकार करनेके पूर्व किन कमीकी सप्पा हो गई है और किस, कमीकी होत्री, है यह पुष्पा की गई है।

यह प्रकृतमें प्रथम मूल सुक्ताया है। इसकी पौच साध्य गावाएँ हैं। आध्य गावा बौर प्रक्षणा गावा इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक है। बन्दर करनेके अनन्तर समयक्षे इस बौबकी सन्दर्शकर प्रकृत (अतरकर समस्यो दिस्त प्रकृत । इसे प्रकृत । सन्दर्शकर (अतरकर समस्यो दिस्त प्रकृत । स्वत्य । स्व

(७३) १२६ मंख्याक दूसरी आध्यायाचा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अन्तरकरण क्रियाके सम्पन्न होनेके एक समय कम एक आव्कित्वकालके जानेपर स्वोदस्वक जिल मोहनीय प्रकृतियों में त्वा के स्वाप्त कर रहा है के प्रथम और द्वितीय वोगे स्वित्यों यो जाते हैं। किरमु मोहनीयके जिल कर्नोंको परोचयके अपणा कर रहा है उनकी उस समये लेकर मात्र दितीय स्थित हो गाई जाती है। उदाहरणार्थ को जीव पुक्रवेवके साम्ब कोच संग्वन्तके उदयसे सापक क्षेणपर वहा है तो उसके अन्तरकरण क्रियाके सम्पन्न होनेके समये लेकर एक समय कम एक आविक नाक जानेपर इस बोतों कर्नों कर्मों के स्वाप्त के दित्यों के सापक क्षेणपर वहा है तो उसके अन्तरकरण क्रियाके सापक क्षेणपर क्षेण कर समय कम एक आविक नाक जानेपर इस विद्यों के सापक क्षेणपर क्षेण कर समय का सापक क्षेण कर समय का सापक क्षेण कर सापक कर सापक कर सापक केना वादिये।

(४४) १२७ संस्थाक तीसरी भाष्यगायों द्वारा अलामें स्थित कमोंकी स्थित और अनुभाग-विषयक विशेषताका कथन करते हुए यह वसकाया गया है कि इस जीवके जो कमें सत्तामें स्थित है उनका स्थितिसस्य न तो अवस्य ही होता है और व उत्कृष्ट ही होता है । किन्तु अवधय्य-अनुकृष्ट होता है। इसी प्रकार साता वेदनीय, प्रशस्त नामकर्स प्रकृतिका और उच्चगोत्र इनका अनुभागसस्य आदेश उत्कृष्ट होता है। विशेष सम्परीकरण मुक्ते खेंखिय।

(७५) १२८ संस्थाक चौथी भाष्यगाचा द्वारा उन प्रकृत्कियोंके विद्योंने कहा गया है जिनकी यह जीव पहले ही खपणा कर आया है। उनका बाक निर्देश मूलमें किया ही है। इस भाष्य-गायामें जो सकोहणा शब्द आया है खो उसका अर्थ सर्व सक्रमके प्राप्त होने तक परप्रकृति

संबद्धम है।

(७६) १२९ संस्थाक पाँचवीं भाष्यगाया द्वारा बुढ्यवेदके प्राचीन सत्कर्मके साथ छह नोकबार्योकी क्षपणा बर्चातु परम्कृतिकथ्य सक्कमके होनेयर नामकर्म, गोजकर्म और वेदनीय कर्म इन तीन अर्घात कर्मौका स्थितिसत्कर्म असंस्थात वर्षप्रभाग होता है तथा ज्ञानावणादि चार चार्तिकर्मोक। स्थितिसारकर्म संस्थात कर्षप्रमाण होता है यह स्थ्यद किया स्था है।

(२) (७७) १३० संस्थाक मूख बाबामें ये तीन अर्थ निवद हैं—प्रथम अर्थ है कि संकामक प्रस्थापक यह जीव अन्वर बरवेके बनत्तर सम्बयमें प्रकृति काविक स्रेवके किन कर्मोंको वौधता है।

यह प्रथम अर्थ है। यह जीव प्रकृति आदिके मेरसे किन कर्मोंको बेदता है यह दूसरा अर्थ है। तथा यह जीव प्रकृति आदिके मेरसे किन कर्मोंका संक्रम करता है और किनका नहीं करता है यह तीसरा अर्थ है। इनमेसे प्रथम वर्थको स्पष्ट करनेके छिए तीन आध्यगायाएँ आई हैं।

(७८) १३१ संख्याक प्रथम माध्यगाथामे बतलाया गया है कि यह संक्रामक प्रस्थापक जोव अन्तर करतेके बाद प्रथम समयमें मोहनीय कर्मका संस्थात लक्ष वर्धप्रमाण स्थितिकन्य करता है। (७५) १३२ संख्याक दृषरी माध्यगाया द्वारा कक जीव किन प्रकृतियोंका वन्य करता है। १३५ किन प्रकृतियोंका वन्य करता है यह स्पष्ट किया गया है। प्रकृतियोंका वन्य करता है यह स्पष्ट किया गया है। प्रकृतियोंका नाम निर्देश मुलमे किया हो है। (८०) १३३ संख्याक तीसरी भाष्यगाया द्वारा भी पूर्वोक्त अर्थको विशेषक्ष्यसे स्पष्ट किया गया है। मात्र अनुमायकम्थे विषयमे स्पष्ट करते हुए इसमे बतलाया है कि बिन कमोके सर्वधाति स्पर्धकोकी अपवर्तना होती है अर्थात् जिन २२ लिक्समीय प्रकृतियोंका देशायातीकरण कर आये है उनका यहाँ एक अन्तपुँद्धते पहलेके लेकर दिख्यानीय देशचाति स्पर्धकरूष हो बन्य होता है। इस प्रकार कर दूसरी मृत्य सुक्तायाके प्रयासके प्रयासके प्रयासके प्रयासके प्रयासके प्रकृतियोंनि स्वर्थकरूष होता है। इस प्रकार कर दूसरी मृत्य सुक्तायाके प्रयासके प्रयासके

आगे उत्तक दूसरे अर्थमें निबद्ध दो आष्यगाधाओं से (८१) १३४ संस्थाक प्रथम भाष्य-गाया द्वारा निवानिका बादि तीन, छह नोकषाय, अयश-कीति और नीवगोत्रका यह विविक्षत जीव नियमसे अवेदक होता है, नवीं क इनमें से स्थानगृद्धित्रिककी प्रमातस्यतगुणस्थानमे, छह नोकषायों की अपूर्वकरणगुणस्थानके अस्तिम समयमे, अयश कीतिको अविदासस्ययपृष्टि गुण-स्थानमे और नीवगोत्रको संयतासंयत गुणस्थानमे उदयव्युष्कित्त हो जाती है। इस भाष्यगाथामे अयश-कीति नामका उल्लेख उपलब्धणस्य आया है। इससे नामकमंकी अय्य जिन प्रकृतियोका यहाँ उदय नहीं पाया जाता है उन सक्की प्रहण कर लेना वाहिंगे।

ज भाष्यगामें निद्वा' और 'प्रचला' शब्दका ग्रहण होने से यहां निद्वा और प्रचलां के उदयका भी प्रतिषेध किया गया है ऐसा समझना चाहिए। इसपर यह शका होती है कि शीण-क्यायों के द्विचर समयने इन दोनों प्रकृतियों की उदयब्युंच्छिति होती है ऐसी अवस्थामें इन कमों का उदयब्युंच्छित होती है ऐसी अवस्थामें इन कमों का उदयाभाव यहाँ कैसे माना जा सकता है ? सामधान यह है कि घ्यानकी भूमिका होने से यहाँ पहलेसे हो इन दो कमों का अव्यक्त उदय पाया जाता है। साथ ही उपयोग विशेषक कारण इनके अनुमागकी शक्ति सीण होती रहती है, इसिल इनका उदय अनुदयके समान होने से यहाँ इनका उदय अनुस्व के समान होने से यहां इनका उदय नहीं है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। प्रारम्भे के कर उन्हों तर यह जीव मोक्समार्ग अवस्व कैसे होता है और आणे कैसे बढता है यह इसकी प्रक्रिय है जो हटयंगम करने योग्य है।

उक दूसरी मूळ सूत्र गाणाके दूसरे अर्थमे निबद्ध (८२) १३५ संख्याक दूसरी भाष्यगाथाद्वारा स्वस्य एक किया गया है कि यह जीव तीनो बेद, दो बेदनीय, आिमिनबीधिक आदि चार जान और चार संघ्यकत दक्त कर्मोका भवनीगपनेसे वेदन करता है शेष जिन कर्मोका यहां उदय पाया जाला है उनका नियमसे वेदन करता है। यहां चारी आनावरणोके विषयमे ऐसा जानना चाहिय कि इन कर्मोका जिनके उत्कृष्ट क्षयोगशाम होता है उनके इनके देशवाति स्थवेकोका हो उदय होता है जोर जिनके इनके देशवाति स्थवेकोका हो उदय होता है जोर जिनके इनके दशयाति स्थवेकोका सो उदय होता है उनके इनके देशवाति स्थवेकोका सो उदय होता है उनके इनके देशवाति स्थवेकोका भी उदय पाया जाता है। शेष कथन स्थय्ट हो है।

अब उक्त दूसरी मूल गांघाके तीसरे अर्थमें जो छह भाष्य गांधाएँ आई हैं उनमेसे (८३-१३६) क्रमांक प्रथम भाष्य गांचा द्वारा नपुंसक वेद आदि प्रकृतियोका आनुपूर्वी संक्रम स्वीकार करके लोभ संज्वलनका अर्थकम स्वीकार किया गया है। स्पष्टीकरचपुहले कर ही आये हैं। आगे इसी अर्थका (८४) १३० संख्याक वूसरी आच्य गाया द्वारा तथा (८५) १३८ संख्याक तीसरी गाया द्वारा और (८६) १३९ संख्याक चीथी आच्य गाया द्वारा ओर (८६) १३९ संख्याक चीथी आच्य गाया द्वारा अनुपूर्वी संक्रमका विद्योयक्ष्मसे निर्देश करके चीथी गायामे इन कमोंका प्रतिकोम संक्रम नहीं होता यह स्पष्ट किया गया है। कमो (८०) १२० संख्याक पीचवीं बाच्य गाया द्वारा संक्रमके विद्यामें निष्म करते हुए वतलाया गया है कि विस्त प्रकृतिका बन्ध हो रहा हो उसीमें बच्चमान और अद्याप्तान सवातीय प्रकृतिकों का उत्कर्षण होकर वहीं नक सक्रम होता है। जितना उसका स्थितिकन्य हो रहा है। उससे अधिक संस्व स्थितिम संक्रम नहीं होता। आगे (८८) १४१ संख्याक छठी आच्य गाया द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आगेकी संज्यलन कथायका वेदन करते सवय पिछली कवायके नवकवन्यको उसमें संक्रमत करता है।

(८९) १४२ संस्थाक तीसरी मूल गाया द्वारा प्रदेश और अनुभाग विषयक बन्ध, संक्रम और उदय कीन किस रूपने हीते हैं हत्यादि विषयक जिजाना की गई है। इनकी चार प्राध्य-गायाएँ है। उनसे (९०) १४३ संस्थाक प्रथम भाष्य गाया द्वारा बन्ध, उदय और संक्रम इनमें क्रमसे अनन्तगुणित श्रेणिक्पसे अनुभाग होनेका नियम किया गया है। तभा (९१) १४५ संस्थान भाष्य गाया द्वारा करसे रुही तीनोंसे प्रदेशोंकी प्राप्ति कर्सस्थानाणित श्रेणिक्पसे होती है यह नियम किया गया है। जार्थ (९२) १४५ संस्थाक भाष्यगाया द्वारा यह नियम किया गया है कि वाम स्थान स्थान भाष्यगाया द्वारा यह नियम किया गया है कि बन्ध से उसी ममय होनेवाला उदय अनन्तगुणा होता है। किन्तु इससे अनले समय जिन्ने अनुभागका उदय होता है उगसे वर्तमान कालीन अनुभागका अनन्तगुणा होता है। (९३) १४६ संस्थाक चौथो भाष्यगाया द्वारा यह बतलाया गया है कि प्रयोक समय जनन्तगुणा होता है। (९३) १४६ संस्थाक चौथो भाष्यगाया द्वारा यह बतलाया गया है कि प्रयोक समयमें यह जीव अनुभागकी अर्था उत्तरोत्तर अनन्तगुणिन होन अनुभागका वेदक होता है और प्रदेशोंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर असंस्थानगुणे श्रीणक्षसे प्रदेश पुरुत्रका वेदक होता है।

(४) १४७ संस्थाक वाँभी मूलगाया द्वारा यह जिज्ञासा की गई है कि अयलं अगलं समय-में बन्ध, सक्रम और उदय (बस्थानकी अपक्षा अधिक, हीन या समान किसक्यमें होते हैं। इसकी तीन भाष्यगायाएँ हैं। (९५) १४८ मंख्याक प्रथम भाष्यगायामें यह बतलाया गया है कि बक्य और उदयकी अपेक्षा अनुभाग अगलं-अगलं समयमे अनन्तगुणा होन होता है। किन्तु संक्रम अजनीय है। कारण कि एक अनुभागकाण्डकके पतन काल तक सद्गुष्करयो अनुभागसंक्रम होता है। किन्तु अनुभाग काण्डकका पनन होनेपर अगले अनुभागकाण्डकमे अनुभाग संक्रम अनन्त-गुणा होन हो जाता है। आगे भी इसी प्रकार जानना चाहिये। (५६) १४० संख्याक दूनरी भाष्य-गुणा होन हो जाता है। आगे भी इसी प्रकार जोनना चाहिये। (५६) १४० संख्याक दूनरी भाष्य-गुणा होन हो जाता है। आगे भी इसी प्रकार जोनना चाहिये। (५६) १४० संख्याक हुनरी भाष्य-गुणा होन हो जवलाया गया है कि प्रवेशपुंककी अपेक्षा संक्रम और उदय अगलं-अगले ममय असख्यातगुणित श्रीणक्ष्यमें प्रवृत्त होते है। किन्तु बन्ध प्रवेशपुंककी अपेक्षा अजनीय है। कारण कि योगके अनुसार बन्धकी प्राप्त होनेवाले प्रदेशपुंकमें चार प्रकार की बृद्धि, चार प्रकारकी हानि और अवस्थान देखा जाता है। कारी (५७) १५० संख्याक तीसरी भाष्यगाथा द्वारा यह नियम किया गया है कि प्रति समय यह और उत्तरार अनन्तगुणे अनुभागका और असंख्यात-गुणे प्रदेशपुञ्जका वेदन करता है।

(९८) १५१ संस्थाक पौचवी मूल गाया है। इसमें अन्तर करते हुए स्थिति और अनुभागका अपकर्षण ओर उत्कर्षण दोनो किल विधित्ते हैं। इसकी तीन आष्टपगायाएँ हैं। (९९) १५२ संस्थाक प्रथम आष्टपगाया द्वारा अपन्य अतिस्थापना और जम्मन प्रतिस्थापना और जम्मन प्रतिस्थापना और जम्मन प्रतिस्थापना और जम्मन प्रतिस्थापना अतिस्थापना और जम्मन प्रतिस्थापना अतिस्थापना और जम्मन प्रतिस्थापना अतिस्थापना अतिस्थ

२० व्यवस्था

संस्थाक माध्यपाया द्वारा संक्रम और उल्लयंगके विषयमे प्रकाश डालने हुए बतः।या गया है कि जिस कर्मका संक्रम और स्थित-अनुमागकी अपेक्षा उल्लयंग होता है वह भी एक आविंक काल तत्वत्य रहता है। ताल्ययं यह है कि जिस प्रकार नृतन बन्ध अपने बन्ध समायसे लेकर एक आविंक कालतक तदस्य रहता है उसी प्रकार संक्रमिन और उस्कांचित होग्यले हमायसे लेकर एक आविंक कालतक तदस्य रहता है उसी प्रकार संक्रमिन और उस्कांचित होग्यले हमाय परिणमन नही होना, उसने काल तक न तो उनका उल्लयंग हो हो सकता है, न अपकर्षण हो हां सकना है और न ही सक्त मण हो सकता है। १९०१) १५४ संस्थाक तीसरी भाष्यगणा द्वारा यह स्पन्य किया गया है कि जिस प्रदेशपुञ्चका अपकर्षण होता है वह अपने अपकर्षण भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है, उसका उल्लयंग भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है, वह स्थान अपकर्षण होता है वह स्थान अपकर्षण होता है वह स्थान सम्यक्ष होता है। यहां वृण्यासुम्म ओ इसकता है, आपकर्षण का हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण का हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण का हो सकता है, अपकर्षण का हो सकता है, अपकर्षण का हो हो सकता है, अपकर्षण का हो सकता है, अपकर्षण होता है वह स्थान विद्यास अपवास हो हो हो सकता है अपवास होता है वह स्थान और सम्मागान्यस हो होता है। होता है वह स्थान और सम्मागान्यस हो होता है। होता है वह स्थान और सम्मागान्यस हो होता है। होता है वह स्थान और सम्मागान्यस हो होता है।

- (१०५) १५५ संस्थाक मूल गांचा स्थित और अनुमागविषयक अपकर्षण और उत्कर्षणके अभ्या और उत्कर्षणके अभ्या और उत्कर्षणके अभ्या और उत्कर्षणके अभ्या और उत्कर्षण के अभ्या और अतिस्थापनाके प्रमाणको सूचित करती है। इसकी (१०६) १५६ संस्थाक एक भाष्यगाया है। इसमें जितने पद आये हैं उनका आसाय इस प्रकार है—
- (१) एक स्थिति विशेषका उत्कर्षण जघन्यसे आविक्कि असस्यातर्थे भागप्रमाण स्थिति-विश्वोमोम होता है। यथा—जिसने प्रास्तन सत्कर्मकी अग्रस्थितिसे एक आविक्कि असस्यात्ये भागस अधिक एक आविक्रमाण अधिक स्थिति बन्ध किया है यह प्रास्तन अग्रस्थितिका उत्तर्थण करते हुए उनके आगे एक आविक्रमाण स्थितिका अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके उसके अग्रे जन्तम एक आविक्कि असस्यात्वें भागप्रमाण श्वित्योमे उस अग्रस्थितिका निक्षेत्र करते हैं। ( यह। निव्याधात विषयक प्रस्थाश होनेसे अतिस्थापना एक आविक्षप्रमाण कही गई है।)

यह जयस्य निक्षेप है। पुन इससे आगे निक्षेपमे उत्तरोत्तर वृद्धि होनी जातो है। किन्तु आवाधाके उत्तरको स्थितिक। उत्कर्षण करनेपर अतिस्थापना सर्वत्र एक आवाजिप्रमाण ही रहती है। गात्र प्राक्तन स्थितिक आवाधाके भीतरको नास्यस्थितिक। उत्कर्षण करनेपर यथा गरुभव स्थानमे लेकर अतिस्थापनामे वृद्धि होती जानी है। इस विधिसे जा उत्कृष्ट निक्षेप और उत्कृष्ट अतिस्थापना प्राप्त होती है उसका निर्देश करते हुए बतलाया है कि कपायोकी अपेक्षा उत्कृष्ट विश्वेप चार हुनार वर्ष और एक समय अधिक एक आवाजिस त्यून चालीमकोडाकोडी गाउगो मा प्रमाण प्राप्त होता है तथा चार हुनार वर्ष और एक समय अधिक एक आवाजिकस चार हुनार वर्ष प्रमाण प्राप्त होता है तथा चार हुनार वर्ष प्रमुख्य चार हुनार वर्ष प्रमाण प्राप्त होती है। सल्लामा इस प्रमाण प्राप्त होती है। सल्लामा इस प्रकार है—

िनी तीवने उत्कृत्य स्थितिका वस्य करनेके बाद बन्धाविक्ति व्यतीन हाते। एथम ममण्डे उत्तर "१० "पुनाः। अपकर्षण तर नीचे निश्चित किया। पुना द्वारे मामणे उत्तर प्रश्निक प्राहरक। प्रथम निष्के उद्यादिक प्राहरक। प्रथम निष्के उद्यादिक प्रश्निक स्थादे किया उत्तर किया अपने निर्मेशक प्राहम करनेके दूसरे समम्भे उन्हित्तिक रूपरे उत्तर नामण उत्तर अपने प्राप्त होनियन कर्मकी अपना प्रकाब विक्रिय प्राप्त होनियन कर्मकी अपना प्रकाब विक्रिय चार हजार वर्ष और एक समय अधिका का आविक्तिम चालोत का सामणे सामणा प्रपत्त होता है। यहाँ उन्हित्तिक प्रश्निक स्थापक प्रशास क्रिया निर्मेष नही हजा है, इसिल्ये उन्हित्त का सामणे प्रमाण वाषामी निर्मेष नही हजा है, इसिल्ये उन्हित्त निर्मेष प्रमाण वाषामी निर्मेष नही हजा है, इसिल्ये उन्हित्त निर्मेष वार हजार वर्ष भी या का हो यहाँ है और निर्मेष निर्मेष वस्तिक प्रवेदा करने

उत्कर्षण किया गया है उसकी नीचे एक समय अधिक एक आविष्ठप्रमाण शक्तिस्थिति गरू गई है, इंतिष्ये उत्कृष्ट निक्षेपसेके इतनी स्थिति ये कम हो गई है, अदः इत विश्विसे विचार करनेपर प्रकृतमें उत्कृष्ट निक्षेप चार हजार वर्ष और एक समय अधिक एक आविष्ठ कम चालीस कोझा-कोडी सागरीपमत्रमाण प्राप्त होता है यह सिंख हुआ।

यहाँ प्रकृत अनिस्थापना कितनी प्राप्त होंगी इसका विचार करनेपर वह एक समय अधिक एक आविल कम चार हजार वर्षप्रमाण प्राप्त होती है। किसे ? वहीं कहते हैं— जिस्स समय यह जीव प्राप्तत स्थितिमेसे एक समय अधिक एक आविल कम चार उत्तर्थण कर रहा है उस साथ तक उस स्थितिमेसे एक समय अधिक एक आविल क्षम उत्तर्वण कर रहा है उस ति उत्तर्वण कर उत्तर्थण कर रहा है उस विचार के अधिक एक समय अधिक एक आविल कम हो जानेसे उन्तर्वण कर रहा है उसकी उन्हरूट आवाधकालमेसे एक समय अधिक एक आविल कम हो जानेसे उन्हरूट अतिस्थापना एक समय अधिक एक आविल कम सार हजार वर्ष प्रमाण प्राप्त होती है यह निश्चित होता है। यह क्षाय नामृत्यूणि और उसकी जयधवला टीका-का अधिकाय है।

किन्तु रवेताम्बर कर्मप्रकृतिमे जवन्य और उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण उक्त प्रमाण सान कर भी उसे घटित करनेकी प्रक्रिया भिन्त प्रकारसे स्वीकार की गई है। उसकी मूल गाया है—

> आविल असल्यभागाई जाव कम्मट्टिह ति णिक्खेको । समउत्तरावलियाए साबाहाए भवे ऊण ॥२॥उपशामना अ॰

इसका आशय हे कि आविष्कि असस्यातवें भागप्रमाण स्थितियों जवन्य निक्षेपरूप होती है और आवाधासिंहत एक समय अधिक एक आविलकम उत्कृष्ट स्थितियाँ उत्कृष्ट निक्षेपरूप होती हैं।

यहाँ इनकी चूणिमे लिखा है कि जबन्य निलेपको प्राप्त करनेके लिखे सस्वस्थितिमेसे एक आवित के असस्थातवें भागमे अधिक एक आवित्रप्तमाण स्थिति नोचे उतरकर जिस स्थितिका उद्वर्तन करता है उमकी अतिस्थापना एक आवित्रप्रमाण और निक्षेप आवित्रस्थापनों एक प्रमाण प्र प्त होता है। पुनः इसके आगे अतिस्थापना एक आवित्रप्रमाण ही रहती है मात्र उत्तरस्थार ने प्रमाण प्र में होता है। पुनः इसके आगे अतिस्थापना एक आवित्रप्रमाण ही रहती है मात्र उत्तरस्थापना एक आवित्रप्रमाण ही रहती है मात्र उत्तरस्थापना एक आवित्रप्रमाण जाना है। इस विश्वित्र सिक्षेप निक्षेप वढता जाना है। इस विश्वित्र सिक्षेप निक्षेप विश्वत्य उत्तरकृष्ट अवित्र सिक्षेप निक्षेप विश्वत्य जनकृष्ट कर्मिस्थितिप्रमाण बन जाता है। इसनी चूणिमे कहा भी है—

बधावलियाए गयाए बितियसमए जबट्टेति। एवं समकत्तरिया आर्बालया गया, अबाहाए निवसेवो गरिय (त अबाहा य तहा, तेण समकत्तराए आविक्याए साबाहाए ऊणा भवति।

इसपर विचार करनेपर भी वही आजय फलित होता है जिसे क॰ चू॰ और उसकी जयधवला टीकामे स्वीकार किया गया है। किन्तु

मलयगिरिने इसकी इस प्रकार व्याख्या की है-

आबाधोगिरिस्यस्थितीनामुद्धतंना भवति । तत्रावाधाया खपरितने स्थितिस्याने उद्धर्यमानेऽ-बावाया उपरि दक्किः निक्षेषो भवित नावाधाया मध्येऽपः, उद्धर्यमानदेककस्योद्धर्यमानस्थितेस्कः मेब निक्षेपात् । तत्राप्युद्धर्यमानस्थितेष्ठपि आविक्तिमामा स्थितिरितिकस्योपरितामे स्थितिमु स्थितीषु गर्वातु दोकिनिक्षेपो अवति । अतोऽनीत्यापनाविकतामुद्धर्यमानां च समयमात्रां स्थितिमक्षाभां च वर्षिक्षता द्योषा सर्वापि कर्मीस्थातेष्ठक्ष्यो र्याजनिक्षिपनिकष्यः ।

अवाधाके ऊपरकी स्थितियोकी उद्धर्तना होती है। उसमे भी अवाधाके उपरकी स्थितिः स्थानके उद्धर्तना करनेपर अवाधाके ऊपर दलिकका निक्षेप होता है, अवाधामें नहीं, स्थानिक २२ अयधवला

जहर्यमान दिलकका उद्वर्यमान स्थितिसे आगेकी स्थितियोंमें निक्षेप होता है। इसलिए आविलका-रूप अतोस्थापना, जदृत्यमान समयमात्र स्थिति और अवाधाको छोड कर होष सम्पूर्ण कर्मस्थिति जल्कन्ट देलिकनिसेपका विषय होती है।

इस व्याख्यामे एक तो आबाधाके अनन्तर समयमे स्थित स्थितिका उइतैन कराया गया है। दूसरे अतिस्थापना एक आविलमात्र रखी गई है और इस प्रकार उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त किया गया है। किन्तु इस व्याख्याके अनुसार दवे॰ कमंत्रकृति चूणिमे जो यह कहा गया है कि बन्धाव-लियाए गयाए वितियसमये उबदेति, अर्थात बन्धावलिके जानेपर इसरे समयमे उद्घतित करता है इस वचनका समर्थन नहीं होता, क्योंकि उक्त चुणिमे बन्धाविलके जानेपर दूसरे समयमे उद्घर्तित करता है यह कहा गया है और मलयगिरि कहते हैं कि 'अबाघोपरिस्थस्थितीनामुद्धर्तना भवति' अर्थात्, आबाधाके ऊपर स्थित स्थितियोकी उद्धर्तना होती है। यहाँ यदि उक्त चुणिकी मलयगिरि कृत व्याख्याको ही समीचीन मान लिया जाय तो या तो उक्त चूर्णिमे बन्धावलिके बाद अनन्तर समयमे उद्धर्तना करता है यह कहना चाहिये था या फिर मलयगिरिने उक्त चुणिकी जो व्याख्या-की है उसे समीचीन नही माना जाना चाहिये। स्पष्ट है कि यहाँपर मलयगिरिने उक्त चूणिकी जो व्याख्या की है वह विचारणीय अवस्य है। अतः प्रकृतमें उत्कृष्ट निक्षेपको प्राप्त करते समय कषायप्राभत चिंगको जो व्याख्या जयधवला टीकामे की गई है वही समीचीन है। इससे एक समय अधिक एक आवित्रसे न्यून उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण निर्व्याघातविषयक उत्कृष्ट अतिस्थापना भी प्राप्त हो जाती है। साथ हो मलयगिरिने द्वे॰ क॰ च॰ की व्याख्या करते हुए अल्पबहुत्वके प्रसंगसे को स्थितिविषयक उत्कृष्ट अतिस्थापनाको 'तस्या उत्कृष्टाबाधारूपत्वान 'लिखकर जो उत्कृष्ट भाबाधाप्रमाण लिखा है उसकी (जयधवलाकथित उक्त व्याख्याके मान लेनेपर ही) एक प्रकारसे संगत्ति बैठ सकती है। वैसे उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण नही प्राप्त होकर वह एक समय अधिक एक आवलिसे न्युन उत्कष्ट आवाधाप्रमाण ही प्राप्त होता है। स्पष्टी-करण पर्वमे किया ही है।

आगे उक्त अपकर्षण और उत्कर्षणविषयक प्ररूपणाको ब्यानमे रखकर अल्पबहुत्वका निर्देश किया गया है।

अगि (१०४) १५७ संस्थाक सातची मूलगाया स्थित और अनुभागविषयक अपकर्षण, उत्कर्षण और अवस्थान कितना होता है इसका स्पष्टीकरण करनेके लिखे आई है। इसकी चार माध्य गाथाएं है। (१०५) १५८ संस्थाक प्रथम आध्य गाथा डारा यह स्पष्ट किया गया है कि संस्थाक स्थम आध्य गाथा डारा यह स्पष्ट किया गया है कि संस्थितिका अपकर्षण बर्ग्यको अपेक्षा कम, अधिक या समान कित्ती भी प्रकारको सर्वस्थितिक होनेमें कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि अपकृषण उदयाविलबाद्य किसी भी सस्वस्थितिका उसीमें होता है, इसमें अपकृषण के समय उसी कमेंके यन्यकी अपेक्षा नहीं रहती। मात्र उत्कर्षण उदयाविल बाह्य सस्वस्थिति उसके सम्भाव है। सा स्माव है, होता है, इसिलए इसमें जो सस्त्यव्यक्ति विल हाल स्वस्थिति केम प्रमाणवाली है या समान प्रमाणवाली है उसीका सम्भाव है, बन्ध स्थिति अधिक सस्व स्थितिक उत्कर्षण सम्भाव नहीं है। यह इस भाष्यगाथाका मणितार्थ है।

यह सत्विस्थितिवायक अपकर्षण और उत्कर्षणका विचार है। आगे (१०६) १५९ संस्थक दूसरी आध्याश्या द्वारा अनुभागका विचार करते हुए इसका दो प्रकारसे विचार किया गया है— एक बन्धानुलोमको अधेसा और दूसरा सद्भावको अधेका। । गाधासूत्रके रचनाको लब्दमें रखकर स्थितिको माध्यम बना कर वो उत्कर्षण और अपकर्षण विचयक प्रक्षणा की जाती है वह बन्धानुलोम प्रकृपणा कहलाती है। यह स्युक स्वरूप है। तथा जिसमे स्थितिको विवक्षा किये बिना अनुसागकी प्रधानतासे उल्कर्षण और अध्कर्षणकी मीमांशा की जाही है वह सद्भावसंज्ञक प्रकृत्या कहलाती है। यह सुरुमस्वरूप होती है। उनमे प्रकृत श्रेष्ठ स्व अनुसार विचार करते हुए लिखा है कि उदयाविलमें प्रविच्ट हुए अनुमागको छोड़कर श्रेष्ठ स्व अनुसारस्पर्यकांको अध्वयक्षण कोत उल्कर्षण होना सम्भव है। एरन्तु परमार्थेस यह सम्भव नही है, क्योंकि अनुभागविषयक अपकर्षण कोत उल्कर्षण होना सम्भव है। एरन्तु परमार्थेस यह सम्भव नही है, क्योंकि अनुभागविषयक अपकर्षण कीत उल्कर्षण कीत उल्कर्षण की अध्य अस्ति अस्य अस्ति अस्य स्वयंक्री के अस्य अस्य अस्य अस्य स्वयंक्री अस्य स्वयंक्री के अस्य अस्य स्वयंक्री के अस्य अस्य स्वयंक्री का अपकर्षण नहीं होना सम्भव नही है, इस्तिए ज्ञयन्य अस्य अस्य स्वयंक्री के अध्य अस्य स्वयंक्री का अपकर्षण नहीं होना सम्भव नहीं है, स्वर्ति उल्कर्प अस्य अस्य स्वयंक्री को अध्य स्वयंक्री कीत अस्य निक्षेप्रमाण अनुभागत्यक्षिकों को छोड़ कर इनसे अपरके स्वयंक्रीका अवक्षण होता है। यह अन्वक्षण विचयंत्र सद्भावस्थ्यपण है जो सुक्षस्वकृत है। यह अन्वक्षण विचयंत्र स्वयंक्रीका अवक्षण होता है। यह अन्वक्षण विचयंत्र सद्भावस्थ्यपण है जो सुक्षस्वकृत है।

उत्कर्षणको अपेक्षा विचार करनेपर अन्तिम स्पर्धकका उत्कर्षण नही होता। इस प्रकार इस स्पर्धकसे अनन्त स्पर्धक नीचे उतर कर वो स्पर्धक अवस्थित हैं उन सबका उत्कर्षण हो सकता है यह उचन कथनका तास्पर्य है। इसीलिये इसे सुरुभस्वरूप स्वीकार किया गया है।

आगे इनकी अल्पबहुत्वविधिकी प्ररूपणा करते हुए (१०७) १६० तीसरी प्राप्यगाया द्वारा उपनाम और क्षपकश्रीणोसे अपकर्षण, उस्कर्षण और अबस्थानविषयक अल्पबहुत्वको स्पष्ट किया गया है। यहाँ (१०४) १५७ सस्थाक मूल गायामे बुढ और हानि ये शब्द आये हैं सो उनसे कमग्र उस्कर्षण और अपकर्षणका प्रहण किया गया है। तथा जिन स्पर्धकोंका उस्कर्षण और अपकर्षण नहीं होता उनको अवस्थान संज्ञा है।

अगो (१०८) १९१ संस्थाक चौथी भाष्य गाथा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि क्रुष्टि करणसे प्रयचनेता और उद्धतंना दोनों होते हैं। क्रुष्टिकरणसे अपवर्तना ही होतों हैं। क्रुष्टिकरणसे अपवर्तना ही होतों हैं। क्रुष्टिकरणसे अपवर्तना ही होतों ने हिंदी होते हैं। क्रुष्टिकरणसे अपेका वानना चाहिंद्रे। उपवास्त्र्योणिसे भी इसी प्रकार जानना चाहिंद्रे। उपवास्त्र्योणिसे भी इसी प्रकार जानना चाहिंद्रे। उद्यान विशेषता है कि उपवास्त्र्योणिसे उत्ररते समय सुक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणके प्रथम समय तक अपवर्तना ही होती है। पुनः इससे नीचे उत्ररते हुए सबंब अपवर्तना और उद्धतना दोनों हो होते हैं। उप- यामना अधिकारमें बूक्ष्मसाम्परायमें जो मोहनीयकी उद्धतेना कही गई है सो वह शक्तिकी अपेका कही गई है।

इस प्रकार प्रकृतमे सात मूल गायाओं और उनकी भाष्यगायाओंकी विवेचना कर पहले जो अस्वकर्णकरणकी प्ररूपणाको स्थगित कर आये हैं, आगे उसकी प्ररूपण करते हैं—

#### **अञ्चलजं**करण प्ररूपणा

अदवकणंकरणके तीन पर्यायवाची नाम हैं—अदवकरण, आदोलकरण और उद्धर्तन-अपवर्तनकरण। यह अदवक कर्णके समान होता है, अत. इतकी अदवकणंकरण नंता है। जैसे भोड़ेके कान मुल्से लेकर दोनों और कमसे घटते जाते हैं वैसे ही कोच संज्यलनसे लेकर अनुमान पस्यंक रचना कमसे अनन्तगुणी हीन होती जाती है, इसी कारण इतकी संज्ञा अदवकणंकरण है। आदोल हिंडोलनको कहते हैं। उसके समान करणको आदोलकरण संज्ञा है। जैसे हिंडोलेके सम्मे और रस्सी अन्तरालमें कर्णरेखांके आकारकण्से दिखाई देते हैं उसी प्रकार प्रदीपर भी कोधादि कथायोंके अनुमानके देवना कमसे दोनों और घटती हुई दिखाई देती है, इसिल्स इसकी आदोलकरण संज्ञा है। इसी अकार, अपवर्तना-उद्धतेनाकरण यह भी इसका सार्थक नाम है।

जब यह जीव पुरुषचेदके पुराने सत्कर्मके साथ छह नोकवायोंका कोधसंज्वलनमें संक्रमण सरके उनकी स्वरूपसे निर्जरा कर देता है और तदनन्तर प्रथम समयमे अवेदभावको प्राप्त हो जाता है तब यह जीव उस समय अञ्चलजंकरणका कारक होता है। वहाँसे लेकर कीधाद संज्वलन कवायोंके अनुभाग सत्कर्मका काण्डकचात द्वारा अध्वकर्णकरणके आकारसे करनेके लिये आरम्म करता है। ऐसा करते हुए उसके मानमें सबसे थोडा अनुभागसत्कर्म होता है, कोधमे उससे विशेष अधिक अनुभागसंस्कर्म होता है, मायामे उससे विशेष अधिक अनुभागसंस्कर्म होता है और लोभमे उससे विशेष अधिक अनुभागमत्कर्म होता है। यहाँपर विशेष अधिकका प्रभाण अनन्त अनु-भाग स्पर्धक हैं। उसके अनुभागबन्ध भी उक्त कमींमे इशी विधिसे प्रवृत्त होता है। परन्तू ऐसा करते हए पातके लिये काण्डकको आरम्भ करता हुआ वह कोधमे अपने सत्कर्मक अनन्तव भागप्रमाण . सबसे थोडे स्पर्धंक ग्रहण करता है, मानमे उससे विशेष अधिक स्पर्धंक ग्रहण करता है, मायामे उससे विशेष अधिक स्पर्धक ग्रहण करता है और लोभमे विशेष अधिक स्पर्धक ग्रहण करता है। ऐसा करनेसे उसके लोभादि परिपाटीके अनुसार अश्वकर्णकरणके आकारसे अवस्थान बन जाला है। इस हिसाबसे उसके लोभमे सबसे थोड़े स्पर्धक शेष रहते हैं। मायामे उनसे अनन्तगणे स्पर्धक शेष रहते है. मानमे उनसे अनन्तगणे स्पर्धक घोष रहते हैं और क्रोधमे उनसे अनन्तगणे स्पर्धक घोष रहते हैं। यहाँ इन चारो संज्वलनोका जो अनुभाग शेष रहा उसे जयधवला टीकामें अंक संदृष्टि-द्वारा स्पष्ट किया ही गया है। इसके लिये टीका पष्ठ ३२८ और उसे स्पष्ट करनेके लिये दिया

यह अवनकर्णकरणरूप अनुभागके करनेपर प्रथम समयमे जो स्थिति बनती है तस्सम्बन्धी प्ररूपणा है। इस प्रकार स्रपक जीनवृत्तिकरणमे जिस समय इस जीवने अवकर्णकरणरूप क्रिया स्वयम् क्रयम् जीवने अवकर्णकरणरूप क्रिया स्वयम् को उसी समय दूवे स्वर्षकी से अवूर्व स्पर्षकी की उसना करता है। संसार अवस्थामे जो कभी भी नहीं प्राप्त हुए, किन्तु स्वयक्ष अवस्थामे अवकर्णकरणके कालमे जो प्राप्त किये गये और पूर्वस्थकंकोमेसे अननत्तुणी हानि द्वारा अथवर्तन करके प्राप्त हुए है उनकी अपूर्व स्थर्षक सज्ञा है।

यहाँ यह प्रकत होता है कि पूर्व स्वर्धकांभेसे अनन्तगुणी हानि द्वारा अपवर्तन होकर जो अनुभाग प्राप्त होता है उनको यहां कृष्टि क्यों नहीं कहा गया है। समाधान यह है कि यहाँ इस विधिसे जो अनुभाग प्राप्त होता है उनमे स्पर्धकका लक्षण घटित हो जानेंगे उन्हें कृष्टि नहीं कहा गया है, क्योंकि कृष्टिगत जो अनुभाग होता है उसमे स्पर्धकक लक्षणकं अनुभार कम वृद्धि और कमहानि नहीं पाई जाती। जब कि इस प्रकार अस्वकर्णकरणकं हारा प्राष्ट्र हुए अनु-भागमे कमन्द्रि और कम हानि अभी भा बनी हुई है, इसलिय इस अनुभागकी कृष्टि सज्जा न कहकर इसे अपूर्व स्पर्धक कहा गया है। अब आरो इसी विषयको स्पष्ट किया जाता है—

कर्म दो प्रकारके है—देशघाति और सर्वधाति । उनमेसे देशधाति कार्मेकी आदि वर्गणा समान होती है, इसी प्रकार सर्वधाति । उनमेसे देशधाति कार्मेकी आदि वर्गणा समान होती है, इसी प्रकार सर्वधाति कार्मेकी आदि वर्गणा समान होती है, इसी प्रकार सर्वधाति कार्मेकी आदि वर्गणा समान होती है, क्योंकि वाह समान अनुमानके अनन्तवे भागक्य देशधाति स्पर्धके समाप्त होनेपर वहांसे आंधाति अध्यात अध

प्रस्तावना २५

प्रकृतिके स्पर्धक समाप्त होते हैं, क्योंकि दाक्तमान सर्वधाति अनन्तवें मागमें ही उनकी आदि और समाप्ति देखी जाती है। पुनः इसके आगे अनुभागस्पर्धकते लेकर भिव्यात्वके अनुभागकी रचना प्रारम्भ होती है।

हरा प्रकार चारों संज्यलनोसम्बन्धी पूर्व स्थर्षकोंमें जो सबसे जयन्य स्थर्यक है उसकी जादिवर्गणाकी प्रदेशपुंजको जनुमाणकी अधिया जनन्तगुणा होन करके उन कर्मीके अपूर्व स्थर्यकोकी रचना करता है। उसमें भी लोगसंज्यलनके प्रदेशपुंजके असंख्यातवें जागमे प्रयव्य देशधाति स्थर्यकोकी रचना नित्र करते होने अन्तन्त करते होने अन्तन्त आपने अपूर्व स्थर्यकोकी उपलान प्रवाद करते होने अन्तन्त आपने अपूर्व स्थर्यकोकी रचना करता है। इस प्रकार जो अपूर्व स्थर्यक प्राप्त होते हैं उनके अन्तिम स्थर्यककी अन्तिम वर्गणाके अनन्तवें मागमं जो अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं वे प्रयम स्थापति स्थर्यककी आदि वर्गणाके अनन्तवें मागप्रमाण हो होते हैं। प्रथम समयमें किये गये ये सब अपूर्व स्थर्यक अनन्त होकर भी एक प्रदेश गुणहानिप्रमाण स्थर्यकोके असंस्थातवें भागप्रमाण होते हैं।

हन अपूर्व स्पर्थकों में अविभाग प्रतिच्छेदों को अपेक्षा विचार करनेपर प्रचम समयमें जो अपूर्व स्पर्थक किये जाते हैं उनमेसे प्रचम स्पर्धककी आदि वर्गणामे सबसे कम अविभागप्रतिच्छेद होते हैं। उनसे दूसरे स्पर्थककी आदि वर्गणामे अननतर्वे माग अधिक अविभागप्रतिच्छेद होते हैं। इस प्रकार कमसे जाकर डिचरम स्पर्धक होते हैं। इस प्रकार कमसे जाकर डिचरम स्पर्धक होते हैं। इस प्रकार कमसे जाकर डिचरम स्पर्धक की आदि वर्गणा अनत्वे मागप्रमाण विशेष अधिक होती है।

आगे अल्पबहत्वकी दृष्टिसे विचार करनेपर प्रथम समयमे जितने स्पर्धकोकी रखना की गई है उनमेसे प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणा सबसे अल्प होती है । उससे अस्तिम अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणा अन्तगृणी होती है । तथा उससे पूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणा अनन्तगृणी होती है ।

यहां लोभ सँज्वलनके अपूर्व स्पर्धकोंकी जिस प्रकार प्ररूपणा की है उसी प्रकार माया, मान और कोधराज्यलनके अपूर्व स्वर्धकोंकी प्ररूपणा कर लेनी चाहिये। यहाँपर इतनी विशेषता जाननी चाहिये कि अदकर्ण करणके प्रारम्भमे पुरुषवेदके नवकबन्धका अनुभाग सम्भव है, पर उसके अनुभागको न तो अपूर्व स्पर्धकरूपसे रचना ही होती है और न ही उसका काण्डकपात ही होता है। मात्र उसका जो एक समय कम दो आविलप्रमाण नवकबन्ध शेष रहता है उसकी निजंराको छोड़कर अस्य कोई किया नहीं होती।

इस विधिसे प्रयम समयमें जो अपूर्व स्थर्णक रचे जाते है वे कोधमे सबसे थोड़े होते है, मानमें विवोध अधिक होते हैं। इस मानमें विवोध अधिक होते हैं। इस मानमें विवोध अधिक होते हैं। उनमें अनत्वका आगे देनेपर जो एक आगा प्राप्त होता है, कोधके अपूर्व रायंक्किसे मानके अपूर्व स्थर्णक उतने अधिक होते हैं। इसी प्रकार अग्ये अमान होते हैं। उनमें अनत्वक प्रधान कार्यक स्थर्णक प्रथम समयमें जो अपूर्व स्थर्णक निष्याम होते हैं। उनमें सामकों अधिक स्थर्णक प्रथम समयमें जो अपूर्व स्थर्णक निष्याम होते हैं। उनमें सामकों आदि वर्गणामें विवोध अधिक होते हैं। उनमें मानकों आदि वर्गणामें विवोध अधिक होते हैं। उनमें मानकों आदि वर्गणामें विवोध अधिक होते हैं। इस प्रकार वारों हो कथायोंके जो अपूर्व स्थर्णक निष्यन्त होते हैं उनमें वारों हो कथायोंके अस्तिम आदि वर्गणामें अधिक प्रथम स्थर्णक निष्याम अधिक होते हैं। इस प्रकार वारो हो कथायोंके जो अपूर्व स्थर्णक निष्यन्त होते हैं उनमें वारों हो कथायोंके अस्तिम आदि वर्गणाके प्रथम स्थर्णक निष्याम अधिक होते हैं। इस प्रकार वर्गणाके अधिकाराप्रतिक होते हैं। इस प्रकार वर्गणाके अधिकाराप्रतिक होते हैं। इस प्रकार वर्गणाके अधिकाराप्रतिक होते हैं। हो हो है। इस प्रथम स्थर्णक होते हैं। इस प्रकार वर्गणाके अधिकाराप्रतिक होते हैं। होते हैं। इस प्रथम स्थर्णक स्थायंक क्षार्यक होते हैं। इस प्रकार वर्गणाके अधिकाराप्रतिक होते हैं। होते हैं। इस प्रथम स्थर्णक स्थित स्थायंक क्षार्यक स्थायंक क्षार्यक स्थायंक स्थायंक स्थर्णक स्थायंक स्थायंक स्थायंक स्थायंक स्थायंक स्थायंक स्थायंक स्थरित स्थायंक स्थायंक स्थायंक स्थायंक स्थायंक स्थायंक स्थरित स्थायंक स्थायंक

अब कितने प्रदेशपुष्क्रके द्वारा इन अपूर्व स्पर्धकोंकी रचना होती है इसे स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि अस्वकर्ण-करणकारकके प्रथम समयमे यह जीव जितने प्रदेशपुरुजका अपकर्षण करता है, उसकी अपेक्षा कर्मका अवहारकाल सबसे स्तोक होता है। अपूर्व स्वर्धकोकी अपेक्षा एक प्रदेश गुण्यहानिका अवहारकाल अस्व्यातपुणा होता है तथा इसकी अपेक्षा पत्योपनका प्रथम वर्गमूल असंस्थातपुणा होता है। इस प्रकार इस भाग्हार द्वारा लोग गंज्वलनके जो अपूर्व स्पर्धक 
प्राप्त होते है उनकी आदि वर्गणामे पूर्व स्पर्धकोमेसे अपकर्षित्त कर, बहुत प्रदेशपुंजको देता है। 
द्वितोय वर्गणामे विशेष होन प्रदेश पुञ्ज देता है। इस विधिष्ठे उत्तरोत्तर प्रत्येक वर्गणामे हीनहोन प्रदेशपुञ्ज देता हुआ अस्तिम वर्गणामे विशेषहीन देता है। दुन: उससे पूर्व स्पर्धकको आदि 
वर्गणामे असंस्थातपुणा होन प्रदेशपुञ्ज देता है औ उस्त प्रकार यहां भी अस्तिम वर्गणाके प्राप्त 
होने तक उत्तरोत्तर विशेष होन विशेष होन विशेष होन देवपुञ्ज देता है।

यह सो अपकर्षण करके दीयमान प्रदेशपुरूजकी व्यवस्था है। ऐसा करनेपर उन अपूर्व स्पर्षको और पूर्व स्पर्षकोमे किस प्रकार प्रदेशपुरूज (दखलाई देना है इसे स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि उसी प्रयम समयमे अपूर्व स्पर्षकोको प्रथम वर्गणामे बहुत प्रदेशपुरूज दिखाई देना है। उससे पूर्व स्पर्षकोको आदि बर्गणा विशेष नीन प्रदेशपुरूज दिखाई देना है। यहाँ जिसप्रकार यह लोभ संक्र्यलनको प्रक्षणणा की है उसी प्रकार माया, मान और क्रोधसंज्यलनकी प्रक्षणणा भी जाननी चाहिये।

हन स्पर्धकाँके उदयकी अपेक्षा विचार करनेपर उसी प्रथम समयमे तत्काल जो अनुभाग-सत्कमं अपूर्व स्पर्धकरूपने परिणत होता है उनके असंख्यातवें भागका अपवर्षण करके उदौरणा करनेवाले जीवके उदयम्बितिक बोगर सभी अपूर्व स्पर्धक उदीर्ण होते हैं यह कहा गया है। किन्तु हतती विद्योचना है कि अपूर्व स्पर्धकरूपने परिणत पूरा सत्कमं उदस्य परिणत नही हुआ है, क्योंकि प्रयोक स्पर्धकर्के प्रति अपूर्व स्पर्धकरूपने परिणत पूरा सत्कमं उदस्य परिणत नही हुआ है, क्योंकि प्रयोक स्पर्धकर्के प्रति अपूर्व स्पर्धकर्म सम्बन्धी सद्द्य भवताले प्रसाणु अंगे प्रकार अवस्थित होने-पर उनमेसे कितने ही परमाणुओका उदय होनेपर भी श्रोव परमाणु उमी प्रकार अवस्थित होते हैं। हसीलिए चूलिसुनमे यह कहा गया है कि उस प्रथम समयसे सभी स्पर्धक उदाण भी होते हैं और अनुदीर्ण भी रहते हैं। इसीफ्रकार पूर्व स्पर्धकाँकी अपेक्षा भी आदिसे लंकक जनन्तवा भाग उदीर्ण और अनुदीर्ण कहाना चाहिये, क्योंकि उनमे भी सद्दा धनवालं परमाणुओमेसे कितने ही परमाणु उदार्ण होते हैं और कितने ही परमाणु अन्तर्थण इतने हैं यह व्यवस्था बन जाती है।

बन्धकी अपेक्षा विचार करनेपर पूर्व स्पर्धकोमेसे प्रथम आदिक अपूर्व स्पर्धक निष्यरन होते हैं वे लता समान पूर्व स्पर्धकोके अनन्तर्वे आगस्बरूप प्रवृत्त होते हुए भी अनन्त गुणहानि द्वारा और भी कम अनुभागवाले होकर प्रवृत्त होते है ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

यह अदवकर्णकरण कारकका प्रथम समय सन्वन्धी प्रकःगा है। दूसरे संभि स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक और स्थिनिकन्य यद्याप पहले समयके समान वही रहता है, परन्तु अनुभागबन्ध प्रथम समयके अनुभागबन्धि अनन्तन्गा होन होता है। नथा प्रथम समयकी अपेक्षा इस समय विश्वद्धि होनेके कारण प्रथम समयमे जितने प्रदेशपुलका अपवर्षण करके गुणश्रीणिकी रचना की थी उससे इस समय असस्यातगुण प्रदेश पुलका अपवर्षण करके गुणश्रीणिकी रचना करता है।

गह त्रधम समायकी प्रकाशा है। दूसरे समायमे प्रथम समयमे निष्णन्न अपूर्व स्पर्धकोसे असंस्थातातुर्णे हीन नवे अपूर्व स्पर्धकोको निष्णन्न तो करना हो है। साथ ही प्रथम समयके अपूर्व स्पर्धकोको भी निष्णन्न करता है। आदाग यह है कि प्रथम समयके एक प्रदेश गुणहानिके असे-स्थातवें भागप्रमाण जिन अपूर्व स्पर्धकोकी निष्णन्न किया था उनको उसी स्थमे दूसरे समयमे प्रस्तार्षमा २७

भी निष्यन्त करता है। साथ ही इस समय उनसे असंख्यातगुणे हीन प्रकाशवाले दूसरे नये अपूर्व स्वर्णकोंको निष्यन्त करता है।

दूसरे समयके इन अपूर्व स्पर्वकों में जिस प्रदेशपुञ्जको निक्कित्त करता है उसकी विधिकी प्रक्ष्मणा इस प्रकार की गई है—दूसरे समयके निष्यन्त हैं ज्यू अपूर्व स्पर्वकों की आदि वर्गणामें सबसे अधिक प्रदेशपुञ्ज विधित्य करता है। इसरों वर्गणामें सबसे अधिक प्रदेशपुञ्ज निक्कित करता है। इसरों वर्गणामें स्वरों किया है जनकी अनिम्म वर्गणाके प्राप्त होने सक उत्तरोत्तर विशेष हीन प्रदेशपुञ्ज देता है। पुन: उस अन्तिम वर्गणासे प्रधम समयमे जो अपूर्व स्पर्यक्त विषय होन प्रदेशपुञ्ज देता है। पुन: उस अन्तिम वर्गणासे प्रधम समयमे जो अपूर्व स्पर्यक्त विषयन किये थे उनकी आदि वर्गणामें असक्यातगुणे होन प्रदेशपुञ्जको देता है। इसरी वर्गणामें विशेष होन प्रदेशपुञ्ज देता है। इस समय स्मयमे को अपूर्व स्पर्यकाकी अनिका वर्गणाके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर विशेष होन प्रदेशपुञ्ज देता है। इस समय किये गई वक्कि बाद पूर्व स्पर्यकाकी आदिवर्गणामें भी विशेष होन प्रदेशपुञ्ज देता है। इसी प्रकार आगे संवर्ष विशेष होन, विशेष होन, विशेष होन प्रदेशपुञ्ज देता है। इसी प्रकार आगे सर्वष्ठ विशेष होन, विशेष होन, विशेष होन प्रदेशपुञ्ज देता है। इसी प्रकार

यह तो प्राचीन पूर्व स्पर्धकोंसे प्रदेशपुरुजका अपकर्षण करके इन अपूर्व और पूर्व स्पर्धकोंकी प्रयमादि वर्गणाओंसे किस विधिसे निक्षेप करता है इसका उद्दापोह किया। आगे वह दिखाई कैसा देता है इसका निर्देश करते हुए बतलाया है कि इन अपूर्व स्पर्धकों और पूर्व स्पर्धकोंकी एक एक वर्गणामें जो प्रदेशपुरुज दिखाई देता है वह अपूर्व स्पर्धकोंकी आदि वर्गणासे बहुत होता है। आगे शेष सब बर्गणाओंसे कससे विशेष होन. विषोष होन होता है।

यह दूसरे समयकी प्ररूपणा है। तीसरे समयकी प्ररूपणा दूसरे समयकी प्ररूपणाके समान ही कर केनी चाहिये। तथा इसी प्रकार प्रथम अनुभाग काण्यकके अनिनम समय तक जाननी चाहिये क्यों कि यहाँ तक वहीं स्थितिकाण्यक है और वहीं अनुभाग सत्कर्म है। मात्र अमुभागवस्थ कनन्तागुणा हीन होता बाता है तथा गुणश्रीण असस्यातगुणी होनी जाती है। यहां इतना विशेष समझना चाहिये कि प्रथम अनुभागकाण्यकका चात होनेपर को अनुभागसत्कर्म थेव बचता है उसमें फरक है। जो इस प्रकार है—लोभसज्यकनमें अनुभागसत्कर्म सबसे स्तोक होता है। उससे मायासज्यकनमें अनुभागसत्कर्म अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है। उससे मायासज्यकनमें अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है। अगो जब तक अवकर्ण करणका काल प्रवृत्त रहता है तब तक अनुभागसत्कर्म अनुभागसत्कर्म कन्तनगुणा होता है। अगो जब तक अवकर्ण करणका काल प्रवृत्त रहता है तब तक अनुभागसत्कर्म अगुभागस्कर्म करनेका यहीं कम जानना चाहिये।

अदबकणं करणके प्रथम समयमें जो अपूर्व स्पष्ठंक किये गये वे बहुत होते हैं। दूसरे समयमें किये गये अपूर्व स्पष्ठंक असंख्यातगुणे होन होते हैं। इस प्रकार अदबकण-करण कालके भीतर प्रत्येक समयमें ओ अपूर्व स्पष्ठंक असंख्यातगुणे वें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे होन होते जाते हैं। यहांपर उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा होन होते जाते हैं। यहांपर उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा होनका प्रमाण जानेके लिये गुणाकार पल्योगमके प्रथम वर्गोमूल असंख्यातवें भागप्रमाण जानना चाहिये। आध्य यह है कि दूसरे समयमे जो अपूर्वस्पर्धक किये जाते हैं उतमे जिन गुणकारोंका गुणा करनेपर प्रथम समयके अपूर्व स्पर्धकोका प्रमाण उत्पन्न होता है जिस समयको प्रष्टपणा है, घोष साम होता है। यह प्रथम समयको प्रष्टपणा है, घोष साम होता है। यह प्रथम समयको प्रष्टपणा है, घोष साम होता है। यह प्रथम समयको प्रष्टपणा है, घोष प्राप्त हैं कह स्वयं स्पर्धकोका आदि वर्गणामें अविभाग-प्रतिच्छेद इस रूपमें उत्पन्न होते हैं इस वातका ज्ञान करानेके लिये कहा है कि—

अस्तिम समयमे लोभ संज्वलनके अपूर्व स्पर्धकोको आदि वर्गणामे अविभागप्रतिच्छेद सबसे थोड़े होते हैं। दूसरे अपूर्व स्पर्धकको आदि वर्गणामे अविभागप्रतिच्छेद दूने होते हैं। तीसरे अपूर्वस्पर्धककी आदि वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेद तिगुणे होते हैं। इसी प्रकार आगे भी अल्तिम अपूर्व स्पर्धकके प्राप्त होने तक जानना चाहिये। तथा इसी प्रकार माया, मान और क्रोधकी अपेक्षा मी कथन करना चाहिये।

यहां जो अविभागप्रतिच्छेदोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की है बहु एक-एक परमाणुमें को अनुमाग प्राप्त होता है उसकी अपेबा हो जाननी नाना परमाणुकों से पहुंच धनकी विश्ववासी यदि प्ररूपणा की जाती है तो प्रथम स्पर्धकंकी आदि वर्गणामें खिल बिकायप्रतिच्छेद होते हैं उन्हें दूसरे स्पर्धकंकी आदि वर्गणामें कुछ कम दूने अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं। आमें भी इसी प्रकार छुछ कम करते जाना चाहिए। आगे प्रकुतमें पूर्व जीर अपूर्व स्पर्धकंति व्या उनकी वर्गणामें का प्रमाण विषयक निर्णय प्राप्त करके वर्गणामें का अस्माणिवयक निर्णय प्राप्त करके छिये अल्पबहुत्वक। विभाग कर अन्तर्मृहृतं कालमें निष्मन्त होनेवाल अदबर्कण करणको प्रस्पाण वा सामान की गई है।

फुलचन्द्र शास्त्री

**७−११**-८२

# विषय-सूची

| विवय                                                               | 945        | विषय                                                                                | 74         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| मूल सूत्रोंके विवरण करनेकी प्रतिज्ञा                               | ٠,         | बाठ करणोंका नामोल्लेख करके किस कर्मसे                                               |            |
| उपशामनाके भेद और लक्षण                                             | ₹          | कहाँ तक कौन करण होता है इसका                                                        |            |
| अकरणोपशामनाका विवेचन                                               | 3          | निर्देश                                                                             | #3         |
| करणोपशामनाका विवेचन                                                | ¥          | व्याचात और अव्याघा <b>तके भेदसे</b> उपश्चमनाके                                      |            |
| देशकरणोपशामनाका विवेचन                                             | 6          | दो भेदोकी अपेक्षा कवन                                                               | *4         |
| सर्वकरणोपशामनाका विवेचन                                            | 9          | प्रतिपातके दो मेदोंकी अपेक्षा कवन                                                   | 84         |
| किस कर्मकी उपशामना होती है इसका निर्देश                            | ₹ 0        | प्रकृतने उपशामनासे पतनके कारणका निर्देश                                             | 80         |
| प्रकृतमें दर्शन मोहकी उपशामना विवक्षित नहीं                        | 80         | पतन होनेपर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होने-                                        |            |
| अनन्तानुबन्धीकी करणोउपशामना होती ही<br>नही                         | 2 ?        | वाले <b>कार्यों</b> मं तीनो लोभो <b>की अपेका।</b><br>मीमासा                         | 86         |
| बाग्ह कयाय और नोकषायोकी उपशासनाका<br>क्रमनिर्देश                   | ? ?        | बादरमास्पराय गुणस्थानमें होनेवाले कार्योका<br>निर्देश                               |            |
| कृष्टिगत मात्र लोभसंज्वलनकी उपशासनाका                              |            | उपमें सर्वप्रयम अनानुपूर्वी संक्रमकी सूचना<br>तथा तीनों लोगोंसम्बन्धी अन्य कार्योका |            |
| निर्देश                                                            | <b>₹</b> ¥ | निर्देश यहाँ होनेबाले क्रमसे स्थितिबन्धका                                           |            |
| प्रदेशपुजकी उपशामना विधिका निर्देश                                 | (8         | निर्देश                                                                             | 40         |
| उदमावलि और वन्धावलिको छोडकर शेष सब<br>स्थितियोकी उपशामनाका निर्देश | १५         | लोभवेदक कालके समाप्त होनेपर तीन मायाके<br>आलम्बनसे विशेष निर्देश                    | Ęŧ         |
| अनुभागमं सब स्पर्धकों और सब वर्गणाओकी                              |            | इसके तोन लोभोंका जो गुणश्रेणिनिक्षेप होता                                           |            |
| उपशामनाका निर्देश                                                  | 28         | है उसके विषयमे विशेष निदेश                                                          | Ę۶         |
| विदेशसक्रमके सम्बन्धमे विशेष निर्देश                               | દેહ        | एतद्विषयक शेष कर्मोंके विषयमें निर्देश                                              | <b>६</b> २ |
| -6                                                                 | ₹0         | इसके संक्रमके विषयमे विशेष निदेश                                                    | Ęş         |
| स्वातसक्रमक ,, ,,<br>प्रतुभागसक्रमके ,, ,,                         | ₹₹         | यहाँ स्थितिबन्धके विषयमे निर्देश                                                    | ₹ ३        |
| ादेश, स्थिति और अनुभाग उदीरणाके विषयमें                            |            | मायाबेदकके अन्तिम समयमे स्थितिबन्धका                                                |            |
| विशेष विचार                                                        | 22         | निर्देश                                                                             | 48         |
| प्रसक्तवेदकी उपशामनामे जो कार्य होते हैं                           |            | माया वेदककास्कि समाप्त होनेपर मानवेदक                                               |            |
| पुसक्तवदका उपशासनाम जा काथ हात ह<br>समका निर्देश                   | ₹ ₹        | कालके प्रथम समयमे कार्योका निर्देश                                                  | 44         |
| •                                                                  | ₹₹         | इसके प्रथम समयमे नौ प्रकारका                                                        |            |
| जिटवेदनकालमें बन्ध मही होता इसका निर्देश                           |            | सक्रमका निर्देश                                                                     | ६५         |
| स्त्रीवेदकी उपशासनामें जी कार्य होते हैं                           |            | इसी समय होनेबाले स्थितिबम्बके विषयमें                                               |            |
| जनका सिर्देश                                                       | 3.5        | मिर् <b>वेश</b>                                                                     | € €        |

| ₹•                                                       | जयभ        | <del>ল</del> ে                                    |             |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|
| मानवेदक कालके समाप्त होनेपर क्रोघवेदक                    |            | मात्र बहाँसे यह शुणहानितिक्षेप हानि-वृद्धि        |             |
| कालके प्रथम समयमें होतेवाले कार्य                        | ĘĘ         | जौर अवस्थानरूप होता है इसका निर्देश               | 9.5         |
| इसके दोष कर्मीके समान गुणश्रोणिनिक्षेप                   |            | यहीसे अध-प्रवृत्त सक्रमके प्रारम्भ होनेका निर्देश | 90          |
| होनेकी सुचना                                             | ĘIJ        | यहाँ विलीयापश्चम सम्यक्तका किलना काल शेष          | i           |
| इसके प्रथम समयमें बारह प्रकारकी कवायोके                  |            | है इसका निर्देश                                   | 96          |
| संक्रमका निर्देश                                         | <b>Ę</b> ¿ | इस सम्यक्त्वमें छह आविल काल शेष रहनेपर            | :           |
| इसी समय होनेवाले स्थितिबन्धका निर्देश                    | 86         | सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव है               |             |
| यहाँ कुछ काल बाद जो कार्य होते है उनका                   |            | इसका निर्देश                                      | ९९          |
| निर्देश                                                  | 44         | इसके प्राप्त होते समय परिणाम प्रत्ययवश            |             |
| तदनन्तर समयमे पुरुषवेदके बन्धका निर्देश                  | ৬০         | अनन्तानुबन्धीमेसे किसी एककी उदीरणा                |             |
| इसी समय होनेवाले होय कार्योका निर्देश                    | 90         | हो जाती है इसका निर्देश                           | ९९          |
| कुछ काल बाद स्त्रीवेदका अनुपशामक होता                    |            | इस गुणस्यानमे मराहुआ जीव मात्र देवगतिकी           |             |
| है इसका निर्देश                                          | ७१         | प्राप्त होता है इसका सकारण निर्देश                | १००         |
| इसी कालमें स्थितिबन्धका निर्देश                          | 9₹         | उपकामश्रेणीकी यह प्ररूपणा पुरुष वेद और            |             |
| कुछ काल बाद नपुमकवेदका अनुपन्नामक होता                   |            | क्रोच सज्वलमके उदयकी अपेक्षासे की है              |             |
| है इमका निर्देश                                          | 94         | इसका निर्देश                                      | ₹ □ ?       |
| इसके अन्तर्मृहर्त बाद होनेवा है स्थितिबन्धना             |            | आगे पुरुषवेदीक मान सञ्बलनकी अपेक्षा प्ररू-        |             |
| निर्देश                                                  | 64         | पणामे जा अन्तर पडता हं उसका निर्देश               |             |
| यहीसे होनेवाले ब्रिस्थानीय बन्ध और उदयका                 |            |                                                   | १०१         |
| निर्देश                                                  | 90         | आमे पुरुषवेदीके मायाकी अपेक्षा प्ररूपणार्मे       |             |
| उपशमश्रीणसे गिरनेवालेको बन्धावलिके                       |            | जो अन्तर पडताहै उसका निर्देश                      | १११         |
| बाद उदीरणा होने लगनेका निर्देश                           | 90         | आगे पुरुषवेदीके लोभकी अपेक्षा प्ररूपणार्ने जो     |             |
| प्रकृत विषयमें अभिप्रायान्तरका निर्देश                   | 90         | अन्तर प्राप्त होता है इसका निर्देश                | ११५         |
| अनिवृत्तिकरण गुणस्थानस अनानुपूर्वी सक्रम                 |            | स्त्रीवेदीकी अपेक्षा विधान                        | 280         |
| और लोभका सक्रम होने लगनेका<br>विघान                      | 92         | नपुसकबेदीकी अपेक्षा विधान                         | 296         |
| यहाँमे लेकर होनेवाला स्थितिवन्ध-सम्बन्धी                 | 36         | जो पुरुषवंद और कोध संज्वलनके उदयसे                |             |
| यहास कर हानपाला स्थातवन्य-सम्बन्धा<br>विशेष निर्देश      |            | श्रोणि चढताहै उसक प्रकृतमे काल-                   |             |
| वश्य । गदश<br>आगे यरिस्थतिबन्ध सहित स्थितिबन्धके निर्देश | 60         | संयुक्त पदोको अपेक्षा अल्पबहुत्यका                |             |
| करनेका विद्यान                                           | 64         |                                                   | - १४५       |
| अपूर्वकरण गुणस्थानमे होनेवाले कार्योका                   | 67         | क्षुल्लक भवप्रहण किसके कितने होते हैं इसका        |             |
| निर्देश                                                  | 99         | निर्देश                                           | <b>१</b> २९ |
| अपूर्वकरणके प्रथम समयसे अप्रशस्त उपशासना                 |            | क्षपक श्रेणी                                      |             |
| करण आदिके उद्घाटित होनेका निर्देश                        | 92         | टीकाकारका मंगलाचरण                                | १४७         |
| यहीसे हस्यादिकी उदीरणा होने लगनेका                       | • `        | क्षपकश्चेणिमे भी तीन करण किस विधित्ते             |             |
| विधान                                                    | 99         | होतं हैं इसका निर्देश                             | 146         |
| इस गणस्थानके सङ्गात बहुभागके बीतनेपर निः                 |            | सत्कर्मोंकी जो स्थितियाँ शेष हैं उनकी रचना-       |             |
| प्रचलाके बन्ध होनेका निर्देश                             | ९३         | का निर्देश                                        | १५०         |
| इसके बाद क्रमसे अध-प्रवृत्तकरणके प्राप्त होने            |            | अनुभाग सत्कर्मसम्बन्धी निर्देश                    | १५१         |
| पर अवस्थित अन्य गुणश्रेणी निक्षेपके                      |            | अक्ष प्रवृत्तकरणके अन्तमे विवक्षित चार            |             |
| प्रारम्भ करनेका विभान                                    | 88         | गायाओका विशेष ऊहापोह                              | 843         |
|                                                          |            |                                                   |             |

| मियक-सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *?                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| सपकर्जेणिमं चढ़ते समय कोन उपयोग होता है इसका समिप्राय-मंदके साथ विशेष सुलागा इसमें कीन प्रकृतियाँ उदयाविकमें प्रिवाद होती है और कीन नहीं इसका निर्देश यहींसे पहले जिन प्रकृतियोंको जव्यव्युष्णिक्वित्त हो जाती है इसका निर्देश यहांसे पहले जिन प्रकृतियोंको जव्यव्युष्णिक्वित्त हो जाती है इसका निर्देश अन्तरकरण और सकामक आगे होगा इसका निर्देश स्थितिकाण्यक-भात और अनुमाग- काण्यक-भात अपूर्यकरणके प्रथम समससे होने का निर्देश करायोका उपयाम करनेवाले किसके कितना जयस्य और उत्कृत्य स्थिति-काण्यक होता है इसका निर्देश करायोकी स्थाप करनेवाले किसके कितना जयस्य और उत्कृत्य स्थिति-काण्यक होता है इसका निर्देश | हसके दूर<br>होते हैं, केवल<br>हं हसका निर्वेष<br>पहीं आगे<br>हं १९ हं हसका निर्वेष<br>हस्त्री प्रदम<br>प्रकृतमें ।<br>वागे क<br>प्रकृतमें ।<br>वागे क<br>मार्ग हिंदा<br>कार्य हार्य<br>हस्य प्रकृतमें ।<br>वागे हसी<br>निर्देश<br>कार्य हर्य<br>स्थ<br>वागे हसी<br>वागे हसी | कहाँ कितना स्थितिबन्ध होता<br>है स्थितिसरूकांका निर्वेश<br>प्रत्यबहुत्पका निर्वेश<br>प्रत्य होनेबाले स्थितिबन्धका<br>त्न पुनः अल्पबहुत्यका निर्वेश<br>है होनेबाले स्थितिबन्धका<br>विधिसे कहाँ किसका स्थित<br>स्थके समान होता है इसका<br>त मर्कामं विश्वयक पुनः पुनः<br>व क्रमशे बटते हुए स्थिति | 20x 204 206 200 200 200   |
| अपूर्वकरणके प्रथम ममयमे होनेवाले<br>आवश्यकोका निर्देश<br>इसके दूसरे ममयमे उनमे जो भेद पडता<br>है उसका निर्देश<br>इसके मध्यातचे भागप्रमाण स्थान जाने<br>पर निज्ञा-प्रजलाकी बन्धव्युष्टिस का निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७३ क्षपणाका क्रमा<br>तदनन्तर १<br>७५ की तीन और<br>क्षपणाका क्रमा<br>तदनन्तर<br>७७ प्रकृतियोका अन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हुछ आगे जीनेयर दर्शनायरण<br>नामकर्मकी दस प्रकृतियोंकी                                                                                                                                                                                                                                           | 700                       |
| क्षपक और उपसाम श्रेणिये गुणमक्रम<br>होनेका निर्देश<br>तदनन्तर सके ६/७ भाग-धोत आने-<br>पर परमक्षसम्बद्धी प्रकृतियोकी बन्ध-<br>अधुष्ठितिका निर्देश<br>सके अनियम समयमे हास्यादि चारकी<br>बन्धमधुष्ठिति होनेका निर्देश<br>आनव्यक्तिका निर्देश<br>साम्बद्धका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निर्देश तदमन्तर संज्ञ्बलनोके र ऐसा करते ुट स्थिति करता है उरकीरित अन्त १९ निजेप होर अनन्तर प्रथम र ७९ कहलाता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नौ नोकषाय ओर चार<br>वन्तरकरण विधानका निर्देश<br>हुए किसकी हितनी प्रयम<br>इसका निर्देश<br>रिक्शिसोमेशे किसका कही<br>॥ है इसका निर्देश<br>दूसका निर्देश<br>दूसका निर्देश                                                                                                                          | २०४<br>२० <b>५</b><br>२०७ |
| काण्डकचात होता है इसका सकारण निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८० है इसका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २०७                       |

३२ व्यवज्ञान

| नपुसकवेदकी क्षपणा होनेके बाद स्त्रीवेदकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रथम अर्थमे निबद्ध तीमरी भाष्यगायाकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्षपणाके साथ होनेवाले कार्योंका निर्देश २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | व्या <b>स्</b> या २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तदनन्तर सात नोक्यायोकी क्षपणाके साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | द्वितीय मूलगावाके दूसरे अर्थमें निबद्ध प्रयम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| होनेवाले कार्यों का निर्देश २११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भाष्यगाबाकी व्याख्या २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अन्तर करतेके बाद छह नोकषायोका कोघ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दूसरे अर्थमे निबद्ध द्मरी भाष्यगाथाकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| संज्वलनमें सक्रम होता है इसका निर्देश २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>क्यास्</b> या २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुरुषवेदके सम्बन्धमें विशेष निर्देश २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दूसरी मूलगावाके तीसरे अर्थमे निबद्ध प्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सबेद भागके अस्तिम समयमें छह नोकवायोकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भाष्यगावाकी न्यास्या २४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अस्तिम फालिका पतन होता है इसका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तीसरे अर्थमे निबद्ध दूसरो भाष्यगाधाकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| निर्देश २१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | व्या <del>व</del> या २४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उस समय पुरुषवेदके मात्र एक समय कम दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तीसरे अर्थमे निबद्ध तीमरी भाष्यग्राथ।की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आविलिप्रमाण नवकवन्ध वीष रहते हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>व्याह्</b> या २ <b>५</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उनका क्रमसे क्रोधसंज्वलनमे सक्रम हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तीसरे अर्थमें निबद्ध चौथी भाष्यगाथाकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| जाता है यह निर्देश २१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व्यास्या २५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तदनन्तर अदवकर्ण-करण विधि प्रारम्भ होती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तीसरे अर्थमें निबद्ध पाँचवी भाष्यगाधाकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| है इसका निर्देश २१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्याख्या २५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| यहाँ <b>अध्यक</b> ाँकरण विभिक्तो स्थगित करके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तीसरे अर्थमे निबद्ध इन्द्री भाष्यगाथाकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| क्षपक सम्बन्धी सभाष्य सूत्र गायाओं की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व्यास्या २५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A-A 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| व्याख्याकरनकानिर्देश २१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तीसरी मूल गावाकी व्याख्या २५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तासरा मूल गांचाका व्याख्या २५८<br>उसमै निबद्ध अर्थमे चार भाष्यगांचाओमेंगे प्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| व्याख्या करनका निर्देश २१८<br>प्रवस सूत्रगाया और उसकी व्याख्याका<br>निर्देश २१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रथम सूत्रगाया और उसकी अ्यास्याका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उसमें निबद्ध अर्थमे चार भाष्यगायाओमेगे प्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रथम सूत्रगाया और उसकी क्यास्याका<br>निर्देश २१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उसमें निबद्ध अर्थमे चार भाष्यगाषाओमें प्रथम<br>भाष्यगाषाकी व्याख्या २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रथम सूत्रगाया और उसकी क्यास्याका<br>निर्देश २१९<br>उसकी पौच माध्यणायाओं के पूर्व माध्यगायाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उसमें निबद्ध अर्थने चार भाष्यगायाओमेंगे प्रथम<br>भाष्यगायाकी व्याक्या २६१<br>दूसरी भाष्य गायाकी व्याक्या २६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रकास सुत्रगाया और उसकी क्यास्थाका<br>निर्वेस २१९<br>उसकी पीच भाष्यणायाःगोके पूर्व भाष्यगायाका<br>वर्ष २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उसमें निवड अर्थमे बार भाष्यगावाओमेंने प्रथम<br>भाष्यगावाकी व्याक्या २६१<br>दूसरी भाष्य वाधाकी व्याक्या २६३<br>नीसरी ,, ,, २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रवस सूत्रनाया और उसकी अ्यास्थाका<br>निवेश २१९<br>उसकी पीच भाष्यणायाओं के पूर्व माष्यगायाका<br>अर्थ २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उसमें निवड अर्थने चार भाष्यगाधाओं में प्रथम<br>साध्याधाकी व्याच्या २६१<br>दूसरी भाष्य गाधाकी व्याच्या २६३<br>तीवरी ,, ,, २६६<br>चौधी ,, ,, १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रवस तृत्रगाया और उसकी व्यास्थाका निवेद २१९ जसकी वीच माध्यशायाओं के पूर्व माध्यशाया का अर्थ २१९ प्रयस माध्यशायाओं के पूर्व माध्यशाया २०२१ प्रयस माध्यशाया की व्यास्था २२२ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उससे निवद अर्थने चार प्राच्यायाओं में प्रथम भाष्यगायाकी व्याक्या दूसरी प्राव्य गायाकी व्याक्या २६६१ तृसरी प्राव्य गायाकी व्याक्या २६६१ तीसरी ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रवस शुरुगाया और उसकी व्याव्याका निवंस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उसमें निवड अर्थमे बार आप्यावाशोमें प्रथम आप्यावाशो व्यास्या १६१ हूनरी आप्य गावाकी व्यास्या २६३ तीसरी ,, ,, २६७ वीची ,, ,, २६७ वीची मूल गावाकी ,, २६८ हसकी तीन आप्यावाशोमें से प्रथम आप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्रवस सूत्रगाया और उसकी व्याव्याका निवंस ११९ अस्त स्थाप्त स्याप्त स्थाप्त स्य स्थाप्त | उससे निवद अर्थने चार प्राच्यायाओं में प्रथम माध्यगायाकी व्याक्या १६ १ दूसरी प्राच्या यावाकी व्याक्या १६ १ तीसरी ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रवस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उससे निवद अर्थमे वार प्राच्यायाओं में प्रथम  भाष्यगायाकी व्याक्या  १६६१  दूसरी प्राच्य गावाकी व्याक्या  १६६१  तीसरी ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रवस शुरुगाया और उसकी व्यास्थाक<br>स्विच र ११९<br>उसकी पीव माध्यणायाओं के पूर्व प्राप्यणायात्रा<br>अर्थ २११<br>प्रवस माध्यणायाकी व्यास्था २२५<br>हुतरी भाववनाया की व्यास्था २२५<br>वीसरी , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उससे निवद अर्थने चार प्राच्यायाओं में प्रथम माध्यगायाकी व्याक्या १६ १ दूसरी प्राच्या यावाकी व्याक्या १६ १ तीसरी ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रवस शुरुगाया और उसकी व्याव्यासा ११९ जसकी गर्च भाव्यासा ११९ जसकी गर्च भाव्यासा ११९ जसकी गर्च भाव्यासा ११९ जसकी गर्च भाव्यासा ११९ जसकी भाव्यासा ११९ जसकी भाव्यासा ११९ जसकी १९९ जसकी अर्थों में प्रतिबद्ध है इस हिन्दों के स्वीव उसकी व्याव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उससे निवद अर्थमे वार प्राच्यायाओं में प्रथम  भाष्यगायाकी व्याक्या  १६६१  दूसरी प्राच्य गावाकी व्याक्या  १६६१  तीसरी ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रवस शुक्रगाया और उसकी व्याव्याका हिन्दू ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उससे निवद अर्थने चार प्राच्यायाओं में प्रथम प्रस्ति प्राच्या प्रश्निक्त प्राच्या १६१ हुतरी भाष्य यावाकी व्याच्या १६१ हितरी भाष्य यावाकी व्याच्या १६१ होतरी ॥ २६५ व्याच्या १६६ व्याच्याव्या १६६ व्याच्याव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रवस पुत्रगाया और उसकी व्याव्याका हिन्दू । 2१९ जसकी गोव माध्यगायाओं हु माध्यगाया । 2१९ जसकी गोव माध्यगायाओं हु माध्यगाया । 2१९ जसकी गोव माध्यगाया ही व्याव्या । 2१९ जसकी गोव माध्यगाया ही व्याव्या । 2१९ जसकी गोव माध्यगाया ही अर्थों में प्रतिब है वन निर्वेशके साथ उसका व्याव्या । 2१९ जसकी निर्वेशक निरं वित्र निर्वेशक निर्वेशक निर्वेशक निर्वेशक निर्वेशक निर्वेशक निर्वेशक निरंदिक निर्वेशक निर्वेशक निरंदिक  | उससे निबद्ध अर्थने बार प्राच्यायाओं में प्रथम माध्यगायाकी व्याक्या १६१ हुतरी भाष्य वावाकी व्याक्या १६१ हुतरी भाष्य वावाकी व्याक्या १६६ हितरी भाष्य वावाकी व्याक्या १६६ होती था १५६ होती था १५६ हितरी भाष्य वावाकी से प्रथम माध्य १६६ हुतरी भाष्य गायाकी व्याक्या १५६ हुतरी भाष्य गायाकी व्याक्याकी व्याक्या १५६ हुतरी भाष्य गायाकी व्याक्या १५६ हुतरी हुतरी भाष्य गायाकी व्याक्याकी से प्रथम भाष्य गायाकी व्याक्याक प्रथम भाष्य गायाकी व्याक्याक प्रथम व्यवक्या १६६ हुतरी |
| प्रवस सुनवाया और उसके व्याव्यासा हिस्स (१९९ समझ सुनवाया जोके पूर्व प्राप्यासा हिस्स सुनवाया को व्याव्या सा स्वयं सा स्वयं सा सा स्वयं सा सा स्वयं सा हिस्स सा सा स्वयं सा है अराख्या । १९२५ सुनवी भावताया की व्याव्या । १९२५ सुनवी , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उससे तिबद्ध अर्थने बार प्राच्यायाओं में प्रथम प्राच्यायायां की व्याख्या १६१ हुतरी आच्य यावाकी व्याख्या १६१ हतरी आच्य यावाकी व्याख्या १६१ तीसरी ,,,, २६५ वीची ,,,, १६५ वीची ,,, १६५ वाची का प्रचानायां में प्रथम आच्य गायां की व्याख्या १६६ हतरी तीन आप्याचायां में प्रथम आच्य गायां की व्याख्या १५६ हतरी आच्य गायां की व्याख्या १५६ हतरी प्रथम गायां की व्याख्या १५६ हतरी तिवद्ध तीन आप्याचां गायां ने प्रथम प्रचान विवद्ध तीन आप्याचां गायां में प्रथम प्रचान विवद्ध तीन आप्याचां गायां में प्रथम प्रचान विवद्ध तीन आप्याचां प्रथम प्रमान अवदर्शन प्रचान वार्षां वार्षां प्रथम प्रवदर्शन प्रचान वार्षां वार्षां प्रथम प्रथम प्रवदर्शन प्रचान वार्षां वार्षां प्रथम प्रवदर्शन वार्षां वार्षां प्रथम वार्षां वार्षां प्रथम वार्षां वार |
| प्रवस सुन्नगाया और उसकी व्यावसाया हिस्स प्रवस्त विशेष माध्यणाया गोक पूर्व माध्यणाया गाक व्यावसाय प्रवस्त विशेष माध्यणाया है व्यावसाय प्रवस्त विशेष माध्यणाया है व्यावसाय प्रवस्त विशेष माध्यपाय है व्यावसाय प्रवस्त विशेष माध्यपाय है व्यावसाय है व्यावसाय प्रवस्त विशेष माध्यपाय है व्यावसाय विशेष सुन्नगाय प्रवस्त विशेष सुन्नगाय स्वस्त विशेष सुन्नगाय सुन्न | उससे निवद अर्थने वार प्राच्यायाओं में प्रथम साय्यायामकी व्याक्या १६१ हतरी प्राच्या थावाकी व्याक्या १६१ हतरी प्राच्या थावाकी व्याक्या १६१ विस्ते ।, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रमान सुनगाया और उसकी व्याव्याक्त हिन्दे । व्याव्यक्त हिन्दे । व्यव्यक्त हिन्यक हिन्दे । व्यव्यक्त हिन्दे । व्यव्यक्त हिन्दे । व्यव्यक्त हिन्य | उससे निवद अर्थने चार प्राच्यायाओं में प्रथम माध्यगायाकी व्याक्या १६६१ दूसरो प्राच्य गायाकी व्याक्या १६६१ तीस प्राच्य गायाकी व्याक्या १६६१ तीसरी ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| छठो मूल गावा द्वारा स्थिति और अनुभागको                                                         | जारों सञ्चलनोंनें अनुपान सत्कर्म और बन्धकी    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| लक्ष्यमें रखकर उत्कर्षण और अपकर्षण                                                             | प्रवृत्ति किस कमसे उत्तरोत्तर होती है         |
| किस प्रमाणमें होता है इस जिज्ञासाका                                                            | इसका अकलंबुध्टिपूर्वक निर्देश ३२५             |
| निर्देशपूर्वक व्याख्या २८                                                                      |                                               |
| इसमें निवद्ध एक भाष्य गावाकी व्याक्या २८                                                       |                                               |
| अग्रस्थितिका उत्कर्षण किस स्थितिमें होता है                                                    | अपूर्वस्पर्धकथीर कृष्टिमे अन्तरका निर्देश ३२९ |
| इसका निर्देश २९                                                                                | पूर्व स्पर्धक किस कर्मके कहाँसे होते हैं इसका |
| कथायोंकी उत्कथित स्थितिके उत्कृष्ट २९                                                          | ानदश                                          |
| निक्षेपका विधान, उत्कर्षणामें अतिस्थापनाका                                                     | अर्थेत स्तवक नारा यक्तकताम शत है। इतमा        |
|                                                                                                | निर्वेश ३३२                                   |
|                                                                                                |                                               |
| उत्कृष्ट अतिस्थापनाका निर्देश २०                                                               |                                               |
| प्रकृतमें उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश ,                                                        |                                               |
| सातवी मूल गायाकी व्याख्या ३०                                                                   |                                               |
| उसमें निवद्ध चार भाष्यगायाओं का उल्लेख ३०                                                      |                                               |
| कितनी स्थितिका अपकर्षण और उत्कर्षण होता                                                        | प्रथम समयमे किये गये अपूर्व स्पर्धकोके        |
| है इसमे निवद प्रथम भाष्य गाथाकी                                                                | अल्पबहुत्बका निर्देश ३३५                      |
| <b>व्याख्या</b> ३०                                                                             | ५ स्रोभके समान शेष माया आदि तीन कर्मीके       |
| किस अवस्थामे किस अनुभागका अपकर्षण और                                                           | करनेकी विधिका निर्देश ३४०                     |
|                                                                                                | इन कर्मोंके अपूर्वऔर पूर्वस्पर्धकोके अल्प-    |
| * *                                                                                            | बहुत्वका निर्देश ३४१                          |
| •                                                                                              | इन वर्ष्य जार पूर्व स्थवकाका परपरापानमा       |
|                                                                                                | ं जागमस्यगामगानुबा ५५०                        |
|                                                                                                | भाग रागमा रामरमान स्थान स्थार पूर्व           |
| Other and and an annual and an annual and an annual and an | Common actuality 400                          |
| ASCO ACTABOATO                                                                                 |                                               |
|                                                                                                | Man total Green hidem tiled                   |
| Jum's deres services                                                                           | . Mar and in all a charm and                  |
| aga i acingitimi i i                                                                           | . and all the fit attitude                    |
| चौथी भाष्य गायाकी व्याख्याके प्रसंगते                                                          | निर्देश ३५८                                   |
| उद्वर्तना और अपवर्तना कही होती है और                                                           | दूसरे समयमं इन स्पर्धकोकी प्रथमादि वर्गणा-    |
| कहाँ नहीं होती इसका स्पष्टीकरण ३                                                               | २० ओमे किस विधिसे प्रदेशपुज दिया जाता         |
| अध्यक्णकरणके पर्यायवाची नाम और उनका                                                            | है इसका निर्देश ३६०                           |
|                                                                                                | २२ दूसरे समयमे ये पूर्व और अपूर्वस्पर्वक किस  |
| अध्यक्णकरणकी प्रवृत्ति अवेदभागके प्रथम                                                         | प्रकार दिखाई देते हैं इसका निर्देश ३६१        |
|                                                                                                | तीसरे समयमे यही क्रम चालू रहता है इसका        |
|                                                                                                | निदश ३६१                                      |
| उस समय सज्बलनोके स्थितिबन्ध और                                                                 | तीसरे समयमे दिये जानेवाले प्रदेशपुजकी         |
| स्थितसम्बद्धानिर्देश ३                                                                         | २४ श्रेणिप्ररूपणाकानिर्देश ३६२                |

| उस समय को प्रदेशपुक उनमे दिलाई देता है<br>उसका निर्देश<br>बागे अस्तिम ममय तक अनुक्तीर्ण अनुवाग-<br>काण्डककी विधि तीसरे समयके समान<br>होती है इसका निदश | क् ६३<br>क् ६३ | माया आदि तीन सज्बलनोमे इसी प्रकार<br>जाननेका निर्देश | ३६६<br>१६७     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|
| त्तवन्तर समयों अनुसामसत्कर्ममे नानापत्रका<br>निर्देश<br>इन प्रवमादि समयोंमे अपूर्वस्पर्धक किस<br>समय कितने किये गये इसका निर्देश                       | ३६४<br>३६५     | अध्वकर्णकरणके अन्तिम समयमें संज्वलन ज्ञादि           | \$ <b>\$</b> 0 |

श्रीजइवसहाइरियविराइय-चुण्जिसुचसमण्जिहं सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवहट्रं

क साय पाहु है

तस्स

सिरि-वीरसेणविरइया टीका

# जय धवला

तत्थ

# चारित्तमोहणीय-उवसामणा णाम चोइसमो अत्थाहियारी

# एतो सुत्तविहासा

६ १ पुत्र्वं सुत्तपासेण विणा सुत्तसूचिदासेसत्यस्स परूवणा कदा । एण्डि पुण गाडासुनाणमवयवत्यविडासा कीरदि ति अणिदं डोइ ।

#### # तं जहा

६ २ सुगर्भ । संपिंह एवं पुच्छाविसर्हकयविद्यासणं जहाकमं कुणमाणो तत्थ ताव कसायोवसामणाए पडिवद्धाणमट्टण्डं गाहासुचाणमादिमगाहाए अवयवत्थविद्या-सणद्वम्रविस्थ पवंधमाह—

अअब आगे गाथास्त्रोंका व्याख्यान करते हैं।

<sup>§</sup> १ पहले गाया सूत्रोको स्पर्ध किये बिना गायासूत्रोद्वारा सूचित हुए पूरे अर्थको प्रक्पणा को । किन्तु यहाँ सर्व प्रथम गायासूत्रोंके प्रत्येक पदमे निहित अर्थका विशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त सूत्रका तात्पर्थ है ।

अ वह जैसे।

९ यह सूत्र सुगम है। बन इस प्रकार पुच्छाके विषय हुए खर्चका क्रमसे ब्याख्यान करते हुए वहाँ सर्व प्रथम कथायविषयक उपशामनासे सम्बन्धित आठ सुत्रमाथाओं मेसे प्रथम सुत्रमाथाके पदोके अर्थका ब्याख्यान करनेके लिये आनेके प्रबन्धकों कहते हैं—

# श्वसामणा कदिविधा ति । उवसामणा दुविहा-करणोवसामणा अकरणोवसामणा

§ ३ उनसामणा कदिविधा चि एदस्स ताव पढमगाहापढमावयवस्स अस्थ-विद्यासणं कस्सामो चि जाणावणट्ठं पुञ्चमेव तदुच्चारणं कदं। उनसामणा णाम कम्माणश्रुदयादिपरिणामेहि विणा उनसंतमावेणानद्वाणं।

३ रंजपशामना कितने प्रकारकी है' इस प्रकार गाथाके इस प्रथम अवयवके अर्थका व्याख्यान करते हैं इस बातका ज्ञान करानेके िच्ये सर्वप्रथम उक्त अवयवका उच्चारण किया है। उदयादिक्प परिणामोके विना कर्मोंका उपशान्त भावसे अवस्थित रहना इसका नाम उप-शामना है।

षद्या माध्यक्ष प्रमाणक विश्वेषायं — प्राप्त माध्यक्ष विश्वेषायं — प्रमाणक प्रमाणक विश्वेषायं — प्रविद्यायं निष्णिक विश्वेषायं विश्व

६ ४ वह यहाँ वो प्रकारको है—करणोपशासना और अकरणोपशासना। । उनमेसे प्रशस्त और अप्रशस्त परिणामोंके द्वारा कमं प्रदेशोका उपशस्त्रमानने सम्पादित होना करणोपशासना है। अपवा करणोको उपशासना नाम करणोपशासना है। उपशासना, निश्चल और निकाचनां आदि आठ करणोका प्रशस्त उपशासना द्वारा उपश्यम होना करणोपशासना है। अपवा अपकरणे आदि करणोंका अप्रशस्त उपशासना द्वारा उपश्यम होना करणोपशासना है। उस उक कबनका तास्य है। इससे सिन्न कश्यवाला अकरणोपशासना है। प्रशस्त परिणामोंके विना जित कमंग्रदेशोंका उदयकाल प्राप्त नहीं हुआ है उनका उदयक्षण प्राप्त विना अवस्थित रहना अकरणोपशासना है व्यक्त उदयक्षण प्राप्त नहीं हुआ है उनका उदयक्षण प्राप्त नहीं हुआ है उनका उदयक्षण प्राप्त किना अवस्थित रहना अकरणोपशासना है यह उक कबनका तास्य है।

उपशामना कितने प्रकारकी हैं ? उपशामना दो प्रकारकी हैं—करणोपशामना और अकरणोपशामना ।

- अ सा अकरणोवसामणा तिस्से इमे बुबे बामधेयाणि-अकरणोव-सामणा ति वि अणुदिण्यावसामणा ति वि ।
- १ एदस्सत्यो बुज्बदे । तं जहा—द्वन-क्काल-माने अस्सित्ण कम्माणं विवागपरिणामो उदयो णाम । तेणोदयेण परिणदं कम्माइहिण्णं । तचो अण्णमणा-साहिततप्विणाममणुदिण्णं णाम । अणुदिण्णस्स उवसामणा अणुदिण्णावसामणा । अणुदिण्णावत्या चेव करणपरिणामणिरवेक्खा अणुदिण्णावसामणा ति मणिदं होदि । एसा चेव अकरणोवसामणा ति वि मण्णदे, करणपरिणामणिरवेक्खतादो । एवमेसा अकरणोवसामणाए समासपह्वणा । तिविवयरे पुण अण्णत्य दहुन्बो । ताए एत्याण-हियारादो ति पद्यायमाणो सनमुत्तरं भण्ड—

# **# एसा कम्मपवादे**।

९ ७ कम्मपवादो णाम अद्वमो पुन्नाहियारो । जत्थ सन्वेसि कम्माणं सृतुतरपयडिमेयभिण्णाणं दन्त-खेत-काल-भावमस्सिय्ण विवागपरिणामो अविवाग-

विशेषार्थ-यहाँ करणोपशामना और अकरणोपशामना इन दोनोंके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। विशेष ऊहापोह आगे स्वय टीकाकार चूँणसूत्रोंको ध्यानमे रखकर करनेवाले हैं।

 $\S$  ५ इस प्रकार इस सूत्र द्वारा उपशामनाके दो भेदोंका प्रतिपादनकर अब यहाँ अकरणो-शामना अल्प वर्णनके योग्य होनेसे पहले वह कथन करनेके योग्य है, इसिल्ये उसका कथन करने के लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

 क जो वह अकरणोपश्चामना है उसके ये दो नाम हैं—अकरणोपश्चामना और अनुदीर्णोपश्चामना ।

६ शब इस सुत्रका अर्थ कहते है । वह जैसे—द्रम्य, क्षेत्र, काल और भावको निर्माल कर कार्मिक विषाककर परिणामका नाम उदय है । उस उदयसे परिणात कर्मका उद्योग कहते हैं । उससे भित्रन जिसने विषाककर परिणामको प्राप्त नहीं किया है असे अनुदोग्णे कहते है । अनुदोग्णे कर्मको उपशामना अनुदोग्णे उपशामना कहलाती है । करणपरिणामोसे निरपेक्ष होकर जो अनुदोग्णे अवस्था होती है वही अनुदोग्णेपशामना है यह उक कष्मका ताल्पर्य है । इसीको अकरणोपशामना सम्बाहते हैं, बसीक वर्षण परिणामोसे निरपेक्ष होती है । इस प्रकार यह अकरणोपशामनाको सींक्षाल्य प्रकण्णा है । उसका विस्तारले कथन अन्यत्र देखना चाहिये । अधिकारवश यहाँ उसका कथन करते हुए आगेका सुत्र कहते है—

# अ यह कर्मप्रवाद पूर्वमें प्ररूपित है।

§ ७. कमंप्रवाद आठवें पूर्वका नाम है। जहाँ मूल और उत्तर प्रकृतिभेदोको प्राप्त सभी कर्मोंके ब्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको निमित्त कर अनेक प्रकारके विपाकपरिणाम और अविपाक- पञ्जाओ च बहुवित्यरो अणुविण्यदो । एसा अकरणोवसामणा दह व्वा, तत्थेदिस्से पर्वचेण परुवणोलंमादो ।

- ९ ८ एवमकरणोवसामणाए अन्ययस्वणं काद्ण संपद्दि करणोवसामणाए
  परूवणद्वमुविस्म सत्तप्रवंधमाह
  —
- \* जा सा करणोवसामणा सा दुविहा—वेसकरणोवसामणा ति वि सञ्वकरणोवसामणा ति वि ।
- ६ ९ जा सा पुन्तुहिद्वा करणोवसामणा सा दुविहा होइ देश-सन्त्रकरणोव-सामणामेदेण । तत्थ देसकरणोवसामणा णाम अप्यसत्योवसामणादिकरणेहिं देसदो कम्मपदेसाणम्रदयादिपरिणामपरम्रहीमावेण उवसंतभावसपायणं । इदो एदस्स तन्त्रव-एसो चे १ ण, तत्थ केसिंचिदेव करणाणं परिमिएसु चेव कम्मपदेसेसु उवसंतभाव-दंमणेण तन्त्रवस्मोवचन्नीए ।
- ६ १० अण्णेर्सि वक्खाणाइरियाणमहिष्पाओ, ण एवविडा देसकरणीवसामणा एत्थ विविक्खिया, अकरणीवसामणाए एदिस्से अंतभावव्यवगमादो । किंतु अण्णहा देसकरणीवसामणाए अत्थो वक्तव्वो । त जहा—
- § ११ दंसणमोहणीये उनसामिदं उदयादिकरणेसु काणि विकरणाणि उनसंताणि परिणामका वर्णन किया गया है। वहाँ इस अकरणोपशामनाके स्वरूपको जानना चाहिय, वयोकि वहाँ इसको प्रवन्धक्यसे प्ररूपणा उगल्ड्य होत्तो है।

\$८ इस प्रकार अकरणोपशामनाके अर्थका कथन करके अब करणोपशामनाका कथन करनेके लिये आगेके सत्रप्रबन्धको कहते हैं—

- को वह करणोपशामना है वह दो प्रकारकी है-देशकरणोपशामना आंग मर्व-करणोपशामना ।
- ६ जो यह पहले कही गई करणोपलामना है वह देशकरणोपलामना और सर्वकरणोप शामनाके भेदसे दो प्रकारको है। उनमेसे अप्रशस्त उपशामना आदि करणोके द्वारा एकदेश कर्मपरमाणुओका उदयादि परिणामके परमुखीभावसे उपशान्त भावको प्राप्त होना देशकरणोप-शामना है।

शका-इसका देशकरणोपशामना नाम क्यो है ?

समाधान—नही, क्योंकि वहाँ किन्ही करणोके परिमित्त कर्मप्रदेशोमे ही उपशान्तपना देखा जाता है, इसिल्म्ये इसकी देशकरणोपशामना सज्ञा बन जाती है।

५ १० अन्य व्याख्यानाचार्योका अिक्षप्राय है कि इस प्रकारकी देशकरणोपशामना यहाँ विवक्षित तही है, क्योंकि इसका अकरणोपशामनामे अन्तर्भाव स्वीकार किया गया है। अत देश-करणोपशामनाका अन्य प्रकारसे अर्थ कहना चाहिये। यथा—

 काणि वि करणाणि अणुवसंताणि, तेणेसा देसकरणोबसामणा चि भण्यादे । एदस्स भावत्वी—दंसणमोहणीयस्स अप्यत्याउवसामणा णिभचीकरणं णिकाचणाकरणं वंबणकरणं उदिरणाकरणं उदरकरणामिदि एदाणि सच करणाणि उवसंताणि, ओकञ्चण-परवयदिसंकमणसण्णिदाणि दोण्णि करणाणि अणुवसंताणि। तदी केसि पि उवसमेण केसि पि अण्वसमेण च हमा देसकरणोवसामणा णाम अवदि चि।

- ५१२ अथवा उवसमसेंहिं चिंद्धदस्स अणियद्विकरणपटमसमए अप्यसत्य-उपसामणाकरण-णिधनीकरण-णिकाचणाकरणाणि त्तं एदाणि तिण्णि वि अप्यप्णो सरुवेण विणद्वाणि । एदेसिं च विणासो णाम संसारावत्थाए उदय-सकमणोक्डडु-क्कड्रणसरुवेण जाणि उवसंताणि तेसिमिदाणि पुणो उक्कडुणादिकिरियाणं करण-संभवो । एवं च संते उवसमाभावो पसज्जाद ति मणिदे उज्जदे—
- § १३. पुज्बं संसारावस्थाए अप्पसत्थकरणोवसामणाए उवसंताणि जादाणि पुणो तहापरिणदाणं तेसि तिहिं करणहिं पिडम्मिहयाणं पदेसाणं तेण सरूवेण जो विणासो सो चेव देसकरणोवसामणा ति बुच्चदे, तिण्हं करणाणं सगरूवेण विणासस्य देसकरणोवसामणाभावेणेत्थ विविक्खियचादा । तदा अप्पसत्थावसामणादीणं तिण्डं करणाणं विणासे ओकङ्कणादिकिरियाणं संभवो अणियङ्किसु देसकरणोवसामणासण्णं लहिं ति एसो एत्थ भावत्था ।
  - ६ १४. अधवा णवुंसयवेदपदेसम्मग्रुवसामेमाणस्स जाव सन्वोवसमं ण गच्छदि

तारपर्यं यह है कि दर्शनमोहनीयकर्मसम्बन्धी अप्रशस्त उपशामना, नियत्तीकरण, निकाचनाकरण, बन्धनकरण, उत्कर्षणकरण, उदीरणाकरण और उदयकरण इस प्रकार ये सात करण उपशान्त हो जाते हैं, तथा अपकर्षणकरण और परप्रकृतिसक्रमकरण ये दो करण अनुपशान्त रहते हैं। इसिक्ये किन्ही करणोके उपशम होनेसे और किन्हीं करणोके अनुपशम रहनेसे इसको देशकरणोपशामना सजा है।

े १२ अथवा उपरामओं ण पर चढे हुए जीवके अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अप्रसस्त उपरामनाकरण, निश्चतीकरण और निकाजनाकरण ये तीनों ही करण वपने-अपने स्वरूपसे विनष्ट हो जाते हैं। इनके विनायका अर्थ है कि ससार अनस्यामें उदय, सक्रमण, उस्कर्यण और अग्वरूपन-स्प्रसे जो कमें उपसाम्त हुए इस समय उन कमौंकी पुनः उस्कर्यण आदि क्रियाका किया जाना सम्भव है और ऐसा होने पर उपशासका अभाव प्राप्त होता है ऐसा कहने पर आचार्य कहते है—

पुनः ती न करणोके द्वारा अवस्थामे अप्रशस्त करणोपशामनाके द्वारा जो कर्म उपशान्त हुए, पुनः तीन करणोके द्वारा प्रहण किये गये उस प्रकारसे परिणत उन कर्मप्रेदशोका उस रूपसे जो विनाश होता है वही यही देशकरणोपशामना कही जाती है, क्यों कि तीन करणोंका वलनेरूपसे विनाश यहाँ पर देशकरणोपशामनारूपसे विवक्षित है, हसिल्ए अप्रशस्त उपशामना आदि तीन करणोंका विनाश होने पर अपकर्षण, उत्कर्णण आदि क्रियाजींका सम्भव होना हो अनिवृत्तिकरण और सुक्ससम्भयस्य स्थान है।

§ १४ अथवा नपु सक वेदके प्रदेशपु जका उपशम करनेवालेके, जब तक वह सर्वोपशमको

ताव देसकरणोवसामणा णाम बुच्चित् । अथवा णवृंसयवेदे उवसंते सेसेस च अणु-वसंतेसु एसा देसकरणोवसामणा णाम मवदि । कुदो ? करणपरिणामेहिं कम्मण्देसस्सेव तत्थोवसंत्रभावदंसणादो चि । एत्थ पुण पुन्बुचो चेव जन्यो पहाणमावेणावलेवेयन्त्रो, सब्बस्सेवाणंतरीवण्णासस्स सन्वकरणोवसामणामेदस्स तत्थेवंतम्भावन्युवनामादो । अण्णहा पसत्योवसामणाभेदस्सेदस्स अप्यसत्थोवसामणास्त्रदेसकरणोवसामणाण् अंतन्माविरोहादो ।

नहीं प्राप्त होता, तब तक देशकरणोपशामना कही जाती है। अथवा मर्यु सकवेवके उपशान्त होने पर और शेष चारित्रमोहिनीय कमीके अधुष्तामत होने पर यह देशकरणोपशामना होती है, क्योंकि करण परिणामोंके द्वारा विवक्षित कमेंयु क्वा हो वहाँ उपशामपना देशा जाता है। य-स-घबकाकार कहते हैं कि यही पर तो पूर्वोक अर्थका ही प्रधानक्ष्मसे अवकम्बन करना चाहिये, क्योंकि अनन्तर पूर्व को कुछ कहा गया है। अन्यथा प्राप्त उपशामनाके सेदरूप है, अतः उसका उपशामनास्वरूप देशकरणोपशामनामें अन्तर्भाव स्वीकार करने पर विरोध आता है।

विशेषार्थ-यहाँ करणोपशामनाके देशकरणोपशामना और सर्वकरणोपशामना ऐसे दो भेद करके उनके स्वरूप पर विशेष प्रकाश डाला गया है। ससार अवस्थामे अप्रशस्त उपशामना, निधत्ति और निकाचना आदि करणोके माध्यमसे जो परिमित्त कर्मपुजका उपशामनारूप होकर उदयके अयोग्य रहना वह देशकरणोपशामना है और दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे अप्रशस्त उपशामना, निधत्ति और निकाचनाकी व्याच्छित्ति होनेके बाद अनिवृत्ति-करण परिणामोंके द्वारा दर्शनमोहनीयके पुरे कर्मंपु जको अन्तर्महर्त्तकालके लिए उदयके अयोग्य करना सर्वोपशामना है। या चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे अप्रशस्त उपशामना, निधत्ति और निकाचनाकी व्यच्छित्ति हो कर अनिवृत्तिकरण और मुक्ष्मसाम्पराय द्वारा चारित्रमोहनीयके पूरे कर्मपु जको अन्तर्महर्तकालके लिए उदयादिक अयोग्य करना सर्वोपशामना है। यहाँ दर्शनमोहनीयका उपशम होने पर भी उसमें सक्रमणकरण और अपकर्षणकरणकी प्रवृत्ति होने पर भी पूरा कर्मपुज विवक्षित समयके लिए उदयके अयोग्य अना रहता है, इसलिए इसे सर्वोपशामनारूप माननेम कोई बाधा नही आती। यह देशकरणोपशामना और सर्वकरणोपशामना इन दोनों में भेद है। किन्तु कुछ आचार्य देशकरणोपजामनाकी अन्यथा प्ररूपणा करते हुए कहते हैं कि (१) यद्यपि अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे अप्रशस्त उपशामना, निधत्ति और निकाचना-करणकी ब्युच्छित्ति हो जाती है और ऐसा होने पर जा कर्मपुंज पहले उक्त रूपसे परिणत था वह अब उस रूपसे परिणत नहीं रहा यही यहाँ देशकरणोपशामना है। इस विवक्षामे उक्त अप्रशस्त तीन करणोकी व्यञ्छित्ति ही देशकरणोपशामना है। इससे अनिवृत्तिकरण और सुक्ष्मसाम्परायमे विविधात कर्मपूजकी यथासम्भव अपकर्षण और उत्कर्षण आदि क्रिया सम्भव हो जाती है। (२) अथवा नपूंसकवेदका उपशम करते समय जब तक उसका परा उपशम नही होता तब तक उसकी अपेक्षा देशकरणोपशामना जानना चाहिये। (३) अथवा नपूसकवेदका उपशम हो जाने पर आगे जब तक क्रमसे शेष चारित्रमोहनीयका पूरी तरहसे उपशम नही होता तब तक उपशम-के जितने प्रकार बनते हैं वे सब देशकरणोपशामना है। किन्त अन्य आचार्योका यह कथन प्रकृतमें इसलिए ग्राह्म नही है, क्योंकि इससे प्रशस्त उपशामनाकी क्रमिक उपशामनाको अप्रशस्त उप-शामना माननेका प्रसंग प्राप्त होता है, जो यक्त नहीं है, अतः सर्वोपशामनासे देशकरणोपशामनाको भिन्न ही जानना चाहिये।

5 १५. संपष्टि सञ्चकरणोवसामणायं अत्या वृज्यवे। तं जहा- सञ्चांसं करणाण-ध्रवसामणा सञ्चकरणोवसामणा। अव्यवस्थावसामणा- णिवच - णिकाचणादिमेप-श्रिणणाणमञ्जष्टं करणाणमञ्चव्यणो किरियाओ छंडेयुण पसत्यव्यवसामणाए जो सञ्चो-वसमी सा सञ्चकरणोवसामणाचि वृजं होइ। जह एवं, सञ्चकरणोवसामणाए ओकडु-णादिकिरियाणममावे तत्य अव्यवस्थव्यसामणा-णिवच-णिकाचणाकरणाणमत्यिच-संभवो पसञ्जवे, ओकड्रणादिकिरियाविरहस्स तन्मावोववचीदो। तहा च संते कथमेस्य तेसिश्चवसंतमावो चि १ ण एस दोसो, अव्यवस्थोवसामणादिकरणववेसपढमसम्प चेव अञ्चतिज्ञ्जण्यासंताणाणं त्वारि पर्वाचसंभवामावेण तस्य तेसिश्चवसंतमावसिद्धी।

६ १६. ण च सञ्बोबसामणाए ओकङ्गणादिविरहो अप्पस्त्थोबसामणादिकरण-ववएसारिहो, संसारावत्थाए ओकङ्गणादिसंभविवसये केचियाणं वि वरमाण्णं बच्छांतरंग-कारणवसेण जो तन्मावपरमुद्दीभावो सो अप्पसत्थोसामणाकरणादिववएसारिहो, ण तदञ्चतविच्छेदविसयो चि अणन्भुवगमादो, तम्हा एवंविहा सञ्वकरणोवसामणा चि णाववज्जं ।

१९ अब सर्वकरणोपञ्चामनाका अर्थ कहते हैं। यथा—सब करणोकी उपशामना सर्वकरणोपशामना है। अप्रशस्त उपशामना, निक्स और निकाचना आदि भेदबाले आठ करणोका जगरी-अपनी क्रियाको छोडकर प्रशस्त उपशामनाके द्वारा को सर्वोपशम होता है वह सर्वोपशमना है यह उक्त क्ष्मनका तात्य है।

शंका—यदि ऐसा है तो सर्वकरणोपशामनाक द्वारा अपकर्षण आदि क्रियाओंका अभाव होनेपर वहीं अप्रशस्त उपशामना, निषत्त और निकावना करणोका अस्तित्व प्राप्त होता है, क्योंकि अपकर्षण आदि क्रियासे रहित उसको उस प्रकारसे प्राप्ति वन जाती है। और ऐसी अवस्थामे यहाँ पर उनका उपशान्तपना कैसे सम्भव है।

समाधान—यह कोई दोष नही है, क्योंकि अप्रशस्त उपशामना आदिकी सत्तान अमिवृत्ति-करणमे प्रदेश करनेके प्रथम समयमे ही अत्यन्त उच्छिन्न हो जाती है, इसलिए क्रपर उनकी प्रवृत्ति सम्भव न होनेसे वहाँ उनके उपशान्तपनेकी सिद्धि हो जाती है।

§ १६ यदि कहा जाय कि सर्वोपशामनामें अपकर्षण आदिका विरह हो जाता है, इसिल्ए वह अप्रशस्त उपजामना करण आदि संज्ञाके योग्य है सो यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि संसार अवस्थामें अपकर्षण आदिकी विवय प्रवृतिमें कितने ही कर्म परमाणुओंका बाह्य और अल्परा कारणोंके वदासे जो अपकर्षण आदिपनेसे विमुख होना है उसे अप्रशस्त उपशमनाकरण आदि संजा देना योग्य है, किन्तु वह अल्परा विच्छेदका विषय नहीं होता ऐसा यहाँ स्वीकार किया गया है। इसिल्ए सर्वकरणोपशामना इस प्रकारकी है यह सब निर्दोष है।

विद्योवार्थ—यहाँ सर्वोपशामनाके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए वो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अप्रशस्त उपशामना आदिको ब्यूच्छिति हो जानेके बाद चारिजनोहनीयकी जिवकामें रे१ प्रकृतियों सम्बन्धी सब करणोंकी प्रशस्त उपशामना द्वारा उपशामना होती है वह सर्वेकरणोपशामना है। यद्यपि अनिवृत्तिकरणके पूर्व वो कर्मपुंच अप्रशस्त उपशामना, निष्मित और निकाननाक्ष्य थे, बहाँ इन करणोंको ब्यूच्छित हो जाने पर उन कर्म- ५ १७. एवमेदेण खुचेण करणोवसामणाए दुविहचं पहुप्पाह्य तत्थ ताव देस-करणोवसामणाए सण्णामेदपदुष्पायणहृश्चचरखुचमाह—

श्रदेसकरणोवसामाणाए दुवे णामाणि—देसकरणोवसामणा ति वि श्रप्पसत्यव्यसमामणा ति वि ।

१८. तं जहा—संमाग्पात्रोगाअप्पसत्यपरिणामणिबंधणचादो एसा अप्प-सत्योवमामणा ति भण्णदे । णेदिस्से तिण्णवंघणत्मसिद्धं, अहतिब्बसंक्रिलेसवसेण अप्पसत्योवसामणा-णिधच-णिकाचणकरणाणं पवृत्तिदंसणादो, खबगोवसमसेढीसु विसुद्धगग्पिणामेहि विणासिज्जमाणाए एदिस्से अप्पसत्यभावसिद्धीए पिडबंधामाबादो य । तदो एवंविहा जा अप्पसत्यउवसामणा सा चेव देसकरणोवसामणा ति भण्णदे, तिस्से तव्ववएससिद्धीए पडिबंधामावादो ।

#### एसा कम्मपयडीस्त्र

११९. कम्मपयडीओ णाम विदियपुच्चपंचमवस्थुपिडबद्धी चउत्थी पाहुडसण्णिदो अहियारो अत्थि। तत्थेसा देसकरणोवनामणा दट्टब्वा, सवित्थरमेदिस्से तत्थ

परमाणुओका भी अपकर्षण और उक्कर्षण आदि क्रिया प्रारम्भ हो जाती है, किन्तु दसवे गुणस्थान-के क्रन्त तक सभी करण प्रशस्त उपधामना द्वारा उपधाम्तभावको प्राप्त हो जाते हैं, इस्किए इसकी सर्वकरणोपशामना यह संज्ञा सार्थक है। दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा उसे प्रशस्त करण परि-णामों द्वारा उदयके अयोग्य करना मुक्य है।

े १७ इस प्रकार इस सूत्र द्वारा करणोपशामनाके दो भेदोका कथन करके वहाँ सर्व प्रथम देशकरणोपशामनाकी सज्ञाक भेदोका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

 के देशकरणोपशामनाके दो नाम हैं—देशकरणोपशामना और अध्रशस्त उपशामना।

§ १८ यथा—ससारके योग्य अप्रशस्त परिणामनिमित्तक होनेसे यह अप्रशस्त उपशामना
कही जातो है। यह ससारप्रायोग्य अप्रशस्त परिणामनिमित्तक होनी है यह असिद्ध नही है, क्योंकि
अतितीय्र सक्छेयके कारण अप्रशस्त उपशामना, निभन्त और निकाचनाकरणोकी प्रवृत्ति देखी
जाती है। तथा क्षरकर्श्रीण और उपशामश्रीणमे विशुद्ध परिणामोके निमित्तसे यह विनाशको प्राप्त
हो जाती है, इसिक्ए इमका अप्रशस्ति निक्सित्त प्रितवन्यका अभाव है। इसिक्ष्ए इस प्रकारकी
को अप्रशस्त उपशामना है वही देशकरणोपशामना कही जाती है, क्योंकि उसके उक्त संज्ञाकी
सिद्धिमे प्रतिवन्यका अभाव है।

विशेषार्थ—संसार अवस्थामे जो उपशामनाकरण होता है, एक तो वह अप्रशस्त परि-णामोंको निमित्त कर होता है, दूसरे कुछ कर्मपरमाणुओंमें ही उसका व्यापार होता है, इस लिए इसके अप्रशस्त उपशामना या देशकरणोपशामना ये दोनो नाम सार्थक है।

यह कर्मप्रकृतिप्रास्त्रमें अवलोकनीय है।

§ १९ दूसरे पूर्वकी पाँचवी वस्तुका जो चौथा प्राभृत नामक अधिकार है उसकी कर्मप्रकृति

वर्षचेणपरुविदयादो । कथमेत्व एगस्त कम्मपयिषाहुङ्स कम्मपयडीसु ति बहुवंयण णिहेसी ति णासंकणिज्जं, एगस्स वि तस्त कदि-वेदयणादिअवंतरअधिवारमैदावेक्खाए बहुवयणणिदेसाविरोहादो ।

- § २०. संपिं सन्वकरणोवसामणाए सण्णाभेदपरूवणह् मुचरसुत्तमाह-
- अ सा सञ्बक्तरणोवसामणा तिस्से वि दुवे णामाणि सञ्बक्तरणोव-सामणा ति वि पसत्थकरणोवमामणा ति वि ।
- ५ २१. एत्थ सन्वकरणोवसामणा चि पढमा सण्णा पुण्यमेव वस्साणिदा। पसत्यकरणोवसामणा चि वि एसा सण्णा सप्तसिद्धत्था चैव, पस्त्यवरकरणपरिणाम-णिवंधणाए तिस्से तन्ववएससिद्धीए पडिवंधाभावादो। संपिद्ध एवस्रवसामणाए अणेव-मेयसंभवे तत्य केण पयदभिच्चासकाए णिरारेगीकरणद्वभिदमाइ—

#### # एदाए एत्थ पयदं।

सज्ञा है । यह देशकरणोपशामना जाननी चाहिये, क्योंकि वहाँ इसका विस्तारके साथ प्रवन्धरूपसे प्ररूपण किया गया है ।

शंका-कमंत्रकृतिप्राभृत एक है उसका चूर्णसूत्रमे 'कम्मपयडीसु' इस प्रकार बहुवचनरूपसे निर्देश कैसे किया गया है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यद्यपि कर्मप्रकृतिशाभूत एक है तो भी उसका कृति, बेदना आदि अवान्तर अधिकारोके भेदोकी विवक्षामें बहुवचननिर्देश करनेमे कोई विरोध नहीं आता।

- ९ २० अब सर्वंकरणोपशामनाके संज्ञाभेदोका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है—
- अो वह सर्वकरणोपशामना है उसके दो नाम हैं—सर्वकरणोपशामना और प्रशस्तकरणोपशामना ।
- ५२१ यहाँ सर्वकरणोपशामना इस संज्ञाका पहले ही व्याख्यान कर आये हैं। तथा प्रशस्त-करणोपशामना यह सजा भी प्रसिद्ध कर्षवालों ही है, क्योंकि यह प्रशस्त करणपरिणामोके निमित्त-से होती है, इसिल्ये उसकी उक संज्ञाको सिद्धिमें प्रतिबन्धका अभाव हैं। अब इस प्रकार उप-शामनाके अनेक भेद सम्भव होनेपर उनमेसे प्रकरणप्राप्त कौन है ऐसी आधांकाका निराकरण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

### # यही यहाँ प्रकृत है।

§ २२ पूर्वमे जो सर्वोपशामनाका कथन कर आये है, यहाँ कथायोकी उपशामनाकी प्रस्पाण के अवसर पर वही प्रकृत है अर्थात अधिकृत है ऐसा यहाँ समझता चाहिये, स्थाकि अकरणोपशामना और देशकरणोपशामनाका और देशकरणोपशामनाका महा प्रयोजन नहीं है यह इस सुक्का भावार्थ है। इस प्रकार भावार्थ है। इस प्रकार 'उपशमना कितने प्रकारको कै' इक गायाक प्रथम वस्यवको अर्थअक्ष्यणा समात है है।

यदस्स गाहापदमावयवस्स अत्यवस्त्वणा समत्ता । संपष्टि षटमगाहाविदेयावयवस्स अत्यविहासणदृष्ट्रचरो स्वरावंधो —

- \* उबसामी कस्स कस्स कम्मस्सेलि विहासा ।
- ६ २३. सममं।
- # तं जन्ना।
- § २४. सुगममेदं पि पुन्छासूत्तं।
- मोहणीयवज्जाणं कम्माणं गत्थि उवसामो ।
- ५२५. कुदो ? सहावदो चेव । णाणावरणादिकम्माणम्रवसामणपरिणामस्स संमवाणुबलंभादो । अकरणोवसामणा देसकरणोवसामणा च तत्थ वि अत्थि चि णासंकणिज्ञं, पसत्थकरणोवसामणाए एत्थ पयदत्तादो । तम्हा सेसकम्मपरिहारेण मोहणीयस्सेव पसत्थोवसामणाए उवसामगो होदि चि चेत्रव्यं । तत्थ वि दसण-मोहणीयपरिहारेण चरित्तमोहणीयस्सेव उवसामगो होदि, तेणेत्थ पयदत्तादो चि जाणावणहम्रवस्तुवाणिहेसो—
  - \* दंसणमोहणीयस्स वि णत्यि उवसामो ।
  - § २६. **इदो ? तस्स पु**न्वमेव उवसंतत्तादो खीणत्तादो वा, तेणेन्थहियारा-

अब प्रथम गाथाके दूसरे जवववको अथंप्ररूपणाका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्रप्रवन्ध है—

- \* उपश्रम किस किस कर्मका होता है इस पदकी विभाषा करते हैं।
- § २३. यह सूत्र स्गम है।
- क्ष वह जैसे।
- § २४ यह पुच्छासूत्र सूगम है।
- मोहनीयकर्मको छोड़कर शेष कर्मीका उपश्रम नहीं होता ।
- ९ २५. क्योंकि स्वभावसे ही शेष कर्मोंका उपशम नही होता, क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्मोंके उपशमरूप परिणामकी सम्भावना नही पाई जाती ।
  - शंका—उन कर्मोंकी अकरणोपशामना और देशकरणोपशामना तो होती है ?
- समाधान —ऐसी आजका नहीं करनी चाहिये, स्थोकि प्रजम्न करणोपदामना यहाँ अधिकृत है, इसिक्ये रोष कमोका निराकरण करके मांह्नीयनमंका ही प्रवस्तायज्ञमना द्वारा उपवान होता है ऐसा यहाँ प्रहुण करना चाहिये। उसमें भी प्रकृतमे अनिषकृत दर्शनमोहनीयक निषेध द्वारा सारिक्रमोहनीयका ही उपधान होता है. क्योंकि वह यहाँ अधिकृत है ऐसा ज्ञान करानेके लिए आपके सुक्का निर्देश करते हैं—
  - \* यहाँ दर्शनमोहनीयका भी उपशम नहीं होता।
  - § २६ क्योंकि वह पहले ही उपशान्त अथवा क्षीण हो गई है, इसलिये यहाँ उसका

भावादो च । तदो संते वि दंसणमोहणीयस्स उवसमसंभवे सो एरव ण विवक्तिस्रओ चि एसो एदम्स भावत्थो ।

## # अणंताशुबंबीणं पि गत्थि उदसामी ।

६ २७. कुदा ? तेसि पुष्यमेव विसंजीयणां कार्ण पच्छा उवसमसेहिसमारोष्टण-संमवादो । तदो विसंयोजणपयडीणमणंताणुवंधीणधुवसामणाए णान्य संभवो ति सिद्धं ।

#### \* बारसकसाय-णवणोकसायबेदणीयाणमुबसामो ।

९ २८. कुदा ? उबसमसेटीए एदेभि कम्माणं सव्वोवसामणाए परिप्कुडप्रुव-लंभादो । एवध्रुवसामा कस्म कम्म कम्मस्सेचि गाहासुचविदियावयवस्स अत्यविद्यासा समचा । संपद्य गाहापच्छद्रस्स अत्यविद्यासणं कृणमाणो सुचवन्नंभ्रष्ठचरं अणह—

## कं कम्मं उवसंतं अणुवसंतं च कं कम्मेलि विहासा ।

६ २९. सुगमं।

# तंजहा ।

३०. सुत्तमेदं पि पुच्छावक्कं ।

अधिकार नही है । अतः दर्शनमोहनीयका उपशम सम्भव होनेपर भी वह यहाँ विवक्षित नही है यह इस सुत्रका भावार्थ है ।

### # अनन्तानुबन्धियोंका भी उपश्रम नहीं होता।

६ २७ वर्योक्ति उनकी पहले ही विसयोजना करके उपामश्रीणपर आरोहण करना सम्भव है। इसलिए विसंयोजनारूप अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोकी उपशामना सम्भव नहीं है यह बात स्वयंतिक्र है।

#### # बारह कथाय और नौ नोकपायवेदनीयका उपश्रम होता है।

 $\S$  २८ क्यों कि उपशमश्रीण मे इन व मौका सर्वोपशम म्फुटरूपसे उपलब्ध होता है। इस प्रकार किस-किस कमंका उपशम होता है गाथामुत्रके इस दूसरे अवयवके अर्थका विशेष विवरण समाप्त हुआ। अब गाथाके उत्तरार्थके अर्थका विशेष व्यास्थान करते हुए आगेके सूत्रप्रवासको कहते हैं—

\* 'कीन कर्म उपशान्त होते हैं और कीन कर्म अनुपशान्त रहते हैं' इसकी विभाषा की जाती है।

६ २९ यह सूत्र सुगम है।

**# वह** जैसे ।

§ ३०. यह पृच्छासूत्र भी सुगम है।

- अपुरिसवेदेण उद्यक्ष्य पहमं ताव णवुंसयवेदो उवसमेदि, सेसाणि कम्माणि अणुवसमाणि ।
- ३१. किमहुसेसा उवसंताणुवसंतकम्बपह्वणा आहर्षेत्र णासंकणिज्ञं, सन्वेसि कसाय-णोकसायाणमक्कमोवसायणापिहसेह्यहेण कसोवसमयदंसणहमेदिस्से परूवणाए आहलादो । तं कर्ष १ पुरिसवेदोदएण उविहृदो जो उवसामगो तस्स पुण्वमेव ताव णवंसयवेदो उवसमेदि, ताथे पृण सेमाणि कम्माणि अणुवसंताणि । कृदो १ तद्वसमिणवंधणविसोहीणामञ्ज वि सहुष्यचीए असंभवादो । ण चाणंतगुण-विसोहीहि उवसमिन्जमाणाणं कम्माणमणंतगुणहीणहेहिम्नविसोहिविसए उवसम-सम्मावो, विष्यविसेहादो ।

#### \* तदो इत्थिवेदो उवसमित्।

 ३२. णबुंसयबेदे उवसंते तदो पच्छा अंतोम्रहुचं गत्ण इत्यिबेदो उवसमिद, तदुवसमणिबंधणाणं विसोहीणं तत्थ संपुण्णाचदसणादो। यबम्रुपिमसुचे वि कारण-णिहेसो अण्गांतव्वो।

#### \* तदो सत्तणोकसाया उवसामेदि ।

- पुरुषवेदसे उपगमश्रेणिपर चढ़े हुए जीवके सबसे पहले नपुंसकवेदका उपशम होता है, उस समय श्रेष कर्म अनुपन्नान्त रहते हैं ।
- ५३१ शंका—यहाँ उपशान्त और अनुपशान्त होनेवाले कर्मोंकी प्ररूपणा किसलिए स्वीकार को गई है?
- समाधान—ऐसी आज्ञका नहीं करनो चाहिये, क्योंकि सब कषायों और नोक्जायोकी शक्स में उपशामनाके निषेष द्वारा क्रमसे उपशमको दिखलानेके लिए यह प्ररूपणा स्वीकार की गई है। शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि पृह्मवेदकं उदयसे श्रंणिपर चढकर जो उपकाम करनेवाला जीव है उसके मक्से पहले नप्सकवेदका हो उपकाम होता है। परन्तु उस ममय शेष कमें अनुपकान्त रहते है, क्योंकि उनके उपकामको कारणभूत विश्वविद्यां आभी भी उत्पन्त नहीं हुई है। और जो कमें अनन्तगुण। विश्वविद्यां उपकामभावको प्राप्त होते है उनका अवन्तगुणहोन अधस्तन विश्वविक्तं स्थानमें उपधामका सद्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि इत्रक्ता निषेष है।

# असके बाद स्त्रीवेदका उपश्रम होता है।

% ३२ नपुग्कवेदके उपज्ञान्त हो जानेपर तदनन्तर अन्तर्महूतं जाकर स्त्रीवेदका उपश्चम होता है क्योंकि उम मगा स्यावेदकी कारणभूत विद्युद्धियाँ वहाँ पूरी देखी जाती है। इसी प्रकार आगेके सूत्रोमे भी कारणका निर्देश जान लेना चाहिये।

## असके बाद सात नोकषायोंका उपश्रम होता है।

- § ३३ सुगममेदं । णविर छण्णोकसाएसु उवस्तिसु पच्छा समय्णदोजाविस-मेचकालचिरमसमय पुरिसवेदणवकांघो उवसमिद चि वचन्त्रं ।
  - तदो तिबिही कोहो उवसमदि।
  - तदो तिविहो माणो उवसमिद ।
  - **\* तदो तिविहा माया उवसमदि।** 
    - ६ ३४ एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुबोहाणि ।
  - \* तदो तिविहो लोहो उवसमदि किहिबउजो।
- ६ २५ एदं पि सुगमं । अणियद्विवादरसंपगङ्गयचित्रसमए किट्टिबज्जस्स तिबिहस्स लोइस्स सन्योवसामणापरिणामो होदि चि पञ्चमेव परुवदचादो ।
  - \* किटीसु लोहसंजळणम्बसमदि।
- ६ २६ गयत्थमेदं पि सुनं, सुहुमसांपराहयचरिमसमए सुहुमकिट्टीसरूवेण लोहसंजलराध्रवसामेदि ति पृष्वमेव परूविदत्तादो ।
  - \* तदो सब्वं मोहणीयं उवसंतं मबदि।
- ३७ इदो ? किट्टीस उनसामिदासु िगरनसेसस्स मोहणीयस्स उनसंतमावेणा-नट्टाणदंसणादो । एनमेनिएण पर्वथेण पटमगाहाए अत्थिनिहासं समाणिय संपिष्ट

- # उसके बाद तीन कोधों का उपश्रम होता है।
- \* उसके बाद तीन मानोंका उपश्रम होता है।
- \* उसके बाद तीन मायाका उपशम होता है।
- ६ ३४ ये तीनो ही सूत्र सुगम हैं।
- \* उसके बाद कुन्टियोंको छोड़कर तीन लोभोंका उपश्रम होता है।
- § ३५ यह सूत्र भी सुगम है। अनिवृत्तिवादरमाम्परायके अन्तिम समयमे कृष्टियोंको छोड़कर तीन प्रकारके लोभोको सर्वोपशामनारूप पर्याय हो जाती है यह पहले ही कह आपे हैं।
  - तदनन्तर कृष्टिगत लोभसंज्वलनका उपश्रम होता है।
- § ३६, यह सूत्र भी गतार्थ है, क्योंकि सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमे सूक्ष्म कृष्टिरूपसे लोभर्सज्वलनका उपशम होता है यह पहले ही कह आये है।
  - # ऐसा होनेपर सम्पूर्ण मोहनीयकर्म उपश्रममावको प्राप्त हो जाता है।
- ६ क्यों कि कृष्टियों के उपशमित हो जानेपर सम्पूर्ण मोहनीयकर्मका उपशमक्पसे अवस्थान देश जाता है। इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा प्रथम गाथाके अर्थका व्याख्यान समाप्त

५ ३२ यह सूत्र मुगम है। इतनी विशेषता है कि रन्ह नोक्ष्यायोका उपकाम हो जानेपर तदनत्तर एक समय कम दो आविलप्रमाण कालके अन्तिम समयमें पुरुषवेदके नवकबन्धका उपकाम होता है ऐसा कथन करना चाहिये।

विदियगाहाए जहावसरपत्तमत्थविहासणं कुणमाणो उवरिमं पर्वधमाह--

- कदिभाग्वसामिज्जिद संकममुदीरणा च कदिभागेचि विहासा ।
- § ३८. एसा विदियगाहा सपुन्तपच्छद्वा णवुंसयवेदादिषयडीणं समयं पिड उनसामिज्जमाणपदेसग्गस्स द्विदि-अणुभागाणं च पमाणावहारणहुं पुणो तप्पसंगेणेव बन्झमाण-वेदिज्जमाणसंकामिज्जमाणोनसामिज्जमाणद्विदि-अणुभागपदेसाणमप्पानहुअ-विहाणं च समोइण्ण । एवं परूविदसंबंघाए एदिस्से गाहाए अत्यविहासा एण्डिमहि-कीरिद चि एदेण सुत्तेण जाणाविदं ।
  - # तं जहा।
- \* जं कम्ममुबसामिज्जिदि नमंत्रोमुहुत्तेण उवसामिज्जिदि । जस्स जं पढमसमए उवसामिज्जिदि पदेसग्गं तं धोवं । विदियसमए उवसामिज्जिदि पदेसग्गमसंखेज्जगुणं । एवं गंतृण चित्रसमए पदेसग्गस्स असंखेज्जा भागा उवसामिज्जिति ।

करके अब अवसरप्राप्त दूसरी गाथाके अर्थका व्याख्यान करते हुए आगेके प्रधन्धका कथन करते हैं—

- \* 'किंतने भागको उपश्वमाता है और किंतने भागका सक्रम और उदीरणा करता है' इसकी विभाषा की जाती है।
- २२ पूर्वार्ध और पित्रमार्धक साथ यह दूसरी गाथा नपुसकवंद आदि प्रकृतियोसम्बन्धी प्रत्येक मसयसे उपयित्त होनेवाले प्रदेशपुकता कथन करनेक लिए तथा स्थिति और अनुभागके प्रमाणका अवधारण कनेके लिए तथा स्थित और अनुभागके प्रमाणका अवधारण कनेके लिए तथा उसी प्रस्तासे व्यवस्था प्राप्त होनेवाले, उदयको प्राप्त होनेवाले लागे कि प्रवित्त अनुभाग और प्रवित्ता के स्थान करनेके लिए आई है। इस प्रकार जिसके सम्बन्धकी प्रकृत्या कथन करनेके लिए आई है। इस प्रकार जिसके सम्बन्धकी प्रकृत्या कर दो गई है ऐसी इस ग्राथाका निशेष व्याव्यान इस समय अधिकृत है यह इस सुश्रसं जाना जाता है।
  - \* वह जैसे।
- ५ ३० यह पुच्छावावय मुगम है। वहाँ सर्व प्रथम 'कितने भागको उपशमाता है' गाथाके इस प्रथम पादके अर्थकी विशेष व्याख्या करनेके लिए आगेके प्रबन्धको आरम्भ करते हैं—
- ॐ जिस कर्मको उपश्रमाया जाता है उसे अन्तर्ग्रहनेके ब्रारा उपश्रमाता है। जिस कर्मका जा प्रदेशपुत्र प्रथम समयमें उपश्रमाया जाता है वह प्रदेशपुत्र सबसे थोड़ा है। दूसरे समयमें जा प्रदेशपुत्र उपश्रमाया जाता है वह असंख्यातगुणा है। इस प्रकार जाकर अन्तिम समयमें प्रदेशपुत्रका असंख्यात बहुमाग उपश्रमाया जाता है।

५ ४०. णवुं सयवेदादीणमण्णदरस्स णिक्डकम्मस्स अंतोध्रवृत्तेण उत्सामिज्जमणस्य पद्धससमयप्रदृढि जाव वरिमसमयो चि ताव ममए उत्तरामिज्जमाणस्स वदेसम्मस्य असंखेज्जगुणाए सेढीए उत्तरामण्ण ययद्वदि चि भणिदं होदि । तदो दुचरिमादिहेद्विससमएस असंखेज्जादिमागो उत्तरामिज्जदि । चरिमसमए च असंखेज्जा मागा पदेसम्मस्य उत्तरामिज्जिति चि एसो एदस्स सुचस्स भावत्यो ।

#### # एवं सञ्बद्धमाणं ।

५ ४१. णवुं सयवेदादिसन्वकम्माणं एसो चैव कमो, णाण्णारिसो ति मणिदं होइ ।

१ ४२ एवध्रुवसामिज्जमाणपदेसम्मास्स सेिंडपरूवणं कादृण संपित्त द्विदीण स्वतामणा कर्ष पयङ्कृदि चि एदस्स णिण्णयकरणद्वयुक्तस्मुचं भणदि—

 \* द्वितोओ उदयावलियं वंघावलियं च मोत्तूण सेसाओ सञ्बाची समए समए उवसामिज्जति ।

§ ४० नवु मकबेद आदि जो अन्यतर विविध्त कर्मसम्बन्धी प्रदेशपुज अन्तर्मृहतंके द्वारा उपरामाया जाता है उस उपरामाये जानेवाले प्रदेशपुजको प्रथम समयसे लंकर अन्तिम समयतक प्रत्येक समयमे अनस्थानपुणी व्यं शिक्समें उपरामाना प्रवृत्त होती है यह उक्त चूणिंदूनका तात्यर्थ है। इसलिए सिद्ध हुआ कि द्विचर समयसे प्रवेक सब समयोमें असस्थातवौ भागप्रमाण प्रदेशपुज जपरामाया जाता है और अन्तिस समयमे प्रदेशपुजका असंस्थात बहुमाग उपरामाया जाता है। यह इस चूणिंदूनका भावार्थ है।

# इसी प्रकार सब कर्मोंके विषयमें जानना चाहिये ।

§ ४१ नपुसकवेद आदि सब कर्मोकायही क्रम है, अन्य प्रकारकानही यह उक्त कथनका तात्पर्यहै।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम गायाके उत्तरार्थकी प्ररूपणा करते हुए बारित्रमोहनीयको २१ प्रकृतियोकी किस क्रमसे उपशामना होती हैं इसे स्पष्ट करते हुए सवं प्रथम सामान्यसे सभी २१ प्रकृतियोकी उपशामना रात विशेष प्रकार बालते हुए बतलाया गया है कि जिस कमंकी उपशामना होती है। आगे अन्तर्मृहृतं काल जगता है। उससे भी प्रथम समयम सबसे क्या पुजकी उपशामना होती है। आगे अन्तर्मृहृतं काल तक प्रत्येक समयमे उत्तरेत्तर असस्यात्मृणे प्रदेशपुंजकी उपशामना होती जाती है। और इस प्रकार एक अन्तर्मृहृतं कालके भीतर तक्तर्मसम्बन्धी पूरा प्रदेशपुंज उपशामना होती जाती है। और इस प्रकार एक अन्तर्मृहृतं कालके भीतर तक्तर्मसम्बन्धी पूरा प्रदेशपुंज उपशामना होती जाती है। और इस प्रकार एक अन्तर्माहृतं सालके भीतर तक्तर्मसम्बन्धी तुरा प्रदेशपुंज उपशामना होती जाती है। असके अधिता अणिपर आरोहण करता है उसके सबं प्रथम नपु सक्वेदकी उपशामना होती है। इसके बाद क्रमसे स्त्रीवेद आदिकी उपशामना होती है। क्रमका निर्देश पहले हो कर आये हैं।

६ ४२. इस प्रकार उपरामको प्राप्त होनेवाले प्रदेशपुंजकी व्येणप्ररूपणा करके अब उक्त कर्मोकी स्थिति उपराममा कैसे प्रवृत्त होती है इस प्रकार इस बातका निर्णय करनेके लिए आगेका सत्र कड़ते हैं—

\* उदयाविल और बन्धाविलको छोड़कर श्रेष सब स्थितियाँ प्रत्येक ममयर्मे उपभामन होती जाती हैं। ६ ४३ सन्वसि कम्माणं सध्वाओ द्विदीओ समय समय उवसामिज्जिति चि एत्य संवंधो । किमविसेसेण १ नेत्याह— उदयाविलयं वधाविलयं च मोच्ण । उदयाविलयंविद्वाणं ताव द्विदीणं णित्य उवसामणा । इदो १ उदयाविलयंविद्वस्य कम्मस्स कम्मोदयं मोच्ण तत्थ्वसामणादिकित्याणं पवृचिविरोहादो । यदेण सोदयाणं पयदीणं पदमद्विदीए सिवस्से चैव उवसामणा णित्य चि एसो वि अस्थो खचिदौ दहुच्वो, तिस्से णियमेणुद्याविलयं पविसमाणाए उदयाविलयमगृहणेणेव संगद्दे विरोहा-भावादो । जासि ययदीणं वंधो अध्यि तासि वंधाविलयं यि मोच्ण वधाविलयादि-क्तंतसमयपवद्वाणं सव्वाओ द्विदीओ समयं पित्व उवसामेदि चि घेचव्वं, अणहक्कंत-वंधाविल्याणं द्विदीणं उवसामणादिकरणाणमण्याओग्गसादो ।

 अणुभागाणं सव्वाणि ५३ याणि सव्वाभी वग्गणाभो जब-सामिक्जंति।

§ ४३ सभी कर्मोंकी सब स्थितियाँ प्रत्येक समयमे उपशमित होती जाती है ऐसा यहाँ
चूणिसूत्रके पदोका सम्बन्ध करना चाहिये।

शका-क्या अविशेषरूपसे सभी स्थितियाँ उपशमित होती जाती है ?

समाधान—नहीं, आगे उसे ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उदयाविल और बन्धाविलको छोड़कर शेष सभी स्थितियाँ प्रत्येक समयमे उपशमित होती जाती हैं।

उदयाविलमे प्रविष्ट हुई स्थितियोंकी तो उपशामना होती नहीं, क्योंकि उदयाविलमे प्रविष्ट हुए कर्मके उदयको छोडकर वहाँ उपशामनादि कियाबोकी प्रवृत्ति होनेमे विरोध है। इस क्वनसे, लो सोदय प्रकृतियों है उनकी सम्पूर्ण प्रथम स्थितिको भी उपशामना नहीं होती, यह अर्थ भी सुचित किया गया जानना चाहिये, क्योंकि उनका नियमसे उदयाविलमे प्रवेश होता है, इसिलये उदयाविलमे प्रवेश होता है, इसिलये उदयाविलमे छोड़ विरोध नहीं आता। तथा जिन प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनको बन्धाविलमे छोड़कर बन्धाविल ब्यतीत होनेके बाद समयप्रवृत्तिको समूर्ण स्थितियोंको प्रत्येक समयप्रेम उपशामना है ऐसा यहाँ प्रवृत्ति करना चाहिये, क्योंकि जन स्थितियोंको बन्धाविल ब्यतीत नहीं हुई है वे उपशामनाकरण आदिके अयोग्य है।

विशेवार्थ—अन्तर करनेवाला जीव जिस कथाय और वेदका बेदन करसा है उसकी अन्तम् हुन्तप्रमाण प्रथम स्थिति स्थापित करता है। यतः यह प्रथम स्थिति क्रमसे उदयाविष्मे प्रवेश करती जाती है, इसलिए उदयाविष्मे साथ एक तो इन स्थितियोकी उपशामना नहीं होती। दूसरे प्रति समय जिन कर्मोका नथा बन्ध होता है उनके उन समयप्रबद्धाकी भी बन्धाविल कालके भीतर उपशमना नहीं होती यह उक्त कवनका सारपर्य है।

९ ४४. अब अनुभागोपशामना यहाँ कैसे प्रवृत्त होती है ऐसी आशकाके दूर करनेके लिए आगेका सुत्र कहते है—

🕸 अनुभागके सब स्पर्चक और सब वर्गणाएँ उपश्रमाई जाती हैं।

५ ५५. इतो ? खन्तमस्य हिदीस्य सम्बोधं अणुकागच्छ्यस्य सम्बादमाणां च संमवदंसणादो । एदस्त मावत्यो — सम्बाद्धम्याणं मृत्यस्य सम्बाद्धम्याणं सम्बाद्धम्याणं । एदस्त मावत्यो — सम्बाद्धम्याणं सम्बाद्धम्याणं सम्बाद्धम्याणं सम्बाद्धम्याणं सङ्घरस्य एककेक्कस्य प्रकृतिकस्य एककेक्कस्य प्रकृतिकार्यस्य प्रकृतिकार्यस्य प्रकृति । विचाद्यम्य सम्बाद्धम्य स्वाद्धम्य स्वत्यस्य प्रवाद्यस्य स्वत्यस्य प्रवाद्यस्य प्रवाद्यस्य स्वत्यस्य ।

९६. संपिद्ध 'संकमणसुरीरणा च कदिमागो' ति एदस्स सुचावयवस्य सुच-द्धचिदमस्यविवरणं कस्मामो । तं जडा—पदेससंकमो ताव अवज्झमाणपयडीणं समयं पि असंखेजज्ञुणो च सेढीए दहुव्वो । कारणं, सेढिं मोचूण हेड्डा सम्बन्ध अवज्झ-माणाणमण्यस्यपयडीणं विज्झादसंकमो होति । सेढीए पुण गुणसंकमो होति चि ।

विशेषाथं—यही प्रत्येक समयभे कितने अनुभागको उपशामाता है इसका विचार करते हुए बारा है कि जिनने भी स्थितियोक मेद हैं उस सबसे सदृश धनवाको बर्गणाएँ होता है, इस्लिए यहाँ वन्धाविक और उदयाविकको छोडकर ऐसा कहना प्रयोजन नहीं रहता। और ऐसी अवस्थामें सहश धनवाको वर्गणाओंके असंख्यातें भागको उपशामाता है ऐसा होनेसे अनुभाग-सम्बन्धी सभी स्पर्धको और सभी वर्गणाओंके उपस्थानतें भगको उपशामता है एस हाता है।

४६. अब 'सकममुदीरणा व कदिभागे' गायासूत्रके इस जवयवसम्बन्धी गायासूत्रके स्त्र जवयवसम्बन्धी गायासूत्रसे सूचित वर्षका विशेष आस्थान करते हैं। वह वैसे —जबक्यमान प्रइतिगंका प्रदेशसंक्रम प्रयोक समयमे अणिरूपते असंस्थातगुणा जानना चाहिये, वर्धोंक श्रीकारे छोड़कर नोचे सर्वत्र अवस्थान अभ्यस्त्र प्रकृतियोंका विष्यात्वर्कक्र होता है। यूप्त अणिर्म गुणसंक्रम होता है। वष्पमान अभ्यस्त्र प्रकृतियोंका विष्यात्वर्कक्रम होता है। परन्तु अणिर्म गुणसंक्रम होता है। वष्पमान

<sup>\$</sup> ५५. क्योंकि सब स्थितयों में सब अनुवागसन्वन्धी स्पर्धकों और सब वर्गणाओंकी उपरामनकिया सन्मव प्रतीत होती है। इसका मावार्य — सब अनुमारस्थंक और सब वर्गणाओं के सम्य वहीं एक-एक स्थंक और एक-एक वर्गणाकों ब्रह्मिय एक-एक परमाणुप्रदेशसम्बन्धी अनुमारको उपरामाला है तो भी सभी स्थंकों और सभी वर्गणाकों जे उपरामाला है ऐसा कहा जाता है। सहश धनवाले परमाणुकोंको अपेक्षा फिर भी कारण है कि प्रयम समयमें सहश धनवालो वर्गणाओंके अवंध्यात्वे भागको ही उपरामाला है, इहलिये सभी स्थंक और सभी वर्गणाएं प्रत्येक समय अपरामाई जाती है यह कहा है। यहार वर्गणाकोंक और उदया-विकंको छोडकर ऐसा नहीं कहना चाहिये, वर्गोंक सभी स्थितिवर्षेकों सभी स्थंक और वर्गणाएं सम्भव है, इसलिए उक प्रकारके वचनविशेषका कोई फल विशेष नहीं पाया जाता। इस प्रकार 'कदिमागमुक्सामिकअदि' इस पदका 'ड्रिटि-खणुमागे पदेसमें' इस पदके साथ सम्बन्ध करके अर्थकी प्रकारमुक्सामिकअदि' इस पदका 'ड्रिटि-खणुमागे पदेसमें' इस पदके साथ सम्बन्ध करके अर्थकी प्रकारणा की।

बज्जमाणाओ पयडींको खाव गुणसंकमे ण पडिच्छीत ताब तासि पदेमग्यमधापवच-संक्रमेण समयं पडि विसेसाहियं चैव संकामिज्जदि ।

§ ४७ संपिह एवस्स फुडीकरणं वचहस्सामो । तं जहा—ऊं वा तं वा बज्जामाणमें कम्मं पुरिसवेदादिसु णिरुद्धं कायव्यं । तस्य अण्णपपडिपदेसम्मं
गुणसंकमेण गच्छमाणं पि अत्य । पुणो तस्सेच पढमाहिदिसंभवे अप्पणो
पदेसमां गुणसंदिसद्धवेण हिदं समयं पिंड उदये गठमाणं पि अत्य । एत्य जह पिंडिज्ङिजमाणद्वादो समयं पिंड गठमाणद्वं बहुअं होज्ज तो वज्ज्ञमाणाणं पयडीणं पदेसमां परपपडीसु संकामिज्जमाणं विसेसहीणं चेव होदि, समयं पिंड हीयमाणसंतकम्मादो गच्छमाणद्व्यस्स वि तहामावसिद्धीण् णिप्पडिबंधसुवलंभादो । अह गठमाणद्व्यादो समयं पिंड पिंडिज्ङ्ज्जमाणद्वं बहुअं होज्ज तो समयं पिंड विसेसा-हियकमेण संतकम्मं बहुमाणं गच्छदि चि । तनो परपयदीसु संकामिज्जमाणद्वं पि तहा चेव पयद्वदि चि विसेसाहिओ चेव संक्रमो जायदे! एत्थ पुण समयं पिंड गठमाणद्व्यादो पिंडिच्ङ्ज्जमाणद्वं गुणसंकमपाइभेणासंखेजगुणं चेव होदि । तठो संकमिदद्वं पि विसेसाहियं चेव होदि चि णिच्छेम्च्यं।

प्रकृतियाँ जबतक गुणसंक्रमको नहीं प्राप्त होती हैं तबतक उनका प्रदेशपुज अधःप्रवृत्त सक्रमके द्वारा प्रत्येक समयमे विशेष अधिकरूपसे संक्रमित होता है।

\$ ५७, अब इसका स्पष्टीकरण करके बतलाते हैं । वह वैसे — प्रकृतमें पुरुषवेदाधिकमें से कोई एक कर्म विवक्षित करता चाहिये । वहां अन्य प्रकृतियोंका प्रदेशपुंत्र गुणमंक्रम द्वारा जाता हुवा भी है । पून उसीकी प्रवम स्थित होनेपर गुणमंक्षिक्यसे स्थित बाना प्रदेशपुंत्र प्रत्येक समयमें व्यवस्वारा जीर्ण होता हुला भी है, यहांपर यदि सक्रमित होनेवाले ब्रन्थसे प्रत्येक समयमें गिलत होनेवाला ब्रन्थ बहुत होवे तो बच्धामान प्रकृतियोंका पर प्रकृतियोंने सक्रमित होनेवाला प्रदेशपुंत्र विवोक्षित होते होता है, क्योंकि प्रत्येक समयमें क्या होनेवाले सक्रमिसे जानेवाला प्रदेशपुंत्र विवोधित होते होता है, क्योंकि प्रत्येक समयमें क्या नहीं पार्ट जाती । और यदि प्राण्वेनाले ब्रन्थसे प्रत्येक समयमें सक्रमित होनेवाला ब्रन्थ बहुत होवे तो प्रत्येक समयमें सक्रमित होनेवाला ब्रन्थ बहुत होवे तो प्रत्येक समयमें सक्ति होनेवाला ब्रन्थ स्था परिकृतियोंने संक्रमित होनेवाल ब्रन्थ प्रत्येक समयमें पत्येक समयमें सक्ति पत्येक समयमें सक्ति होनेवाला ब्रन्थ प्रत्येक समयमें पत्येक पर्यक्रित परिकृतियोंने संक्रमित होनेवाला ब्रन्थ प्रत्येक समयमें पत्येक परिकृतियोंने संक्रमित होनेवाला ब्रन्थ प्रत्येक समयमें पत्येक प्रत्येक समय प्रत्येक समयमें पत्येक प्रत्येक पत्येक पत्येक प्रत्येक समयमें पत्येक प्रत्येक समय प्रत्येक समयमें पत्येक प्रत्येक समयमें पत्येक प्रत्येक पत्येक पत्येक प्रत्येक पत्येक पत्येक प्रत्येक पत्येक पत्येक प्रत्येक पत्येक पत्येक पत्येक प्रत्येक पत्येक पत्येक पत्येक पत्येक पत्येक प्रत्येक पत्येक पत्येक होते होता है, इसिलिए संक्रमित होनेवाला ब्रन्थ भी विशेष व्यवस्व होता है, इसिलिए संक्रमित होनेवाल ब्रन्थ भी विशेष व्यवस्व होता है। प्रत्येक पत्येक पत्येक पत्येक पत्येक होता है। प्रत्येक पत्येक होता है होता है साय होता है होता है होता है स्वत्येक पत्येक होता है होत

वियोपार्थ—यही पर किन प्रकृतियोंका कितना संक्रम और उदीरणा होती है इसका विचार करते हुए बतलाया है कि जो यहाँ पर नहीं बेधनेवाओं अश्वशस्त प्रकृतिया हैं उनका प्रत्येक समयमे असस्यातगुणा प्रदेशसंक्रम जानना चाहिये, स्योंकि खब तक यह जीव श्रीणपर आरोहण नहीं करता तव तक सर्वन नहीं वेधनेवाओं उक प्रकृतियोका विष्यातसंक्रम होता है और श्रीण आरोहण करनेपर गुणसक्रम होने अगता है। यह तो अश्वस्त प्रकृतियों सम्बन्धों कथन है। ५ ४८. संपिष्ट केसिं कम्माणं केसियां कालमेशी विसेसाहियसंकमी होदि ति मम्मणं कस्सामो । तं जहा—सुरिसवेदस्स ताब हरियवेदं वरिमगुणसंकमेण पढिल्किय्ण जाव आवलियमेणकालो गच्छह ताब विसेसाहिओ वेव संकमी होदि । तचो परं विसेसाहिओ वेव संकमी होदि । तचो परं विसेसाहिओ वेव संकमी होदि । तचो परं विसेसाहिओ वेव संबंधि जाव सारास्व्योवसामणाचिरमसमाओ ति । णवरि विराणसंत-कम्माहुवसामेण्ण णवक्षवंश्रवतासेमाणस्त व्हससमण् व्यावेद्याण प्रजानिक विहाण तदी दुससम्पादोआविस्ते नणवक्षवंश्रवतासेमाणस्त विसेसाहिसाहियां विहाण तदी दुससम्पादोआविस्ते नणवक्षवंश्रवतासेमा बोगिसाहियां विसेसाहियां विशेष त्या त्या विद्याण तत्य तहामावोव-वर्त्ताण । कोहसंजलणस्त वि सचणोक्षापृष्टिं सह दुविहकोहकमायस्य जाव संकमो ताव विसेसाहियां वेव संकमो होदि । गुणो छण्णोकपायाचिरमगुणसंकमे पढिल्किटे पच्छा आविस्तियमेचकालं विसेसाहियसंकमी होद्या थक्षविद्या पहुढि जाव कोहसजलणो सक्वोवसमं गच्छिद ताव माणस्यविद्या विसेसहीणक्षमेण सक्यो भवदि । कारणमेत्य सुगर्गा । णवति हसंजलणणवक्षवंश्रवंश्रवंश्रवं विसेसहीणक्षमेण सक्यो भवदि । कारणमेत्य सुगर्गा । णवति हसंजलणणवक्षवंश्रवंश्रवंश्रवं व चुवृविह-हाणि-अवहिदसल्वण प्रवृवि ति घेत्रलं ।

परस्तु जो बध्यमान प्रकृतियों हैं उनका जब तक गुणसक्रम नहीं होता तब तक उनका भी प्रदेश-पुष्प्य अघ प्रवृत्त संक्रमक द्वारा बिशेष अधिक हो संक्रमित होता है। कारण कि जो बध्यमान पुष्प वेद आदि मेसे विविधित एक प्रकृति है उसका गुणमक्रमके द्वारा अन्य कृतिकर प्रदेश-ग्रक्रम भी होता है और उसकी प्रयम स्थित सम्भव है, इस किये उमका बसंख्यातगृणी गुणश्रीणक्ष्यों प्राप्त हुआ प्रदेशपुष्प प्रत्येक समयमे उदयमे भी दिया जाता है, यत. यहाँपर संक्रमित होनेवाल द्वयसे प्रत्येक समयमे गलनेवाला द्वय बहुत होता है, इस्किए उक्त व्यवस्था वन जाती है। शेष कषन सुगम है। प्रदेशपुक्त विशेष होन ही होता है, क्योंकि प्रत्येक समयमें विशेषहीन होता जाता है.

६ ४९. सपिंड माणसंजाणस्य नुष्यंदे! तं बहा---अंतरकरणे समये पच्छा छण्णोकसायदुविहकोहद्व्यं गुणसंकमेण कोहसंजलणस्यविद संकामिद । णविर एदं द्व्यं अप्यहाणं, सञ्वयादिपिंडभागियचादो । किंतु कोहसंजलणादो अधायवचसंकमेण माण-संजलणस्य उविर संकमाणद्व्यं पहाणं । तेण समयं पिंड माणसंतकम्मं विसेताहियं होट्ण गच्छित । पुणो एवं माणसस्वेण बिहुद्या द्विद्वव्यादो मायासस्वेण मच्छमाण-द्व्यं पि समयं पिंड विसेसाहियं मविद जाव कोहसंजलणित्राणसंतकम्मस्य माण-संजलणस्यविद संकमे यक्के पुणो आवलियमेणकाल्युविद संत्रण तिव्यस्यो यक्को चि । प्रची प्यदुविद विसेसहीणसंकमो भविद जाव समझव्यविद्यम्यविद्यस्य । एवं मायास्त्रलणमस्य एचं व्यवस्थित्यस्य । स्वर्य प्रव मायास्त्रलणमस्य वि एसा मग्गणा जाणिय कायवा । लोहसंजलणस्य पुण अंतरकरणादो हेटा चेव सेस-काया-पोकसायगुणसंकमपिंडगाइवसेण विसेसाहियो संकमवित्यो अणुगंतव्यो, पयद-विसये तस्य कंक्समायावादो ।

९ ५०. द्विदिसंकमी अणुदहल्लाणं अविद्विदी चेव होदि, तत्थ विदियद्विदीए पयद्माणस्य सकमस्य बिद्वाणीणमणुबलंमादो । विदिज्जमाणं पुण समयं पिट विसेस-होणो चेव संक्रमो जायदे, तत्थ पदमद्विदिए णिश्तरं गलमाणोबलंमादो । णविर वि

करना चाहिये।

६ ४९ अब मानसंज्वलनका कहते है। वह जैसे—अन्तरकरण समाप्त होनेपर परचात् छह नोकवाय और दो प्रकारके क्रोधके हव्यको गुणवंक्रमके द्वारा क्रोधसव्जलनके ऊपर प्रकारक तरता है। इतनी विशेषता है कि यह द्वव्य अप्रधान है, वयोकि यह सर्वधांत द्वव्यका प्रतिमाण होंकर प्राप्त हुआ है। किंग्नू क्रोधसव्जलनमेसे अध्यत्रक्तिक्रमण हारा मानसव्जलनके क्रार संक्रमित होनेवाला द्वव्य प्रधान है, उस हारा सानसव्जलनका द्वव्य प्रयोक समयमे विशेष अधिक होता जाता है। पुनः इस प्रकार मानस्व्यक्ते विशेष होकर स्थित हुए द्वव्यमेसे साथास्यक्ते प्राप्त होनेवाला द्वव्य भी प्रश्येक समयमे विशेष अधिक होता जाता है। पुनः इस प्रकार मानस्व्यलनके क्रयर सक्ष्म पुरा होनेके बाद आविल्यात्र काल क्रयर जाकर उनका विषय समाप्त होता है। यहांस लंकर सर्वाप्तामके अन्तिम समयस्वत विशेष होने संक्रम होता जाता है जनता किंग्र क्रयर जाकर उनका विषय समाप्त होता है। यहांस लंकर सर्वाप्तामके अन्तिम समयक्त विशेष होने संक्रम होता है। इतानी विशेषता है कि नवकवव्यका मक्रम पहलेंक समाग चार वृद्धि, चार होता है। इतानी विशेषता है कि नवकवव्यका मक्रमर पहलेंक समाग चार वृद्धि, चार होता लेंदि हो लोगा चाहिये। इसी प्रकार मायावंव्यलनकी मे गवेषणा करके जान लेंगी चाहिये। लोगांव्यलनको तो अन्तरकरणसे पूर्व ही शेष कथायों और नोकपायके सुण्यक्तमस्वन्यनी अतिवृद्धिक कारण विशेष अधिक सक्रमका विषय मानना चाहिये, स्थोक्त रुक्त समान चाहिये, स्थोक्त रुक्त सम्वाप्त वाहिये, स्थाकर स्थावर समानना चाहिये, स्थाकर सम्वाप्त सम्वप्त स्थावर समानना चाहिये।

<sup>९ ५०. अनुदयरूप प्रकृतियोंका स्थितिसंक्रम अवस्थित हो होता है क्योंकि उनकी द्वितीय
स्थितिसम्बन्धी प्रवृत्त हुए सक्तममे वृद्धि-हानि नही पाई जातो। तथा जो प्रकृतियाँ वेदी जाती हैं
उनका प्रति समय विशेषहोत ही सक्तम होता है, क्योंकि उनकी प्रयम स्थिति निरन्तर गळतो</sup> 

संजलणपुरिसवेदाणं चिराणसंतकम्मञ्जनसामिय णवकवंषश्चवसामेमाणस्य संघीए सङ् सर्र खेळजञ्जणहाणी दोदण तदो अवहिदसंकमो दोदि चि दट्टव्यं।

५.९. अणुमानसंक्रमी वि सञ्चासं मोहपयडीणमेदिम्म विसये अविद्वितो चेव दहको । तं कवं ? अहण्यफड्डयप्पहुढि अमविसिद्धिः अणंतपुण-सिद्धाणमणंतमानमेप-फड्डयरयणाए सिस्सथिणयपयाणं पि एतियं चेव होति । युणो एदेसिमसंखेजविसाणं समयेः संकामिज्यदि तेणाविद्दिरो चेव संक्रमी मवदि । सोदयाणं पदमहिदीए जल-माणाये अणविद्दिरो संक्रमी किण्ण बायदे ? ण, पदमिहिदिफड्डयाणं विदियहिदिअणु-मागफड्डएदि सह सरिसथिपयाणं गरुणे वि तत्थाणविद्दसंक्रमाणुक्टद्धीदो । खडए पादिदे अणंतपुणहाणी किण्ण होदि चि णासंकण्यज्ञ, अंतरकरणे कदे मोहणीचस्स हिदिअणुनमायखंदयपादाणव्यवगमादो । चवि तिण्णसंकरुणपुरिसवेदाणं णवक्षवंभानु-मागसंक्रमी समयं पढि अणंतपुणदीणकमेण पयद्वित ति घेत्रव्यं ।

रहतो है। इतनी विशेषता है कि संज्यालन कवाय और पुरुषवेषके चिरकारीन सत्कर्मको उपशामा कर नवकवन्यका उपशाम करनेवाले जीवके सिन्धिंगे एकबार असंस्थात गुणहानि होकर तदनन्तर अवस्थित सक्रम होता है ऐसा जानना नाहिये।

विशेषायं—यहाँ अनुस्यरूप प्रकृतियोंकी एक आविलप्रमाण प्रथम स्थिति होती है और उदयवाली प्रकृतियोंकी अन्तर्पा हूर्तप्रमाण प्रथम स्थिति होती है तथा चार संज्वलन और पुरुषवेद ये यथासम्भव बन्धप्रकृतियाँ भी हैं, इस्लिये संक्रमकी उक्त व्यवस्था बन जाती है।

§ ५१ सम्पूर्णं मोहप्रकृतियोंका इस स्थलपर अनुभागसंक्रम भी अवस्थित ही जानना चाहिये।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—जयन्य स्पर्धकसे लेकर अभव्योंसे अनन्तर्गुणे तथा सिद्धोंके अनन्तर्गे भागप्रमाण स्पर्धकोकी रचनाभे सदृश धनवालीका प्रमाण भी जतना ही होता है। पुन इनका असंस्थातवा भाग प्रस्येक समयमे सक्रमित होता है, इसलिए अवस्थित ही सक्रम होता है।

शंका—सोदय प्रकृतियोकी प्रथम स्थितिके गलित होते समय अनवस्थित संक्रम क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि द्वितीय स्थितिके अनुभागसम्बन्धी स्पर्वकोंके साथ समान धनवाले प्रथम स्थितिके स्पर्वकोंके गळनेपर भी वहाँ अनवस्थित संक्रम नही उपछब्ध होता।

शंका-अनुभागकाण्डकका घात करते समय अनन्त गुणहानि क्यों नहीं होती है ?

समाधान—ऐसी आशका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अन्तरकरण करनेके बाद मोहनीय-कर्मका स्थितिकाण्डकधात और अनुमागकाण्डकधात नहीं पाया जाता । इतनी विशेषता है कि तीन संज्वकन और पुरुषवेदके नक्कबन्धका अनुभागसकम प्रत्येक समयमें अनन्त गुणहीनक्रमसे प्रदुष्ट होता है ऐसा यहाँ प्रदुष्ण करना चाहिये।

विद्योषार्थ-जयन्य स्पर्थकसे लेकर जितने अनुभागस्पर्थक है वे अभव्योसे अनन्तगुणे या सिद्धोंके अनन्तर्वे भागप्रमाण होते हैं। उनसे सहय यनवाओंका प्रमाण भी उतना ही है और यहीं इनके असंस्थातर्वे भागपका प्रत्येक समयमें संक्रम होता है. इसलिये प्रकृतमे अवस्थित संक्रम कन जाता है। तथा जो सोदय प्रकृतियाँ है उनमें भी प्रथम स्थितिक स्पर्थक दितीय स्थितिक स्पर्थकोंके 5 ५२. संपिष्ट उदीरणाए मन्गणं कसामी । तं अहा—पदेसम्मेण ताव समयं पिंड असंखेज्जगुणाए सेडीए सन्वेसि कम्माणं विदिज्जमाणाणप्रदीरणा पयष्ट्दे । किं कारणं ? विसोहीए समयं पिंड अजंतगुणकमेण विद्विदंसणादो । द्वितिउदीरणा पुण विसेसिहीणा होर्ण गच्छिद जाव पदमिद्विदीए आवित्यपदिआवित्याओं अच्छिदाओं कि । पुणो द्वितिददीरणा असंखेजगणहीणा मविद । कुदो ? आवित्यपिडआवित्यासु संसासु तत्थागालपिडआगालवोच्छेदवसेण द्वितिउदीरणाए असंखेज्जगुणहीण नवंदमारी । पुणो पिंडजावित्यमेचकालमपद्वित्यालणण विसेसिहीणा भविद ।

५ ५३. अणुमागउदीरणा पुण ससयं पिड अणंतगुणहीणा खेव भवदि । कि कारणं १ मोहणीयमप्पसत्थपयडी होदि । अप्पसत्थपयडीण च विसोहिनहीए अणुमाग-मचुसमयमणंतगुणहीण होद्ख्यदीरिज्यदे । तेणाणुमागृदीरणा अणंतगुणहीणा खेव होदि चि सिद्धं । एवं बंबोदयाणं च द्विदि-अणुमाग-पदेसविसयाणमेत्य मन्मणा जाणिय कायच्या । एसा च सच्या मन्गणा सुगमा चि ण 'सुच्यारेण' प्वंचिदा ।

५ ५४. एव ताव सत्याणे एदेसिं मग्गणं कार्ण संपिष्ट एदेसिं चेव मुत्तिणिदि-इसव्वपदाणं परत्याणे अप्याबहुञ्जं कुणमाणो 'जुण्णिमुचयारो' इदमाह—

साथ समान धनवाले होते हैं, इसलिए उनमे भी अवस्थित सक्रम घटित हो जाता है। तथा अन्तरस्वण क्रियाके बाद मोहनीय कमंमे काण्डकघात किया होतो नहीं, इसलिए इस क्रियाके निर्मासक प्रति समय होनेवालो अनन्त गुणहानि भी यहाँ सम्भव नहीं है। इतना अवस्य हैं कि पुरुषदेद और क्षोपा की मान प्रति समय अन्य प्रति समय अन्य प्रति समय अन्य प्रति समय अनन्त गुणहोनकमसे सक्रम वन जाता है।

\$ ५२ अब उदीरणाकी मार्गणा करते है। वह जैसे—प्रदेणपुक्ककी अपेक्षा तो सभी बेंदे जानेवाले कर्मोंको उदीरणा अनल्यातगुणी अंणारू से प्रवृत्त होती है, क्योंकि प्रत्येक समयमे विश्वविक्तों अनल्यातगुणी कर्मा वाती है। परन्तु दिवति उदीरणा आविल प्रत्याविलके अविक्षित रहने तक विशेष होन होती जाती है। पुन ट्वित उदीरणा अमस्यातगुणी होन होती है, क्योंकि वहाँ आगाल-प्रत्यागालकी व्युष्टिनित हो जानेके कारण स्थित उदीरणा असस्यातगुणी होन होती है। पुन प्रत्यावलिप्रमाण काल तक अधःस्थितिगलनाके द्वारा विशेष होन होती है।

§ ५३. अनुभाग उदौरणा तो प्रत्येक समयमे अनन्त गृणहोन ही होती है, क्योंकि मोहनीय अप्रशस्त प्रकृति है और विश्वुद्धिकी वृद्धि होनेसे अप्रशस्त प्रकृतियोका अनुभाग प्रत्येक समयमें अनन्तगृणा होन होकर उदीरित होता है, इसिक्य अनुभाग उदीरणा अनन्तगृणी होन हो होती है यह सिद्ध हुआ। इसीप्रकार स्थिति, अनुभाग और प्रदेश विषयक बन्ध और उदयकी मार्गणा यहाँ पर जानकर करना चाहिये। यह सब मार्गणा सुगम है, इसिक्ये सुत्रकारने विस्तार नहीं किया।

§ ५४. इस प्रकार सर्वप्रथम स्वस्थानमें इनकी मार्गणा करके अब सुत्रमें निर्दिष्ट किये गये इन्हीं सब पदींका परस्थानमे अल्पबहुत्वका कथन करते हुए चूर्णिसुत्रकार इस सुत्रको कहते हैं—

- # णवंसयवेदस्स परमसमयव्यसामगस्स जाओ विदीओ यज्मंति ताओ योवाओ ।
- ६५५. अंतरकरणे णिट्ठिदे णवु सयवेदस्स पटमसमयउवसामग्रो णाम जायदे ।
   तस्स तक्काले जाओ द्विदीओ बज्झांति मोदणीयस्स ताओ योवाओ । किं कारणं १
   अंतरकरणाणंतरमेव मोदणीयस्स संखेजजवस्मद्विदिवंधस्स पारंभदंमणादो ।
  - # जाओ संकामिक्जंति ताओ असंखेक्जगुणाओ ।
- ६ ५६. कृते ? अंतोकोडाकोडीसागरीवमपमाणचादो। एत्योवसामिज्जमाणाणं द्विदीणं णिइ सो किण्ण कदो चि णासंकणिज्जं, संकामिज्जमाणद्विदीसु चैव तासि-मंतन्मावो होदि चि पुत्र णिइसाकरणादो। जो च तत्य को वि अन्मंतरी सुहुममेदो सो वि वक्खाणादो जाणिज्जदे, न्यास्थानतो विशेषप्रतिपचिरिति न्यायात।
  - जाओ उदीरिक्जंति ताओ तिराओ चेव ।
- ६ ५७. कुदो ? उदयाव लियबाहिरासेसिंह दीण श्रुदीरिज्जमाणाणंतपमाणचदंसणादो ।
  - उदिण्णाओं विसेसाहियाओं ।
- मनुप्तकवेदका प्रथम समयमें उपश्रम करनेवालेके जो स्थितियाँ बँधती हैं
   वे थोडी हैं।
- ९ ५५ अन्तरकरण क्रिया समाप्त होनेपर नपुंसकबेदका प्रयम समयबर्ती उपशामक होता है। उसके उस समय मोहनीयकी जो स्थितियाँ बँधती हैं वे स्तोक हैं, व्योक्ति अन्तरकरण क्रिया करनेके अनन्तर हो मोहनीयका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध देखा जाता है।
  - जो स्थितियाँ संक्रमित की जाती हैं वे असख्यातगणी हैं।
  - ६ ५६ क्योंकि वे अन्त कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण है।
  - शका यहाँपर उपशमायी जानेवाली स्थितियोका निर्देश क्यों नही किया ?
- समाधान—ऐसी आदाका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि संक्रमित की जानेवाली स्थितियोंमें ही उनका अन्तर्भाव हो जाता है, इस्किए उनका अलगसे निर्देश नहीं किया है। और जो कुछ उनमें भीतरी सुकम मेद है वह भी आस्थानमें जान लिया जाता है, क्योंकि व्यास्थानसे विदोधकी प्रतिपत्ति होती है ऐसा न्याय है। तात्पर्य यह है कि प्रथम स्थितिगत स्थितियोंकी उपशमना नहीं होती, संक्रम होता है।
  - \* जो स्थितियाँ उदीरित की जाती हैं वे उतनी ही हैं।
- \$ ५७. क्योंकि उदयाविलके बाहरको समस्त स्थितियाँ उदीरित को जाती हैं, इसिलए वे संक्रमित की जानेवाली स्थितियोके बराबर देखी जाती है।
  - # उदीर्ण स्थितियाँ विशेष अधिक हैं।

- ६ ५८. कि कारणं ! उदयद्विदीए वि एत्थ पवेसदंसणादी ।
- # जिट्ठदिववयोदीरणा संतकम्मं च विसेसाहिओ ।
- ६ ५९. इदो ! समयुण्दयाविष्ठपाए एत्व पर्वसद्सणादी । जिट्ठिदिसंकमो वि एरवेवंतकभूदो वि वक्खाणेयक्वो, जिट्ठिदेउदीरणाए तस्स समाणवस्वणजादो । संपिष्ट् मोदणीयम्मि चतुसंजलण-पुत्तिवेदाणमेदमप्पावदुकं दङ्कव्वं । णाणावरणदंसणावरण-णामागोदवेदणीयंतराह्याणं वि एवं चेव अप्पावदुकं कायम्बं, विसेसामावादो । णविर वेदणीयस्स उदीरणा णव्यि । इत्थिणवुं सयवेदाणं वंधं मोचूण संकमउदीरणाउदयसंत-कम्मिट्टिदीदो [ओ] धेचूण एवं चेव वत्तक्वं, सोदयविवक्खाए तदुववत्तीदो । अञ्चकसाय-
- ६ ६०. एवं टि्ठदीओ अस्सिय्ण पयदप्याबहुजं समाणिय संपद्दि जणुभाग-विसए पयदप्याबहुअसग्गणट्टस्रुत्तरं सुत्तपश्चमाह—
  - **\* अणुभागेण बंधो थोबो**।
- ६२. कुदो १ देसघादिएयट्ठाणियसरूवनादो । तदो सञ्बत्थोवन्तमेदस्स
  सिद्ध' कादण संपित एतो बहुअपरूवणहृष्यनस्कुनमाह—
  - # उदयो उदीरणा च अणंतगुणा ।
  - § ५८ क्योंकि उदयावलिका भी इनमें प्रवेश देखा जाता है।
  - # यत्स्थित उदय, उदीरणा और सत्कर्म विशेष अधिक हैं।
- ५ ५. क्यों कि एक समयकम उदयाविकका इनमें प्रवेश देखा जाता है। यिस्पितिसंक्रम भी इनमें अन्तर्भुत है ऐसा व्याच्यान करना चाहिए, क्यों कि यिस्वयित उदीरणांके समान उत्तका प्ररूपण है। यहाँ मोहनीयके चार सज्बलन और पुरुषवेदना यह अरुपसृद्ध जानना चाहिये। जानावरण, वर्रानावरण, नाम, गोत्र, वेदनीय और अन्तरायका भी इसी प्रकार अरुप्त बहुत करना चाहिये, क्यों कि उत्तसे इसमें कोई भेद नहीं है। इतनी विशेषता है कि वेदनीय-कर्मकी प्रकृतमें उदीरणा नहीं होती। स्त्रीवेद और नशुं है। इतनी विशेषता है कि वेदनीय-कर्मकी प्रकृतमें उदीरणा नहीं होती। स्त्रीवेद और नशुं सक्वेदके बन्धकों छोड़कर संक्रम, उदीरणा, उदय और सल्कर्मसम्बन्धों स्थितियोंको प्रहणकर इसी प्रकार कथन करना चाहिये, क्यों कि उदय सिहत अदस्थाकी विवडामें उक्त अरुपबृद्ध वन जाता है। आठ कथा और छह नौकषायोंका अरुपबृद्ध नित्री है, क्यों कि इन प्रकृतियोंका यहाँ बन्ध और उदय आदि यद सम्मन नहीं है।
- - अनुभागकी अपेक्षा बन्ध स्तोक है।
- § ६१. क्योंकि वह देशघाति एकस्थानीयस्वरूप है, इसिल्ए इसके सबसे स्तोकपनेकी सिद्धि करके अब इससे आगे बहुविषयक अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सुत्र कहते हैं—
  - उदय और उदीरणा अनन्तग्रणे हैं।

- 5 ६२. इदो ? देसणदिएयद्वाविषयणाविष्ठेते वि अवयोदीरणाणुमागस्स विराजमतस्वरूपस्त वहास्राचीववणीतो ।
  - 🛞 संकमो संतक्रमं च अजंतगुणे 🕒
- ५ ६३. इदो ! सन्ववादिविद्वाणियसरूक्तादो । एवमण्यावहुअमंतरकरणणहरि-अणियहिद्वादरसापराष्ट्रपम्प परुविदं । संबद्धि एदेणेव संबंधेण किङ्कीवेदगस्स सुदुग-सापराष्ट्रपस्त केरिसमणुमागप्यावदुः होदि चि आसंकाए णिरारेंगीकरणहृहकरो सुपपवंघो-
  - **% किट्टीओ वेदेंतस्स बंघो ण**त्यि ।
- ६ ६४. कुदो ! मोहणीयस्स अनियद्विगुणहान्तादो उचिर वंघासंभवादो । तदो वंघं मोत्तृन सेसपदान चेच अप्याचहुत्रं कस्सामो ति उत्तं होह ।
  - 🛞 उदयोदीरणा च थोवा ।
- § ६५. कृदो ? किट्टीणमणंतगुणहाजीए हाहद्ज उदयोदीरणासरूवेण परिणमण-दसणादो ।
  - 🏶 संजमो अणंतगुणो ।
- § ६३. क्योंकि देशघाति एकस्थानीयपनेकी अपेक्षा विशेषता न होनेपर भी चिरकालीन सत्कर्मस्वरूप उदय और उदीरणाका अनुभाग उसरूप पाया जाता है।

# संकम और सत्कर्म अनन्तगुणे हैं।

६६३ स्योंकि इनका अनुभाग सर्वकारित हिस्सानीयस्यरूप है। इस प्रकार यह अल्पस्तुस्य अन्तरकरणसे लेकर अनिवृत्तिवादरसाम्परायको स्वच्यमें रक्षकर कहा है। अब इसके सम्बन्धसे कृष्टिबेटक सुरमसाम्परायके किस प्रकारका अनुभागसम्बन्धो अल्पबहुत्य होता है ऐसी आयांका होनेपर नि शंक करनेके लिए आगेका सुन्नप्रवन्य आया है—

# कृष्टियोंका वेदन करनेवालेके बन्ध नहीं होता ।

§ ६४ क्योंकि अनिवृत्ति गुणस्थानके बाद मोहनीयका बन्ध नहीं होता । इसीलए बन्धको छोड़कर होच पदोंका ही अल्पबहुत्व करते हैं यह उक्त कथनका ताल्पर्य है ।

#### उदय और उदीरणा सबसे स्तोक हैं।

§ ६५ वर्गीक अनन्तगुणहानिरूपसे घटाकर क्रुप्टियोंका उदय और उदीरणारूपसे परिणमन देखा जाता है। वात्पय गह है कि जिन क्रुप्टियोंका प्रत्येक समयमें उदय और उदीरणा होती है वे उसीरूपसे उदय और उदीरणाको नही प्राक्त होती किंग्सु अनन्तगुलहानिरूपसे पर कर हो वे उदय और उदीरणाको प्राप्त होती हैं। इसिलए यहां क्रुप्टियोंके ज्वय और उदीरणाको प्राप्त होती हैं। इसिलए यहां क्रुप्टियोंके ज्वय और उदीरणाको सबसे स्तोक कहा है।

🏶 संक्रम अनन्तगुणा है।

- ५६६. कि कारणं १ सन्त्रकिट्टीणं हेडा उवरिं च आसंबेष्ण्यमागं मोण्ण पुणो मिल्यमिकिट्टीओ वेदिज्यमाणाओ भवंति । सन्वाओं चैव संक्रामिज्यमाणाओ भवंति । सन्वाओं चैव संक्रामिज्यमाणाओ भवंति । एदस्स भावत्यो वेदिज्यमाणिकट्टीणसम्माकिट्टीयो अणंतरोवस्मिअवेदिज्यमाणायणाणिकट्टीणसम्माकिट्टीया अणंतरोवस्मिअवेदिज्यमाणायणाणिकट्टीणसम्माकिट्टीया अणंतरोवस्मिअवेदिज्यमाणायणाणिकट्टीया चेपा चेपादि तो वि मिल्यमिकिट्टीणं सन्वाणुभावादो णिच्यमेणाणंतगुणा चैव भवदि । कि पुण तासि उवरिमासंखेज्यदिमाणे सन्वाम्म चैव चेप्पमाणे संक्रमी अणंतगुणो च होज्य, णिच्यमेणाणंतगुणो चेव भवदि ति ।
  - 🕸 संतकम्ममणंतगुणं।
- ६ ६७. क्ट्रो ? फङ्मयसस्त्रेणाबहिदसञ्चाणुभागस्स गहणादो । एवमणुभाग-मस्तिय्ण पयद्ण्याबहुअभग्गणा समचा । संपिष्ट पदेसमस्सिय्ण तिब्बहासणहृश्चतरो सत्त्रपर्वधो—
- एतो पदेसेण णवुंसयबेदस्स पदेसउदीरणा अणक्कस्सअजहण्णा थोवा ।
- § ६८. पदेसम्मेण अप्पाबहुए णिहाणिज्जमाणे तस्य ताव णवुंसयदेदस्स अंतरदुसमयकदप्पहु डि जस्य वा तस्य वा णिरुद्धसमयिम्म पदेसुदीरणा असंखेज्जसमयपबद्ध-
- \$ ६६. क्योंकि सब कृष्टियोंमेंसे नीचेको और उत्परकी असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंको छोडकर मध्यम कृष्टियों होती हैं, वसीक अपकर्षण संक्रम सभी कृष्टियों होती हैं, वसीक अपकर्षण संक्रम सभी कृष्टियों होती हैं, वसीका अपकर्षण संक्रम सभी कृष्टियोंका होता है वसका निचेच नहीं है। इसिक्ट उदय-उदिगासे सक्रम अनन्तनृष्ण हो बाता है। इसका भाषाय है कि वेदी जानेवाली कृष्टियोंको अस्य (उपित्म) कृष्टिक्की अपेक्षा उससे अनन्तर उपित्म नहीं बेदी जानेवाली जघन्य कृष्टि यदि एक भी महण की जाती है तो भी वह मध्यम कृष्टियोंसम्बन्धी पूरे अनुभागसे अनन्तगृणा ही होता है है तो क्या उन मध्यम कृष्टियोंके उपित्म भागमे स्थित क्यंस्थातवं भागप्रमाण सभी कृष्टियोंके प्रकृष करनेपर संक्रम अनन्तगृणा नहीं होगा, विस्ता क्यंस्थातवं भागप्रमाण सभी कृष्टियोंके प्रकृष्टि करनेपर संक्रम अनन्तगृणा नहीं होगा, विस्ता क्यंस्थातवं भागप्रमाण सभी कृष्टियोंके

## <sup>88</sup> सत्कर्म अनन्तगुणा है।

- \$ ६७. क्योंकि इसमें स्पर्धकरूपसे स्थित पूरे अनुभावका ग्रहण किया है। इस प्रकार अनुमागका अवलम्बन लेकर प्रकृत अल्पबहुत्वकी मागृंगा समाप्त हुई। अब प्रदेशोका अवलम्बन लेकर उसका खुलासा करनेके लिए आगेका सुत्रप्रबन्ध आया है—
- \* इससे आगे प्रदेशकी अपेक्षा अन्यबहुत्व देखनेपर नपुंसकवेदकी अनुत्कृष्ट-अअधन्य प्रदेश उदीरणा स्तोक है।
- ९६८. प्रदेश पुजको अपेक्षा अल्पबहुत्व देखनेपर बहाँ सबँप्रधम नपु सकवेदकी अपेका कहते हैं—अन्तर किये जानेके दो समयसे लेकर जिस किसी विपक्षित समयमें प्रदेश उदीरणा असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण होकर स्तोक होती है।

पमाणा होद्या पोवा होदि। किमेसा अहण्या आहे उनकरसा चि ह्रास्किदे अणुक्करस-अत्रहण्या चि मणिदं। इदो १ स्विद्यु जिदक्क्यसिएस स्व्यविसेत्रमणपेक्सिय परि-णामपरतंत्रभावेण वयद्वमाणाये एदिरसे विकालमोक्सिसाभिक्यसि णिक्सेयेयसम्बद्धमा परिणामेस जहण्युक्करसमावेदि किया स्वसारक्षेण क्विक्सणादो।

# # जहण्णओ उदओ असंखेडजगुणी ု

§ ६९. इमी वि तिम्म चेव समए गहिदो, किंतु उदीरणा णाम एनसमइया भवित । उदओ पुण अंतोम्रदुचसंगल्दिन् णसेबिगोवुच्छसस्वो तेण असंखेजनपुणो जादो । एसो वुण खिवदकम्मंसियम्मि जहण्णो घेचन्यो, तदण्णत्य पपिबगोवुच्छाए सह जहण्णम् गसेहिगोवुच्छाणुवस्त्रादो ।

# # उक्कस्तओ उदओ विसेसाहिओ।

९ ७०. किं कारणं १ गुणिदकम्मंसियम्मि तदवलंबणादो । तं जहा—स्रविद-कम्मंसिओ गुणिदकम्मंत्रिओ च अणियद्विपरिणाममस्सिय्ण अप्पप्पणो दब्बं सरिस-

#### शंका- क्या यह प्रदेश उदीरणा जघन्य होती है या उत्कृष्ट ?

समाबान—ऐसी पुच्छा होने पर कहते हैं यह अनुत्कृष्ट-अजयन्य होती है ऐसा सूत्रमे कहा गया है, क्योंकि क्षपित कमाधिक और गुणित कमाधिकके द्रव्य विशेषकी अपेक्षा न कर परि-णामोके अधीन होकर प्रवृत्त होनेवाली इसकी, विकालगोधर समस्त अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी परिणामोसे विश्वित एक समयमे जबन्य उत्कृष्ट आवके बिना, एकक्ष्मसे प्रवृत्ति देखी जाती है।

विशेषार्थं—जो गुणित कर्माणिक जीव या अपिन कर्माशिक जीव अनिवृत्तिकरणमे प्रवेश करते हैं उनके नपुमक बेदकी प्रदेश उदिराणा यहाँ विवक्षित नहीं हैं। अतः उनसे फिन्न जीवोके करिनृत्तिकरणो प्रवेश करनेपर वहाँके परिणामोंके अनुसार जो नमु संकवेदकी अनुकाट-अजयन्य उदीरणा होती है वह सबसे अथन्यक्थासे यहाँ विवक्षित है। तीनो कार्लोमस्वन्यो अनिवृत्तिकरणके परिणामों से विविक्षत एक समस्को ठरूप कर यहाँ अनुकाट-अजयन्य उदीरणा हो गई है ऐसा यहाँ नमझना चाहिये। वह भी अन्तरकरणकिया सम्यन्त करनेके अनन्तर दूसरे समयकी यह प्रदेश उदीरणा है इतना विशेष जानना चाहिये।

### 🕸 जघन्य उदय असंख्यातगुणा है।

§ ६९. यह भी उसी समयका लेना चाहिये। किन्तु उदीरणा एक समयवाली होती है, परन्तु उदय अन्तर्गुहुर्त गलानेवाली गुण्योणिगोपुच्छास्वरूप होता है, इसलिए उदीरणासे उदय असंख्यातगुणा हो जाता है। परन्तु यह क्षिपत कर्मीशिकका जधन्य लेना चाहिये, क्योंकि उसके सिवाय अन्यत्र प्रकृतिगोपुच्छाके साथ जवन्य गुण्योणिगोपुच्छा नहीं उपलब्ध होती।

# अ उत्कृष्ट उदय विशेष अधिक है।

§ ७०. क्योंकि गुणितकमीशिकके उसका अवलम्बन लिया गया है। वह जैसे—क्षपित कमीशिक और गुणितकमीशिक दोनों ही अनिवृक्तिकरण परिणामका आलम्बन लेकर अपने-अपने बोक्किष्ट गुण्यसेंद्रं करेति, वेण दोण्ड् वि अशिष्यष्टिगुणसेडिदव्यं समाणं होति । त्रंपिद व्यवण्यद्रये विविश्वये व्यवण्यद्रश्या व्यवस्था । व्यवण्यद्रश्या व्यवस्था वि । एदेण कारणेण असंखेजजेहिं समयपनद्रति विसेसाहिष्यपनेश्वयं नाहेष्यव्य । अधुम्यद्रश्यापनाणसेडिं कारणेण असंखेजजेहिं समयपनद्रति विसेसाहिष्यपनेश्वयं नाहेष्यव्य । अधुम्यद्रश्यापनाणसेडिगोवुच्छा तर्वस्वस्थाग् एमोडिगोवुच्छादो सोहिष्य सुद्धसेमभेषेण परिष्कुडमेनस्य विसेसाहिष्यपदेसणादो । संजमगुणसेडिविमेसं पि समस्तिय्ण विसेसाहिष्यनमेत्यं द्रिसेयव्य । अण्णं च खविदगुणिद्वस्यासियाणं गुणसेडिगोवुच्छासु अंतव्यस्य प्यक्तिगोवुच्छा वि अत्य । तत्य खविदगुणस्यस्यसियगोवुच्छा व्यवस्यापनापनि । तदो एटं पि गोव्चछ्दच्यं पविसिय विसेसाहियं जादं ।

# # जहण्यओ संजमो असंखेजजगुणो ।

§ ७१. कृदो ? गुणसंकमपाहम्मादो । णेदमेत्थासंकणिज्ञं, जहण्णसंकमदव्यागमणहं
दिवङ्गगुणहाणिमेत्त्रज्ञहण्णसमयवद्धाणमोकङ्ककङ्ग णमागहारवेछावद्विसागरोवणाणा -

सद्या द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रीण करते हैं, इस कारण दोनोका ही अनिवृत्तिगुणश्रीण द्रव्य समान होता है। अब जबन्य उदयकी विकक्षा होने पर अपूर्वक एससन्यों गुणश्रीण काम्य परिणामों के हारा कराना वाहिये। परन्तु उक्कृष्ट उदय होनेपर उक्कृष्ट परिणामों के हारा कराना वाहिये। इस कारण यहाँ असक्षात समयभवद्योक हारा विशेष अधिक उद्धा करना वाहिये, स्पोक्ति अपूर्वकरणसम्बन्धी जयम्य गुणश्रीणगोपुष्पक्षको उसकी उक्कृष्ट गुणश्रीण गोपुष्पक्षमे पराकर जो शृद्ध होष पहें वह स्पष्टक्षमे यहाँ विशेष अधिक देखा जाता है। अथवा समय गुणश्रीणविद्याका भी आलम्बन लेकर यहाँ विशेष अधिक प्रका जाता है। अथवा सपन गुणश्रीणविद्याका भी आलम्बन लेकर यहाँ विशेष अधिक प्रका जाता चाहिये। स्वाध अपित और गृणित कर्मीशिकों गुणश्रीणगोपुष्पक्षों गृणितकर्मीशिककी गोपुष्प भी प्रमाणक्षी गोपुष्पक्षों भी परन्तु वहीं अपितकर्माशिककी गोपुष्प णाभी एक्षों गोपितकर्मीशिककी गोपुष्प अस्थानगुणी होती है जो अन्तर करनेके दूसरे आदि समस्मी उदयक्ष साथ पायी जाती है तो इसमे कोई वाषा नहीं आती, इसिल्ये यह गोपुष्पक्षा ह्रव्य भी प्रविष्ट होकर विशेष अधिक हो जाता है।

विशेषार्थ—प्रकृत नपुंसकवेदके जघन्य उदयसे उत्कृष्ट उदय प्रदेशोकी अपेक्षा विशेष अधिक होता है इसे कई प्रकारसे घटित करके बतलाया गया है। मुख्य बात यह है कि अन्तर करण करनेके बाद दितीय समयवर्ती जीव चाहे गुणित कमीरिक हो और चाहे अपि: कमीरिक हो दोरों चाहे अपि: कमीरिक हो दोरों के अनिवृत्तिकारमान्यन्य गुणश्रीणह्वयका उदय समान होता है फिर सो जघन्य प्रदेश उदयसे यहाँ जो उत्कृष्ट प्रदेश उदय विशेष अधिक हो जाता है वह एक तो प्रकृति बोपुच्छांक कारण, दूसरे अपूर्वकरणसम्बन्धी गुणश्रीणह्वयक्त कारण, दूसरे अपूर्वकरणसम्बन्धी गुणश्रीणह्वयक्त कारण और तीसरे संयमसम्बन्धी गुणश्रीणह्वयक्त कारण विशेष अधिक होता है। इसी तथ्यको यहाँ विशेषक्षसे स्पष्ट करके बतलाया गया है।

## अधन्य सक्रम असरूयातगुणा है।

५ ७१. क्योंकि गुणसक्रमके माहारम्यवशः उत्कृष्ट उदय द्रष्यसे जघन्य संक्रमद्रव्य असंख्यात-गुणा है।

गुणहाणि अण्णोण्णसंवरगयेणो मामकारी उत्तरक्षांत्रवर्णासमामहं हुण द्वितहृगुणहाणि-वेणुरकस्तरभवपवदाणभीकद्दश्यक्षण्याण्यकारहे व्यत्त्रेकज्ञमुणो पलिदो । असंसे ।-भागो मामहारो, तदो जेदेखिससंखेळकुण्यक्षणाहिष्याची परिष्कुद्धसवगम्मादि ति । किं कारणं १ दवस्वन्यस्यमणक्षशोकद्दृश्यक्षणभागदारस्य विसद्यक्तिदो । असंखे ।-भागमेणगुण्यारमाहप्यमस्तिष्ण गुण्यिक्कादो एदस्स आसंखेळगुण्यासिहीदो ।

# अहण्ययं उपसामिक्जिषि असंखेळाणुणं ।

# जहरणयं संतकम्ममसंखेडजग्णं।

§ ७३. कुदो ? पढमसमयणवु सयवेदोवसामयेण उवसामिज्जमाणपदेसम्मस्स
जहण्णसतकभ्मम्सासंखेज्जदिमागपमाणचादो ।

शंका — जमन्य संक्रमहत्त्वके कामके लिए केंद्र गुणहर्तनप्रमाम समयप्रवाहीका अपकर्षण-जलपंणमागहार, दो ख्यासठ सामरोपम, नानागुणहानिमोको बन्दोन्यान्यस्तरासि और युण-सक्तमभागहारके परस्पर सर्वा करने पर जो राशि जलन्य हो बहु भागहार है और जल्लूच जरव इथके ला कि लिए तो बेंद्र गुणहानिप्रमाण उल्कूच समयप्रवाहीका उल्कोज-अपकर्णणसे असंस्थात-गुणा पच्योपमका असस्यातवां भाग भागहार है, इब्बिल्ए नुयुक्कबंदके जल्लूच जरव हवा भी अ जयन्य संक्रम द्रव्य इनमें असंस्थातगुणा होनपना है या अधिकणना है स्पट्टकपसे झात नहीं होता ?

समाधान—यहाँ ऐसी आर्घका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उदयद्रव्यके लानेके लिये जो उत्कर्षण-अपकर्षण भागहार है उसमें प्रवेश कराये गये पल्योपमके असंख्यानवें भागप्रमाण गृण-कारके माहास्यका आश्रय लेनेसे पहलेकी अपेक्षा यह असंख्यातगृणा है यह सिद्ध होता है।

विशेषार्थ—तात्रप्यं यह है कि जिस उपितान हव्यमे उत्कर्षण-अपकृषणभागहारका भाग देनेसे लब्ध आवे उसे उदयमें निक्षित्य करता है। उस आमहारका पत्थोपमके असंस्तात्वें भाग प्रमाण गुणकार गुणा करनेपर जो लब्ध बावे उससे उपितन हथ्यको भाजित करनेपर लब्ध हव्यका संक्रम होता है, इसलिए सिद्ध हुआ कि नपुंसकवेदके उत्कृष्ट उदय हव्यसे जयन्य सकम हव्य असंस्थातगुणा है।

## उपश्रम कराया गया जभन्य द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

९ ७२ वर्गोकि परस्थानमें सकम कराये गये ब्रब्धाले स्वस्थानमे उपसम कराया गया इच्य सर्वत्र असल्यातगृणा उपलब्ध होता है। और यह स्वीकार करना बिना कारणके नही है, वर्गोकि यहाँ यही सूत्र कारण होकर प्रवृत्त हुआ है। ताल्पर्य यह है कि जवन्य संक्रम इब्यसे जघन्य उपशम कराया गया इच्य असंख्यातगुणा है इसकी पुष्टि इसी सुन्नसे होती है।

# अवन्य सत्कर्म असंख्यातगुणा है।

§ ७३. क्योंकि प्रथम समयमे नपुंसकबेदके उपसमानेसे उपसमाया जानेवाला जो प्रवेश-

## # उक्कस्तयं संकामिक्जदि असंखेक्जगुणं ।

\* उक्कस्सगं उवसामिज्जवि असंखेज्जगुणं।

९ ७५. कि कारणं ? संक्रामिञ्जमाणाणमुवसामिञ्जमाणाणं च दो वि उक्कस्त-सत्तकम्मस्स असंखेञ्जदिमागो चेव, किंतु उवसामिञ्जमाणमसंखेञ्जे भागे कार्ण तरवेगभागमेचं परपयडीसु संकामिञ्जदि । बहुभागा सत्याणे चेव उवसामिञ्जिति । तेण कारणेणेदं दृष्टं असंखेञ्जसुणं भणिदं ।

पुंज प्राप्त होता है वह जघन्य सत्कर्मके असंख्यातवें भागप्रमाणमात्र है।

#### सक्रम कराया गया उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यातगुणा है।

५ ७४ वह जैसे — अपित कर्गीयक लक्षणसे आकर और तीन पत्योपम अधिक दो छ्या-सठ मागरीपम काल्यक परिभ्रमण करके जो अनिवृत्तिकरण जीव उपरास स्वमावसे परिण्य होना है उसके विवक्षित स्थाममे जबन्य सक्तमं होना है, जीर यह उक्कृष्ट सक्तमंक असल्यातवे भाग-प्रमाण होना है, क्योंकि गोगगुणकारसे गुणिन तीन पत्योपम अधिक दो छ्यासठ मागरोपमप्रमाण अन्योग्यम्पस्तराधि तथा अपकर्षण उक्क्षण मागहारसे उक्कृष्ट हब्बके अपर्वानत करनेपर जबन्य हब्बका आगमन देवा जाना है। अब उक्कृष्ट सक्तमंसेसे संक्रियत होनेवाला उक्कृष्ट सक्तम इब्य भी उक्कृष्ट मक्क्सके असंख्यातवे भागप्रमाण हो होता है। क्योंक गुणसक्तम भागहारसे उक्कृष्ट इब्यके माजिन करनेपर प्रकृत इब्बको प्राप्ति देवी जाती है। यहां अध्यस्त राशिसे उर्जस्म राशिके माजिन करनेपर प्रकृत इब्बको प्राप्ति देवी जाती है। यहां अध्यस्त राशिसे उर्जस्म राशिक साजिन करनेपर प्रकृत इब्बको प्राप्ति देवी जाती है। इस्टिण् जबन्य संक्तमंसे सक्रभ्ति

# उपश्चम कराया गया उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यातगुणा है।

% स्थािक सकम करानेवालंके और उपग्रम करानेवालंके दोगे ही उत्कृष्ट सत्कमें के सल्यातंव माग्रमाण ही है, किन्तु उपायाये जानेवालं हव्यको असंख्यात बहुभाग करके वहाँ एक माग्रमाश हवा पर अहितामें सक्रमिन कराया जाकर बहुमाग स्वस्थानमें ही उपायाया जाता है। इस कारण पूर्वक ह्यासे यह अलंख्यात गुणा कहा है।

# # उक्कास्सयं संतकाम्ममसंस्केत्रज्ञगुणं ।

- % ७६. कि कारणं १ हेड्डिमासेसरातीणश्रेवस्यासंखेन्जदिनागपमाणचादो ।
  एत्य गुणगारो गुणसंकनवागद्वासत्तो आसंखेन्जसुण्डीणोः पछिदो० असंखे०नागो ।
  संबद्दि एदमप्पावहुवं चर्चुनववेदवदेसन्यमहिकिन्त्व सरुविदयिदि जाणावणद्वित्रमान—
  - \* एदं सञ्बर्मतरदुसमयकदे णवंसचवेदपदेसग्मस्स अप्याबहुद्धं ।
  - § ७७. गयत्थमेदं ।
- क इत्यीवेदस्स वि णिरवयवमेदमप्पाबहुअमणुगंतव्वं। अहकसाय-छुण्णोकसायाणमुदयमुवीरणं च मोत्त्ण एवं चेव बत्तव्वं। पुरिसवेदचदु-संजलणाणं च जाणिद् ण णेदव्वं। णविर चैघपदस्स तस्य सञ्चत्थोवत्तं वहुव्वं।
- % ७८. एवमेदिम्म अप्यावहुए समने कदिमागुबसामिज्जदि चि एदिस्से विदियगाहाए अत्यविहासा समचा भवदि । संपिष्ट एचो तदियमाहाए जहावसस्यचमत्यविहासप्टन्लंचियुण चउत्थगाहाए अत्यविहासणं कुणमाणो उचरं पर्वथमाह—किमदुमेवं

# # उत्कृष्ट सत्कर्म असंख्यातगुणा है।

- ९७६ क्योंकि पूर्वमे कही गयी समस्त राशियाँ इसके असख्यातव आगप्रमाण है। यहांपर गुणकार गुणकिम भागद्वारसे असंख्यातगुणाहीन पच्चोपमके असंस्थातव भागप्रमाण है। प्रकृतमे यह अल्पबहुत्व नपुंसकवेदके प्रदेशपुंजको अधिकृत करके प्रकपित किया है इसका ज्ञान करानेके लिए आगे सुत्र कहते है—
- \* सब अन्तर कर चुकनेके दूसरे समयमें होनेवाले नयुंसकवेदसम्बन्धी प्रदेश-पुंजका यह अन्यवहुत्व है।

## § ७७. यह सूत्र गतार्थं है।

- # स्त्रीवेदका भी यह सब पूरा अन्यवहुत्व जानना चाहिये। आठ कवाय और छह नोकवायोंका भी उदय और उदीरणाको छोड़कर हसी प्रकार अन्यवहुत्व कहना चाहिये। पुरुषवेद और चार संज्वलनका जानकर कहना चाहिये। इतनी विशेषता कि पुरुषवेद और चार संज्वलनोंके अन्यवहुत्वमें बन्धपदका सबसे स्तोकपना जानना चाहिये।
- \$ ७८. इत प्रकार इस अल्पब्युलको समाप्त होनेपर कितने भागको उपगमाता है इस प्रकार इस दूसरी गाथाकी अर्थ प्रकृषणा समाप्त हुई। अब आगे तीसरी गाथाकी अवसर प्राप्त अपग्रकणाको उल्लंघन कर चौथी गांबाकै अर्थकी विशेष थ्याख्या करते हुए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

कमग्रुन्लेषिय परूवणा आढविज्जवि **च व्यतंत्रक्षिक्यां, च**डत्थमाइत्यविहासाए चैव तदियमाहत्त्वस्स वि **पाएण मवत्त्वक्षाव्यवंत्रमञ्ज तहा** परूवणावलंबणादी ।

- कं करणं वोच्छिजादि अध्योधिकुण्यं य होह कं करणं ति विहासा ।
- % ७२. एदस्स ताव चजरवगाहामुब्बद्धस्स अन्यविद्यासा कीरदि चि भणितं
  होइ । अप्यसन्यवस्तामणादिकत्येद्ध कक्षायज्वसामगस्य कम्मि अवस्याविसेसे कदमं
  करणं वीच्छिज्जदि कदमं वा ण वीच्छिज्जदि चि एदस्स अत्यविसेसस्स णिच्छयकरणहमेदस्सावयारो ।

#### #तंजहा।

- ६ ८०. सुगममेदं पुच्छानक्कं । एवं च पुच्छानिसईक्रयपयदगाहापुन्नद्वविहासण
   कुणमाणो तत्थ ताव करणमेदाणं चैव संखाए सह णामणिहेसकरणट्टमुत्तरसुत्तमाइ —
- \* अद्विष्टं ताच करणं, जहा अण्यसम्बद्धसामणाकरणं णिघत्ती-करणं विकाचवाकरणं बंधकरणं उदीरणकरणं ओकड्डणाकरणं उनकड्डणा-करणं संकामणकरणं च ८।

शका—इस प्रकार क्रमको उल्लंबन कर**के आयेकी प्रक्**पणा क्रिसलिए आरम्भ की जा रही है।

समाधान—ऐसी आश्चका नहीं करनी चाहिमे, क्योंकि चौथी गाथाकी विशेष व्याख्या करनेसे ही तीसरी गायाका अर्थ भी प्रायः गतार्थ हो जाता है यह दिखलानेके लिए उस प्रकार प्रकणाका अवलम्बन लिया है।

<sup>\* &#</sup>x27;कीन करण व्युच्छिन्न होता है और कीन करण अव्युच्छिन्न रहता है' इसकी विभाषा की जाती है।

५ ७९ सर्व प्रथम इस चीची गायाके पूर्वार्थकी अर्थीवभाषा करते हैं यह उक्त कथनका तात्यं है। अप्रशस्त उपशामना आदि कारणोमेमे कथायांकी उपशामना करतेवाल जीवके किस अवस्था-विश्वेषमे कीन करण अपुण्डिन्न होता है और कौन करण व्युच्छिन नहीं होता है इस अर्थ विश्वेषका निश्चय करनेके लिये इस सुक्का अवतार हुआ है।

<sup>#</sup> वह जैसे ।

<sup>§</sup> ८० यह पुच्छाबाक्य सुगम है। इस प्रकार पुच्छाके विषय किये गये प्रथम गायाके पूर्वीर्थका ब्याख्यान करते हुए सर्व प्रथम वहाँ करणमेदोंका ही संख्याके साथ नाम निर्देश करनेके छिए आगेका सूत्र कहते हैं—

<sup>\*</sup> करण आठ प्रकारके हैं। यथा—अप्रशस्त उपवामनाकरण, निधत्तीकरण, निकाचनाकरण, वन्धनकरण, उदीरणाकरण, अपकर्षणकरण, उत्कर्षणकरण और संक्रमणकरण।

- ६ ८१. एवमहृषिदं करणं । एवमेदाणि अहकरणाणि एस्य विविध्वयाणि चि मणिदं होदि । एवेसि करणाणं लक्ष्यणपह्मणा धुगमा ति णेह पुणो पर्वाचन्त्रवे गंयगठरवमएण । संपद्दि एदेसु करणेशु केसि कम्माणं कन्दि उद्देसे कं करणं वोच्छि-ज्जदि कं वा ण वोच्छिण्णं हिंद एदमत्थविसेसं स्लापयडीजी अस्सिय्ण परूवेमाणो स्रापवधद्वयां स्वाद-
- \* एदेसिं कर्णाणं अधियद्दिपद्वमसमए सञ्बक्तम्माणं पि अप्यसत्थ-उवसामणाकरणं णिवलीकरणं णिकाचणाकरणं च बोच्छिण्णाणि ।
- § ८२. एदेसिमणंतरणिहिद्वाणमदृण्यं करणाणं मज्झे अणियद्विणदमसमए ताव सन्वेसिं कम्माणं णाणावरणादीणं अप्पसत्यउवसामणादीणि तिष्णि करणाणि वोच्छि-ण्णाणि, अणियद्विकरणपरिणामपाइन्मेण तेसिं करणाणं तिव्वसंक्रिलेसणिवंघणाणं एत्य वोच्छेदिसिद्वीए वाद्याणुवलंमादो । संपद्यि सेसक्ररणेमु केसिं कम्माणं केचियाणि करणाणि होति ति जाणावणद्वस्वरो स्वचणिवंधी—
  - # सेसाणि ताघे आउगवेदणीयवज्जाणं पंच वि करणाणि अत्य ।
- § ८३. तदवत्थाए आउगवेदणीयवज्जाणं छण्टं सूरुपयढीणं सेसाणि बंघणो-दीरणोकड्ड्कडणसंकमणाकरणाणि च पंच वि होति, तैसिसज्ज वि बोच्छेदासाबादो ।
- % ८१ इस प्रकार करण आठ प्रकारके हैं। इस प्रकार ये बाठ करण यहांपर विवक्षित है यह उक्त कथनका तात्परों है। इन करणोंके लक्षणोंकी प्रक्षणा सुगम है, इसकिए यहांपर इन्चके गीरवको प्राप्त हो जानेके अपसे उनका विस्तार नहीं किया जाता है। अब इन करणोंसेसे किन कमोंके किस स्थानपर कौन करण खुच्छिन्न होता है और कौन करण ब्युच्छिन्न नहीं होता है इसका प्रक्षण करते हुए बागेंके सुन्धावन्यकों कहते हैं—
- # इन करणोमेंसे अनिष्ठत्तिकरणके प्रथम समयमें सभी कर्मोंके अप्रशस्त उप-शामनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण व्युच्छिन्न हो जाते हैं।
- ६८२. इन अनन्तर पूर्व निर्दिष्ट करणोंमेंसे अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें सर्वप्रथम सब ज्ञानावरणादि कमीके अप्रशत्न उपशामना आदि तीन करण अपुन्छिन्न हो जाते हैं। ये तोनों करण तीज सक्छेशके निमित्तले होते हैं इसिलए यहाँ पर अनिवृत्तिकरणके माहात्म्यसे तीज्ञ संक्लेशनिमित्तक उन करणोकी व्युन्छितिकी सिद्धिमें कोई बाघा नही पाई जाती। अब किन कमीके शेष करणोंमेंसे कितने करण होते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगोका सूत्रप्रवन्य आया है—
  - # आयु कर्म और वेदनीय कर्मको छोड़कर वहाँ श्रेष पांचों ही करण होते हैं।
- ५ ८२. उस जबस्थामें आयुक्तमं और वेदनीय कर्मको छोड़कर छह मूल प्रकृतियोके छोष बन्धन, उदीरणा, अरकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण करण पाँचों ही होते हैं, क्योंकि उनका अभी भी विच्छेद नहीं हुआ है।

कमं मृत्ययद्वीणं संक्रमणाकांणस्य संभवो, तासु परत्याणसंकतीए अणन्धवगमादो चि व्यासंक्रणिञ्जं, उत्तरपयदिदुवारेण तासिं पि तदुववचीए विरोहाभावादो । संपदि एत्य परिवज्जिदाणं आउअवेदणीयाणं केचियाणि करणाणि होति ति आसंकाए णिण्णयविदाणद्वमिदमाह—

# आउगस्स ओवट्टणाकरणमस्य सेसाणि सत्तकरणाणि णस्य ।

९ ८४. आउअस्स ताव ओवङ्गाकरणमेक्कं चैव एत्य संमवह, सेससत्तकरणाण-मेत्य संमवाणुवलंमादो । तं जहा—णिरयाउअस्स वंघणकरणमुदकङ्गाकरणं च मिच्छाइडिम्मि अत्यि । उविस्मिगुणडाणेसु णित्य । ओवङ्गाकरणमुदओदीरणा-उवसमिणिकावणाणिषत्तीकरणं च संतं जाव अमंजदसम्मादिडि ति, संकामणाकरणं णित्य चैव । एत्य संतोदयाणं परूवणा पसंगागदो ति णासंवद्धा, तिरिक्खाउअस्स बंघणः उक्कड्गणः जाव सासणसम्माइडि ति, संकामणा णित्य । सेसाणं करणाणं संतोदयाणं च संजदासंजदिम्म बोच्छेदो, तत्तो परं तदसंमवादो । मणुमाउअस्स बंघणः उक्कड्गणः जाव असंजदसम्माइडि ति, उदीरणा जाव पमचो ति, ओकङ्गणा जाव संजोगिचरिमसमयो ति, उदओ संतं च जाव अजोगिचरिमसमयो ति, उव-सामणाः णिकावणाः णिघचीकरणं जाव अपुष्यचरिमसमयो ति, संकामणा णित्य ।

श्रंका—मूल प्रकृतियोका संक्रमण करण कैसे सम्भव है, क्योंकि उनमे परस्थान सक्रम नहीं स्वीकार किया गया है ?

समाधान—ऐसी आदांका नहीं करनी चाहिए, बयों कि उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा उनका मी सक्तम बन जानेमें विरोधका अमाव है। अब यहां जिनका निषेध किया गया है ऐसे आयु कमें की केतने कमें कितने करण होते हैं ऐसी आदांकाका निराकरण करने के छिए आयों का सुत्र कहते हैं—

आयुकर्मका अपवर्तनाकरण है श्रेष सात करण नहीं हैं।

६८४ आयुक्तमंकी तो अपवर्तना एक ही यहाँ सम्भव है, शेष सात करण यहाँ सम्भव नहीं हैं। जैसे—नरकायुका बन्धनकरण और उत्कर्णाकरण मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें होते हैं, उपरिसा गुणस्थानमें नहीं होते। अपवर्तन, उदा, उदारणा, उपशाम, निकाचना और निकासिकरण जहाँ तक सत्त्व है ऐसे असंयत सम्मयुष्टि गुणस्थान तक होते हैं। इसका सक्रमण करण होता हो नहीं। यहाँ सच्च और उदयका कथन प्रसंगते आ गया है, इसलिए असम्बद्ध नहीं है। तिर्मेश्यायुका बन्धन और उत्कर्णण करण सासादन गुणस्थान तक होते हैं। इसकी सक्रमणा होती ही नहीं। येख पौच करणो तथा सच्च और उदयका स्वतासयत गुणस्थानमें विच्छेद हो हो जाता है, क्योंकि उसके आगे निर्मेश्यायुका असल्व होनेसे वें करण सम्मव नहीं हैं। मुख्यायुका इसक्स क्यायुक्त करण करण सम्भव नहीं हैं। मुख्यायुक्त असल्व होनेसे वें करण सम्भव नहीं हैं। उदीरणा प्रमत्त गुणस्थान तक होता है। उदय और सस्व अयोंिककरी गुणस्थान तक होती है। अवकर्षण करण सर्मोणिककरी गुणस्थान तक होती है। उपकासना करण, निकासना करण और निधासिकरण अपूर्व

देवाउअस्स वेचण० उपकड्णा जाव अव्यक्तो चि, उदयोदीरण्डा च वाव वसंवद-सम्माइट्टि चि, जीवड्णा० सतं च वाव उवसंतवकायो चि, उवसम्बन्धा० णिकाचणा० णिधचीकरणं जाव अपुव्वकरणोवसामगचरिमसम्बद्धाः चि! संकामणा चरित्व। तदो बाउअमुक्तपविए अणिवद्विकरणयविद्वपद्वमस्त्रम् अक्षेड्रमाकरणं यक्कं वेव, ण सेसाणि चि सिद्धं, संतोदयाणमद्भस्न करणेसु अविविक्तियचादो ।

- वेदणीयस्स वंघणाकरणानेवहणाकरणाकरणां संकमणाकरणं एदाणि चलारि करणाणि अस्य सेसाणि चलारि करणाणि णस्य ।
- ६८५. एदस्स सुचस्तरको वृज्यहे। त बहा—सादावेदणीयस्स वंधणः ओकड्डणाकरणे च जाव सजीगिचरिमसमजी ति, उक्कड्डणाः बाव सुदुमसापराहयःचरिमसमजी ति, उदिरणाः लिक्काणा आक व्यवसंबदो ति, इवसामणाः णिकाचणाः णिधणीः जाव अपुन्यकरणाचरिमसमजी ति । उदजी सतं च जाव अजीगिचरिमसमयो ति । आसादावेदणीयस्स वंधणः उक्कड्णः उदीरणाकरणं च जाव पमतो ति, संकमणाः जाव सुदुमः चरिमसमजी ति, अविक्कड्डणां जाव सजीगि ति, उवसामणाः णिकाचणाः णिचलीकरणं च अपुन्यकरणचरिमसमजी ति, उदयो सतं च अजीगिचरिमसमजी ति । तदो वेदणीयमरुपयडीए एदम्म विसए वंधणकरणमीः

करण गुणस्थानके अन्तिम समय तक होते हैं। इसकी संक्रमणा नहीं होती। देवायुके बन्धन करण और उत्कर्षणकरण अप्रमत्तगृष्टमान तक होते हैं। उदय और उदीरणाकरण असंवतसम्बर्दास्ट गुणस्थान तक होते हैं। अपकर्षणकरण और सत्त्व उपशान्तकथाय गुणस्थान तक होते हैं। तथा उपशामनाकरण निकाचनाकरण और निष्मीकरण अपूर्वकरणागुणस्थानके अन्तिम ममय कहें होते हैं। इसकी संक्रमणा नहीं होती। इसिल्ए आयु मूल प्रकृतिका अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमे एक अपवर्तनाकरण ही है, शेष करण नहीं है यह सिख हुआ, क्योंकि सस्व और उदय आटों करणोमें अनिविश्वत हैं।

- वदनीयकर्मके बन्धनकरण, अपवर्तनाकरण, उद्धतनाकरण और संक्रमणाकरण ये चार करण होते हैं । श्रेष चार करण नहीं होते ।
- § ८५ इस सुत्रका अर्थ कहते हैं। वह लेसे—सातावेवनीयके बन्धनकरण और अपकर्षण-करण संगोगिकेवलीके अन्तिम समय तक होते हैं। उल्कर्षणकरण सुक्मशाम्परायके अन्तिम समय तक होता है। उदीरणाकरण और संक्रमणा प्रमत्तस्यत नृज्यस्यान तक होता है। उपशामनाकरण, निकाचनाकरण और निभत्तिकरण अपूर्वकरणके अपित सस्य कर होते है। उत्तय और सस्य अयोगिकेवलीके अन्तिम समय तक होते हैं। असातावेबनीयके बन्धनकरण, उल्कर्षणकरण और उदीरणाकरण प्रमत्तसंयत गुगस्थान तक होते हैं। संक्रमणाकरण सुक्षशाम्परायके अन्तिम समय तक होता। अपकर्षणाकरण संगोगिकेवली गुगस्यान तक होता है। उपशामनाकरण, निकाचना-

आदर्शप्रतौ ता॰प्रतौ च उक्कड्डणाकरणे इति पाठ । २. आदर्शप्रतौ ता॰प्रतौ च उक्कड्डणा इति पाठ ।

वङ्गाक्तणहुन्वहणाकरणं संकामणाकरणं चेदि एदाणि चचारि चेव करणाणि होति प सेसाणि चि सम्मववहारिदं। एवसेदं परूचिय संपित एस कमो एचो उर्वरि केचिय-मदाणं मच्छदि चि आसंकाए इदमाइ—

- मृत्वपयडीओ पञ्जुष्य एस कमो ताव जाव चरिमसमयबादर सांपरावयो ति ।
- ५ ८६. एत्य मूलवयडिभिरेसो एदस्त गाहापुज्बहस्स मूलवयडिविसयत्तं स्वेदि । तदो मूलवयडिविवश्वाए एसो अर्णतरपह्निदो करणवीच्छेदावीच्छेदकमो ताव दहुन्यो जाव अणियड्विबदस्सांपराइयचरिमसमञो चि । इदो १ एदम्हि अंतरे पयदपह्नवणाए णाणचाणुबळंबादो ।
- सुद्धमसांपराइयस्स मोहणीयस्स दो करणाणि ओवदृणाकरण-सुदीरणाकरण च सेसाणं कम्माणं ताणि नेव करणाणि।
- ५८७. एत्थ सुद्वसतीपराइयम्मि मोहणीयस्स बंधो णित्या तदो चैव ठक्कड्डणा संक्रमो च णित्थ ति वचव्वं, बंधीणवंधणाणं तेसि वंधाभावे पवृत्ति-विराहादो । तदो ओकड्डणाकरणसुदीरणाकरणं चेदि दो चैव एत्थ मोहणीयस्म करणाणि होति ति सिद्धं । सेसाणं पुण कम्माणं ताणि चैव पुञ्चपरुविदाणि करणाणि एत्थ वि णायव्वाणि, तत्थ णाणचामावादो ।

करण और निभक्तीकरण अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक होते हैं। उदय और मस्य अयोगि-केबलोंके अन्तिम समय तक होते हैं। इसलिए वेदनीय मूलप्रकृतिके इस स्थानपर बन्धनकरण, अपवर्तनाकरण, उद्धर्तनाकरण और सकमकरण ये चार हो करण होते हैं, शेष नही इमका सम्बक् प्रकारते विचार किया। इस प्रकार इसका कथन करके अब यह कम यहाँसे उत्पर कितने स्थान तक जाता है ऐसी आशंका होनेपर इस सूत्रको कहते हैं-

- \* मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह कुम बादरसाम्परायके अन्तिम समय तक जानना चाडिये।
- ६ ८६. यहाँ बूणिमुन्नमे 'मूलप्रकृति' परका निर्देश इस गाथाके पुर्वाधंके मूलप्रकृति-सम्बन्धी विषयको सुचित करता है। इसलिए मुलप्रकृतिको विवकाने यह अनत्तर पूर्व कहा गया करणाने विच्छेद और अविच्छेदका कम अनिवृत्ति वादरसाम्परायके अन्तिम समय तक जानना चाहिए, क्योंके इस अन्तरारे प्रकृत प्ररूपणाका नानापना नही उपलब्ध होता।
- \* सहमसाम्पराय जीवके मोहनीयके दो करण होते हैं—अपवर्तनाकरण और उदीरणाकरण तथा शेष कर्मोंके पूर्वोक्त वे ही करण होते हैं।
- ५८७ यहाँ मुश्मसाम्पराय गुणस्थानमे मोहनीयका बन्ध नहीं होता इसीलिए उसका यहाँ उत्कर्षण और सक्रम नहीं होता ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि बन्ध निमित्तक उनकी बन्धके अभावमे प्रवृत्ति होनेमे विरोध है। अतः अकर्षणाकरण और उदीरणाकरण मे दो ही

- \* उचलंतकसायवीयरायस्स भोहणीयस्स वि व्यक्ति किंचि वि करणं मोत्त्वण वंसणमोहणीयं, वंसणमोहणीयस्स वि ओवष्टणाकरणं संक्रमणाकरणं च अस्थि ।
- संसाणं कम्माणं पि ओवदृणाकरणमुदीरणा च अस्थि, णवरि आउग-बेदणीयाणमोवदृणा जेव ।
- ९ ८९. सेसकस्माणं पि णाणावरणादीणध्रवसंतकसायिम्म श्रीवहणाकरण-ध्रदीरणाकरणं चेदि दो चेव करणाणि होति, सेसाणमेत्थ संमवाणुवरुमादो । तं जहा—उवसंतकमायिन्द्र सन्वेसिं कम्माणं बंघो णित्थ । तेण बंधामावे सकमो वि णित्थ, तस्स तण्णांतरीयचादो । तदमावे तस्सहचिरिद्युक्कङ्डणाकरणं पि णित्थ । तम्हा अणियहि०-सुदुमेसु होताणं पंचण्हं करणाणं मञ्झे तिण्डमेदेसि करणाणमेत्थ वोच्छेदेण सेसाणि दो चेव करणाणि होति चि भणिदं होदि । णवरि आउग-नेयणी-

- अ उपशान्तकषाय वीतरागके दर्शनमोहनीयको छोडकर मोहनीयका कोई भी करण नहीं है। दर्शनमोहनीयका भी अपवर्तनाकरण और संक्रमणाकरण है।
- ५८८ उपशान्तकवायवीतरागके मोहनीयका कोई भी करण नही है इस प्रकार इस सामान्य वचनसे दर्शनमोहनीयके भी सब करणोंका प्रतिवेध प्राप्त होने पर उसका निषेध करनेके किए 'दर्शनमोहनीयको छोड़कर' यह वचन कहा है। उसमे भी अपकर्षणाकरण और संक्रमणा-करण ये दो ही करण निर्दिष्ट किए गये हैं, क्योंकि शेष करणोंका अभाव होकर ये दो ही करण यहाँ उसके पाये जाते हैं।
- अ शेष कर्मोंके भी अपवर्तनाकरण और उदीरणाकरण हैं। इतनी विशेषता है कि आयु और वेदनीय कर्मका अपवर्तनाकरण ही है।
- \$ ८९. शेष झानावरणादि कमींके भी अपवर्तनाकरण और उदीरणाकरण ये दो ही करण होते हैं, वगोंकि शेष करण यहाँ पर सम्भव नहीं हैं। यथा—उपबान्तकवायमे सभी कमींका बन्ध नहीं होता, इसलिए वन्धके अमावों संक्रम भी नहीं होता, क्योंकि वह उसका अविनामावी है। उपक्रम अमाव होनेपर उसका सहिवामावी है। उपक्रम अमाव होनेपर उसका सहिवामी उसकीं आमित होते होता है होता है सित्त करण कींप सुक्रम होनेपर उसकी अमेर के साथ कींप सुक्रम होनेपर उसकी अमेर के साथ कींप सुक्रम होनेपर उसकी कींपर सुक्रम होनेपर होते हैं यह उक्त कबनका सार्य है। इतनी विषोषता है कि आयुक्तमें और शेष दो हो करण होते हैं यह उक्त कबनका सार्य है। इतनी विषोषता है कि आयुक्तमें और

करण यहाँ मोहनीयके होते हैं यह सिद्ध हुआ। परन्तु शेष कर्मोंके पहले कहे गये वे ही करण जानना चाहिये उनके कथनमे कोई भेद नहीं है।

याण मुदीरणाकरणस्स वुष्वमेनोच्छिणणावादो ओवङ्गाकरणमेक्कं चेव होदि वि दङ्कं, तत्थ पयारंतराणुक्कमादो । वेदणीयस्स वंघणकरणेण वि एत्य होदक्वं, उन्नसंत-लीणकसाय-सजोगीमु सादावेदणीयवंधस्स पिडसेहामानादो । तदो ओवङ्गा-करणमेक्कं वेवेणि णेदमक्दारणं घडदे ? ण एस दोसो, तत्य द्विदिवंधामानेण त्ववंधस्सावंधसम्माणणेण विवक्षिकरायो । यथोक्तं— 'वृष्ककुक्कपतित्रसिकतामुष्टि-वदनन्तरसमये निवर्तते कर्मेर्यापयं नीतरामाणामिति' । 'दसकरणीसंगहे' पुण प्यविवधसंगवमेन्त्रमविव्ययं वेदणीयस्स नीयरागागुणहाणेसु वि वंधणकरणमीनदृष्णकरणं च वो वि माणिदाणि वि व किंकि निवर्द्ध । संपिष्ट एत्य तिण्हं धादिकम्माण-मुद्धौरणाकरणमीनुकलमादो । ज्ञामा-गोदाणमुदीरणोवहणाकपाणो वेदणीयाउआण-मोवङ्गाकरणं च ज्ञाव समयादिवालियसीणकसायो चि, तचो परं तदुभयसम्बाणुकलमादो । ज्ञामा-गोदाणमुदीरणोवहणाकरणं च ज्ञाव समयादिवालियसीणकाणाणे वेदणीयाउआण-मोवङ्गाकरणं च ज्ञाव सजोगिचरियससमओ चि । एवं गाहापुब्वदस्स अत्यविहासा समना । संपिष्ट एदेणेव गाहापुब्वद्विवरणेण पच्छद्वो वि गयत्थो चि ज्ञाणावेमाणो स्वस्त्रस्य भणाइ—

कं करणं उदसंतं अणुबसंतं च कं करणं ति एसा सब्बा वि गाहा
 बिहासिदा भवदि।

वैदनीय कर्मसम्बन्धी उदीरणाकरण पहले ही ब्यूच्छिन हो जानेके कारण यहाँ एक अपवर्तना-करण ही होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि उन कर्मोका यहाँ प्रकारान्तर उपलब्ध नहीं होता।

शका—वेदनीयकर्मका बन्धनकरण भी यहाँ होना चाहिए, वयोकि उपशान्तकथाय, क्षीण-कथाय और सयोगो गुणस्थानोमे सातावेदनीयके बन्धका निषेध नही है ? इसलिए इसका यहाँ एक अपवर्तनाकरण हो होता है ऐसा निश्चय करना घटित नहीं होता ?

समाबात—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन गुणस्थानोमें स्थितिबन्धका अभाव होनेसे साताबेदनीयका बन्ध अबन्धके समान विवक्तात है। कहा भी है—जुभक दोवाळपर गिरो हुई मूठ भर चूलिक साना वितर्पाक्ति साताबेदनीयका इंटायप कमने अनतर समयमे ही निवृत्त हो जाता है। दशकरणोसंग्रहमें तो प्रकृतिबन्धकी सम्भावनाकी अपेक्षा करके वेदनीय कमके वीतराम गुणस्थानोमें भी बन्धकरण और अववर्तनाकरण ये दो करण कहे गये है, इसलिए कुछ विरुद्ध नहीं है। यहाँ तोन यानि कमोंके उदीरणाकरण और अववर्ताकरण शीणक्वाय गुणस्थानमें एक समय अधिक एक आविण काण कोष रहने तक होते हैं, उससे आगे उन दोनों करणोंकी उपलिख नहीं गई जाती। नामकर्म और गोत्रकांके उदीरणाकरण और अववर्ताकरण तथा वेदनीय और आयुक्तमंक अववर्तनाकरण स्थापिकत्वलोके अन्तिम समय तक होते हैं। इस प्रकार गायाके पूर्वार्थक इसी विवरणसे उत्तराधं भी गतार्थ हो गया इस प्रकार इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

# कीन करण उपशान्त रहता है और कीन करण अनुपन्नान्त रहता है इस प्रकार यह परी गांधा ही विभावित हो जाती है।

- ५ ९०. गाहापुन्यद्वविद्यासाय येव बाहायच्छ्यो वि विद्यासिदो ित तदो एसा येव गाहा सत्वा सपुन्वपच्छ्या विद्यासिदा रहुन्या चि वृष्टं होत् । इदो १ व्याणि येव करणाणि वर्ष्य वेच्छिण्णाणि वाणि येव तत्व उवसंताणि व्याण च ण वेच्छिण्णाणि ताणि तत्वाणुवसंताणि, वि पुज्यद्वविद्यासाय चेव पच्छदस्स वि गयस्यचर्दसमादो ।
- ५ ९१. अहवा मृत्युत्तरपद्यक्षीणं साहारणमावेण एदिम्म करणे उवसंते सेस-करणाणि किञ्चवस्ताणि आहो अणुवसंताणि वि सण्णियाससरूवेण करणाणश्चसंत-भावगवेसण्डमेसी गाहापच्छदो समोइण्णो चि वक्खाणेयव्यं। ण च एवं संते अणंतरोविरममाहाए विहासिज्जमाणेण अत्येणेदस्स पुणरुत्तमावी आसंकणिच्जो, एदेण ख्विदत्यस्स तत्य कालेण विसेसिय्ण पर्वणाए तहोसासमवादो। एवं तदिय-गाह्युक्चवियुण चउत्यगाहाए अत्यो विहासिदो। संपहि तदियगाहापुक्वडविहासण्ड श्वत्तसत्त मण्ड-
- क्षे केल्बरझुबसामिज्जवि संक्रमणमुदीरणा च केवचिरं ति एदिम्हि सुत्ते विहासिज्जमाणे एदाणि चेव अङ्करणाणि उत्नरपयडीणं पुध पुध विहासियञ्चाणि ।
  - <sup>5</sup> ९२. एदम्हि तदियगाहापुञ्बद्धे विहासिज्जमाणे जहा चउत्थगाहमस्सिय्ण
- § ९० गायाके पूर्वाभेके व्याख्यात होनेपर ही गायाका उत्तरार्थ भी व्याख्यात हो जाता है, इसलिए पूर्वार्थ और उत्तरार्थके साथ यह पूरी गाया ही व्याख्यात जाननी चाहिए यह उक्त कपनका तात्त्र्य है, क्यांकि जो भी करण जिस स्थान पर व्याख्यक्त हो गए वे वहाँ हो उपशास्त हो। गए जोर जो व्याख्यक्त नहीं हुए वे वहाँ जो जुग्धास्त रहे आये इस प्रकार पूर्वाभेके व्याख्यानमें ही उत्तरार्थको गतार्थता देखी जाती हैं।
- ९१ अथवा मूल और उत्तर प्रकृतियोंके-साधारणरूपसे इस करणके उपशान्त होनेपर शेष करण क्या उपशान्त होते हैं या अनुप्रशास रहते हैं इस प्रकार सानिकपंत्रकप्ते करणोंके उपशान्त भावकी गवेषणा करनेके लिए यह गाथाका उत्तराई आया है ऐसा आख्यान करना चाहिए। और ऐसा होनेपर अन्तर्यत उपरिम गाथामें प्रक्रियत किए जानेवाले अर्थके साथ इस्के पुनस्कपनेको आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस द्वारा सूचित किये गए अर्थकां वहाँ कालको विशेषण बनाकर प्रक्षणा करनेपर उक्त शेष सम्भव नहीं रहता। इस प्रकार तीसरी गाथाको उच्छेषण करके करके बीची गाथाको अर्थका आख्यान किया। अब तीसरी गाथाके वृदीर्थका आख्यान करनेके लिए आणेका सुत्र कहते हैं।
- कतने काल तक कौन प्रकृति उपग्रमाई जाती है तथा संक्रम और उदीरणा कितने काल तक होते हैं इस प्रकार इस खत्रके ज्याक्यात होनेपर उत्तर प्रकृतियोंके ये ही आठ करण पृथक्-पृथक् ज्याक्यान किये जाने चाहिये।
  - § ९२- इस तीसरी गामाके पूर्वार्श्वका व्याख्यान करनेपर जिस प्रकार चौथी गामाका

मुरुपयडीसु अङ्ग्डसेदेसिं करवाणं मन्मणा कदा वहा एत्व वि एदाणि चेव अङ्ग-करणाणि उत्तरपयडीणं पादेक्कणिरुरुंमणं काद्ण पुत्र पुत्र विहासियम्बाणि, मृत्तरपडीसु विहासिदाणमङ्ग्डं करणाणश्चनरपडीसु कारुमस्तिय्ण विहासट्टं एदस्स माहापुन्न-द्वस्त समोहण्णचादो चि । एसो एदस्स सुगस्स मावत्यो । अदो चेव कमशुन्रंविय्ण तिहयमाडाविहासावसरे चुद्धगाडा विहासिदा ।

\$ ९३. संपिह कथमेदं गाहापुज्बद्धमुणं कालेण क्सिसिय्ण उणरपयडीसु करणाणमुवसंताणुवसतमावपरुवयमिदि एवंबिहासंकाए णिरारेगीकरणद्वमेत्व किंचि अवयबत्यपरासारस करसामी । 'केबिचरमुवसामिज्बदि' एवं मणिदे अंतरकरणे णिडिदे
सेते केसिं करमाणं कदमं करणं केवियेग कालेण उवसामिज्बदि चि, एदेण णवृत्सयवेदादिपयडीसु पडिबद्धाणं सब्वेसिमेव करणाणमुबसामणाए कालविसेमो पुज्जिदो
होइ । 'संकमणमुदीरणा च केवियं' एदेण वि सुचाववयेण तेसि चेव करणाणं
संकमणोदीरणादीणमणुवसतावत्या कालविसेसिदा पुज्जिदा होदि, तेसिमप्पणी सङ्वेण
पवृत्ती अणुवसंतमावो तेसिं चेव सगसङ्वेणापवृत्ती उवसंतमावी चि विविक्खपचादो ।

५ ९५ मंपहि एत्थ पयदत्थममाणाए कीरमाणाए मूलवयडिमंगाणुसारेण सन्वेसि कम्माण करणवोच्छेदावोच्छेदो अणुमंतच्वो । त जहा—णवु सयवेदस्स ताव

आकम्बन लेकर मूल प्रकृतियोंमें इन आठ करणोंका अनुसन्धान किया उसी प्रकार यहाँ भी उत्तर प्रकृतियोंमेंसे एक-एक प्रकृतिको विपक्षित करके इन्हीं आठ करणोंका पृषक्-पृषक् व्याख्यान करना चाहिए, वर्ष कि मूल प्रकृतियोंमें आलक्षात आठ करणोंका उत्तर प्रकृतियोंमें कालका आजध्यन लेकर व्याख्यान करनेके लिए इस सावार्थ वृत्वीर्षका अवतार हुआ है। यह इस सूत्रका सावार्थ है। और इसीलिए उल्लाधन करके तीसरी माथांक व्याख्यानके समय चौथों गाथांका

§ ९३. अब यह गायासुबका पूर्वार्थ कालको विशेषण बनाकर उत्तर प्रकृतियोमे करणोंके उपजान्त और अनुष्पात्त अवस्थाका प्ररूपण किम प्रकार करता है इस प्रकार ऐसी आशकांक होनेपर गियाक करतेके लिए गुछ अवयायांका परामर्थ करते हैं— फितने कालके सीवर उपजामना की जाती हैं ऐसा कहने पर अन्तरकरण किया सम्मन्त होनेपर किन कमीका कीनसा करण कितने कालके द्वारा उपजामाया बाना है इसजकार इस चक्क द्वारा जुनुक बेद आदि अनुत्योसे सम्बन्ध रक्कोवाले सभी करणोका उपशामनामें लग्नेवाला कालविश्वार पूँछा गया है। 'सक्कमण और उदीरणा कितने काल तक होते हैं इस प्रकार इस सुत्र बक्क द्वारा उन्हीं संक्रमण और उदीरणा अर्था कितने काल तक होते हैं इस प्रकार इस सुत्र बक्क वाल तक्त रहतो है यह पूँछा गया है। उन करणोका अपने स्वरूपसे प्रवृत्त रहना अनुरक्षान्त अवस्था है और उन्हीं करणोंका अपने स्वरूपसे प्रवृत्त रहना अनुरक्षान्त अवस्था है और उन्हीं करणोंका अपने स्वरूपसे प्रवृत्त रहना अनुरक्षान्त व्यक्ष होता है।

§ ९४. अब यहाँ पर प्रकृत अर्थको गवेषणा करनेपर मूलप्रकृतियोकै मंगके अनुसार सभी कर्मोके करणोंका विच्छेद और अविच्छेद जानना चाहिए। यथा—नपुंसकवेदके तो अनिवृत्ति- अणियद्विकरणपढमसमय् अप्पसत्य उवसामणादीणि विकिण कालाणि णहाणि चि. तेसिं सा चेव पसत्यकरणीवसामणा, अप्पसत्यमावेणणुबसंताणं तेसिं पसत्यभावेणी-बसंतभावसिद्धीए पहिनंधाभावादो। सेसाणि करणाणि अध्यको सब्बोबसमद्वाणे णद्वाणि। णवरि सेढीए णवं सयवेदस्स बंधणकरणं णात्थि, तदो चेव उक्कडडणाकरणं पि णत्थि ति वत्तव्वं। एवमित्थिवेदस्स वि। एवं छण्णोकसायाणं पि वत्तव्वं, विसेसाभावादो । एवमहुकसायाणं पि वत्तव्वं । णवरि अप्यप्पणो सन्वीवसामणाविसयो जाणियन्त्रो । एवं पुरिसवेदचदुसंजलकाणं पि जाणिदण पयदत्थमम्मणा कायन्त्रा । अथवा तिण्हं संजलणाणं बंधणा० उक्कडहणा० संकामण० ओकहहणा० उदय० उदीरणा॰ जाव अणियद्वि ति । उनसामणा॰ णिकाचणा॰ णिधत्ती॰ जाव अपुन्न-करणचरिमसमयो ति । संतं प्रण जाव उवसंतकसायो ति । एवं प्ररिसवेदस्स । लोइ-संजलणस्स बंधणाः उक्कहडणाः संकमणाः जाव अणियद्वि ति । श्रोकडडणाः उदीरणाकरणं च जाव सुदुमसांपराइयसमयाहियाविलया त्ति । उदओ संतं च जाव सहमखबगचरिमसमओ ति । अथवा संत जाव उवसंतकसायो ति । उवसामणा० णिकाचणा० णिधत्ती० अपुरवकरणचरिमसमओ ति । संपिक आभिणिबोहियणाणा-वरणादीणं अप्यणो मुलपयित्रमंगो जाणिय वत्तव्यो । तदो एदीए मनगणाए समत्ताए गाहापुञ्जदस्स विहासा समत्ता । संपिह गाहापुञ्जद्वविहासणद्वयुत्तरो सूत्तपुर्वधो---

करणके प्रथम समयमे अप्रशस्त उपशामना आदि तीन करण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी वही प्रशस्त करणोपशामना है, क्योंकि अप्रशस्त भावसे अनुपशान्त हुए उनकी प्रशस्तभावसे उप-शान्त भावकी सिद्धिमे प्रतिबन्धका अभाव है। शेष करण अपने सर्वोपशमके स्थानमे नष्ट हो जाते है। इतनी विशेषता है कि श्रेणीमे नप्सकवेदका बन्धनकरण नहीं है और इसीलिए उसका उत्कर्षणाकरण भी नही है ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रीवेदका भी कथन करना चाहिए। इसी प्रकार छह नोकषायोंका कथन करना चाहिये, क्योंकि उनके कथनसे इनके कथनमे कोई मेद नही है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण आदि आठ कथायोंका भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपने-अपने सर्वोपशामनाका स्थान जान लेना चाहिए। इसी प्रकार पुरुषवेद और चार संज्वलनोके प्रकृत अर्थको जानकर गबेषणा करनी चाहिए। अथवा तीन संज्वलनींके बन्धनकरण, उत्कर्पणाकरण सकामण करण, अपकर्षणाकरण, उदय और उदीरणाकरण अनिवृत्तिकरण तक होते हैं। तथा उपशामनाकरण, निकाचनाकरण और निधत्तीकरण अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक होते हैं। परन्तु सत्त्व उपशान्तकषाय गुणस्थान तक होता है। इसी प्रकार पुरुषवेदका जानना चाहिए। लोभराज्वलनके बन्धनकरण, उत्कर्षणाकरण और सक्रमणाकरण अनिवृत्तिगुणस्थान तक होते हैं। अपवर्तनाकरण और उदीरणाकरण सुक्ष्मसाम्परायमे एक समय अधिक एक आवलि काल रहने तक होते हैं। उदय और सस्व सक्ष्मसाम्परायक्षपकके अन्तिम समय तक होते हैं। अथवा सस्य उपशान्त गणस्थानके अन्तिम समय तक होता है। उपशामनाकरण, निकाचनाकरण और विभक्तीकरण अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक होते हैं। आभिनिवोधिक ज्ञानावरण आदिका भंग अपनी मूल प्रकृतियोंके अनुसार जानकर कहना चाहिए। इस प्रकार इस मार्गणाके समाप्त

- # केवचिरमुक्संतं ति विहासा ।
- ९ ९५. सुरामं ।
- # तं जहा ।
- ६ ९६. एदं पि सुगमं।
- # उवसंतं णिव्याघावेण श्रंतोसहत्तं।

९ ९७. एदस्सस्यो बुच्बदे — जिद मरणसिण्णदो बाघादो णित्य तो णावुंसय-बेदादिषयडीणं सञ्बोबसमणं काद्ण अंतोम्ब्रुइनकालमच्छिद, तनो परमुबसमपञ्जायस्सा-बद्वाणासंभवादो । उत्तसमसेदि चिट्ठिय सञ्जोबसमं काद्ण पुणो ओदरमाणस्स जाव पसत्योवसामणा ण णस्सिदि ताव अंतोम्ब्रुइनकालं सञ्जोबसामणाए परिणदो होद्ग्णच्छिदि चि भणिदं होदि । बाघादेण पुण एगसमओ ति लञ्भइ । तं कवं १ णवुंस० पसत्योवसामणं काद्ण एगसमयमञ्चिय से काले काद्ण देवेसुववण्णो तस्स बाघादेणयसमओवसमञ्जवसमञ्जवलम्भदे । एवमित्यिवदादीणं पि जोजेयन्वं ।

### अणुबसंतं च केवचिरं ति विहासा ।

होनेपर गायाके पूर्वार्थकी विभाषा समाप्त हुई । अब गायाके उत्तरार्थकी विभाषा करनेके लिए आगेका सुवप्रवत्य आया है—

# कितने काल तक उपशान्त रहते हैं इसकी विभाषा करते हैं।

§ ९५. यह सूत्र सुगम है।

# वह जैसे ।

§ ९६. यह सूत्र भी सूगम है।

 णपुंसकेवेद आदि कर्म निव्याचातरूपसे अन्तर्धाहर्त काल तक उपशान्त रहते हैं।

९ ९७ इसका अर्थ कहते हैं—यदि मरणसंज्ञावाला व्याचात नहीं होता तो नपुसकवेद आदि मक्तियोंका सर्वोपशम करके वह अन्तमृंहृतं काल तक रहता है, क्योंकि इतने कालके बाद जनकी उपशमसर्वापल अक्ष्यान अस्तमन है। उपशमस्वीणपर चढ़कर और सर्वोपशम करके पुतः जनत्मेवालको जब तक प्रशस्त उपशामना मध्य नहीं होती है तब तक अन्तमृंहृतं काल सर्वोपशमासनासे परिणत होकर यह बीच अवस्थित रहता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। व्याधातसे तो एक समय भी प्राप्त होता है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—नपुरेतकवंदकी प्रशस्तोपशामना करके और एक समय रहकर तदनन्तर समयमें कालगत होकर जो देवीमे उत्पन्न हुआ है उसके व्याघातसे एक समय प्रशस्त उपशम उपलब्ध होता है। इसी प्रकार स्त्रीबेट आदिकी अपेक्षा भी योजना करनी चाहिए।

# अब कौन कर्म कितने काल तक अनुपरान्त रहते हैं इस पदकी विभाषा करते हैं। ६ ९८. सुगमं ।

🥮 तंजहां।

६ ९९. एदं पि सुगर्म ।

- अप्पसत्यवनसामणाए अणुवसंताणि कम्माणि णिव्वाचादेण
   अंतोस्रहृतः ।
- \$ १००. एत्य उवसामणा दुविहा—चसत्यउवसामणा अप्यत्यउवसामणा वेदि। तत्य ताव अप्यत्यउवसामणाए अणुवसंताणमेसी काळविसेसी छुणे णिहिह्री। तं जहा—उवसमसेिंट चडमाणस्स अणियद्विग्रदमसमए अप्यस्तयउवसामणाए णवुं सद-वेदादिकस्ममणुवसंतं जादं, तदो अणियद्विक्ररणपदमसमयपद्विद उविर चिट्टय पुणो ओदरमाणस्स जाव अणियद्विचिरससमञो कि ताव अणुवसंतं भविद। तदो अणुव्व-तंत्रसणदमसमयं पणस्स अणुवसंत भविद। तदो अणुव्व-तंत्रसणदो। एसो णिव्वाघादकाळो। वाचादेण पुण एयसमञ्जे अविद। तं कर्ष १ एगो अणुव्वकरणोवसामगा अणियद्वी जादो। तस्ममए चेव तिष्णि करणाणि अणुवसंताणि, तत्येतासमग्यमञ्जिय् से काळे देवसुप्पण्णपदमममए पुणो वि अप्य-सत्योवसामणाए पुणरून्भवो जादो, तेणेगसमञ्जो भविद। एवं सन्वेसिं पि कम्माणं

<sup>§</sup> ९८ यह सूत्र सुगम है।

<sup>#</sup> वह जैसे।

<sup>§</sup> ९९ यह सूत्र भी स्गम है।

अत्रमस्त उपशामनारूपसे अनुपन्नान्त हुए कर्म निर्व्याचातरूपसे अन्तर्छ हुर्त काल तक रहते हैं।

<sup>§</sup> १००. प्रकृतमें उपशामना दो प्रकारको है—प्रशस्त उपशामना और अप्रस्त उपशामना । उनमेंसे धर्मप्रथम अप्रशस्त उपशामनासे अनुप्रधान्त हुए कमौका सुत्रमे ग्रह काल निर्देश निर्दिष्ट निर्मा गया है। वह जैसे —उपशम्प्रजिणपर चढनेवाले जीवने ब्रिनिश्तिकरणके प्रथम समयमें अप्रशस्त उपशामनाक्ष्मसे नपुस्कवेद आदि कम्म अनुप्रधान्त हुए । तत्परचात् अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे अप्रसा सम्प्रसे लेकर उपर चढकर पुतः उत्तरनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयतक अनुप्रधान्त रहते हैं। तत्परचात् अपृत्रकारणके प्रथम समयको प्रप्त हुए उस जीवके अनुप्रधान्त अनुविक्तरणके प्रथम सम्प्रको अप्रत हुए उस जीवके अनुप्रधान्त प्रविक्त हुए उस जीवके अनुप्रधान्त अप्रत हुए उस जीवके अनुप्रधान्त अप्रत हुए उस जीवके अनुप्रधान्त अप्रत हुए उस जीवके अनुप्रधान्त विषय अप्रत स्वत्य समय काल प्राप्त होता है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—एक अपूर्वकरण उपशामक बीव अनिवृत्तिकरणको प्राप्त हुआ। । वहाँ उसी समयमें तीन करण अनुपशान्त हो गये । पुनः वहाँ एकसमय रहकर तदनन्तर समयमे देवोंने उत्पन्न हुए उस बीवके प्रथम समयमें अप्रशस्त उपशामनाका पुनः उद्दम्ब हो गया, इससे उसका एक

पसत्योवसामणाए पुण अणुवसंतस्स बहु० अंतोग्रहुचं उक्क० उबहुषोग्गलपरियहृमिदि । एसो अत्यो ग्रुगमो चि गुचे अणुबहहो, सादिसपञ्जवशिद्चकालस्स जहण्णुक्कस्सेण तप्पमाणचोवलंशादो । एवश्चवसामगपद्विबद्धाणं चउण्हं मूलगाहाणं अत्यविहासा समचा । एचो परिवदमाणयस्स विहासणं कुणमाणो ग्रुचपर्वश्रहुचरं भणह—

#### \* एत्तो पडिवदमाणयस्स विहासा ।

### **\* परूवणाविहासा ताव पच्छा सुत्तविहासा** ।

६ १०२. परुवणाविद्यासा ताव पुन्वं गमणिज्जा, तीए विद्यासिदाए सुत्तविद्यासा

समग काल प्राप्त होता है। इसी प्रकार सभी कमोंकी अपेक्षा प्रशस्त उपशामनाक अनुपशान्त रहनेका जारून काल अन्तरमाँदूरी है और उन्हरूर काल उपाधं पुराग्त परिवर्तनप्रभाण है। यह अर्थ मुगम है, इसालए सुत्रमे इसका निर्देश नहीं किया, क्योंकि सादिन्तपर्यस्ति काल ज्वस्य और उत्कृष्टरकासे तरप्रमाण उपलब्ध होता है। इस प्रकार उपशामकसे मम्बन्ध रखनेवाली चार मूल गायाओंकी अर्थविभाषा समास्त्र हुए आगे उपशामओं गायाओंकी अर्थविभाषा समास्त्र हुए आगे उपशामओं गायाओंकी अर्थविभाषा समास्त्र हुए आगे सुरक्ष स्वाप्त करते हुए आगे सुत्रवस्थको कहते है—

### # आगे उपशमश्रेणिसे गिरनेवाले जीवकी ब्रह्मपणा करते हैं।

# यहाँ सर्वप्रथम प्ररूपणाविभाषा करके पश्चात् स्वत्रविभाषा करनी चाहिये ।

९ १०२. सर्व प्रथम प्ररूपणाविभाषा जाननी चाहिये । उसकी विभाषा करनेपर सुत्रविभाषा

स्रहानगमा होदि चि पच्छा स्रुचिहासा कायम्बा चि वुत्तं होदि। तदो परूपणा-विहासाए ताव पयदमिदि वहुप्पायणपरस्रुवरिसस्रुचं---

- # परूवणाविहासा ।
- § १०३. सुगर्म ।
- % तंजहा।
- ६ १०४. एदं पि सुगमं।
- दुविहो पडिवादो—भवक्सएण च उवसामणक्सएण च ।
- ५ १०५. सो खलु पडिवादो दुविहो होदि—मवक्खयणिवंधणो उनसामणक्खय-णिवंधणो चेदि । तत्थ मवक्खयणिवंधणो णाम उवसमसेढिसिहरमारुटस्स तत्थेब झीणाउअस्स कालं कार्ण कसायेसु पडिवादो । जो उण संते वि आउए उनसाम-गद्धाक्खएण कसायेसु पडिवादो सो उनसामणक्खयणिवंधणो णाम । तत्थ ताव भवक्खयणिवंधणस्स पडिवादस्स थोवनक्तव्यण्डिबद्धस्स संखेवेण विहासणं कृणमाणो सुत्तपवंधसुत्तगं भणह्—
- अवक्लएण पदिवस्स सञ्बाणि करणाणि एगसम्रएण बग्धा-डिवाणि।

जाननेके लिए सरल है, इसलिए बादमें सूत्रविभाषा करनी चाहिये गह उक्त कथनका तारायें है। इसलिए सर्वप्रथम प्ररूपणाविभाषा प्रकृत है इस बातका कथन करनेवाला आगेका सूत्र आया है—

- # प्ररूपणाविभाषा प्रकृत है।
- § १०३. यह सूत्र सुगम है।
- # वह जैसे।
- § १०४ यह सूत्र भी सुगम है।
- भवशय और उपशामनाक्षयके मेदसे प्रतिपात दो प्रकारका है।
- § १०५ वह प्रतिपात नियमसे दो प्रकारका है— सबस्यपिनिमत्तक और उपधामनाक्षय-निमित्तक। प्रकृतमे जो उपधामश्रीणिक शिखरपर आस्द्र है और जिसकी वही आयु समाप्त हो गई है उसके कालगत होकर कथायोमें गिरनेका नाम अवस्यिनिमत्तक प्रतिपात है। और जो आयुके उद्देनेपर भी उपधामककालके क्षय होनेसे कथायोमे गिरता है वह उपधामकक्षयिनिमत्तक प्रतिपात है। उनमेसे स्तोक वकस्य सम्बन्ध रखनेवाले अवस्यिनिमित्तक प्रतिपातकी सर्व प्रथम संकोषसे प्रकण्णा करते हुये आगेक स्वप्रयम्बको कहते है—
  - # मनक्षयसे गिरे हुए जीवके सब करण एक समयमें उद्घाटित हो जाते हैं।

- ६ १०६. एदस्स सुत्तस्तस्यो—अवस्त्रपण पहिवादो णाम उवसंतकसाय-सगद्वाये पदमादिसमयेसु जत्य वा तत्य वा खीणाउत्रस्त देवेसुष्पण्णपदमसमए भवदि । एवं भवस्त्रपण पदिदस्स पदमसमयदेवस्स सञ्जाणि करणाणि वंषणोदीरणासंकमणा-दीणि पुञ्चप्रवसामणावसेण णिरुद्धदुवाराणि एगसमएणेव सक्ष्रमादिदाणि, अह वि करणाणि सञ्जोवसामणापञ्जापदिञ्चाएण अप्ययणो सक्त्रेण पुणो वि पयद्दाणि मिणदं होदि । तदो चेव देवेसुष्पणपदमसमए जाणि कम्माणि वेदिज्जीत राणि उदीरेमाणो उदयाविक्षयं वसेदिव । सेताणि च ओकङ्गमणो उदयाविक्यवाहिरे एग-गोव्ञ्लासेटीए णिक्सिवय अंतरमावरिद्व नि जाणावणद्वप्रवासनं मणदि—
- \* पढमसमण चेव जाणि उदीरिक्जंति कम्माणि ताणि उदयाविषयं पवेसिदाणि, जाणि ण उदीरिक्जंति ताणि वि ओकड्रियण आवित्य-वाहिरे गोबुच्छाए सेढीए णिवित्ताणि ।
- १९०७. गयस्थमेदं सुत्तं । जबिर एस्थ पदमसमयदेवेणोदीरिज्जमाणाणि
  मोहकम्माणि एदाणि । तं जहा—पच्चखाणायच्चस्वाणसंजलणकोहमाणमायालोभाणमण्णदरं पुरिसवेदो हस्सरदीओ सिया भय दुगुंच्छाओ चेदि एदाणि ताघे
  उदीरणापाओग्गाणि, सेसाणि वृण जब्ंसयवेदादिकमाणि अणदीरिज्जमाणाणि

- \* प्रथम समयमें ही जिन कमोंको उदीरित किया जाता है उन्हें उदयाविल्में प्रवेश कराता है और जो कर्म उदीरित नहीं किये जाते हैं उनका अपकर्षण करके उन्हें उदयाविल्के बाहर गोपुच्छाश्रीण रूपसे निक्षिप्त करता है।
- १९७ यह सूत्र गतार्थ है। इतनी विश्वेषता है कि यहाँपर वेवोद्वारा प्रथम समयमे उदीरित किये जानेवार्ल मोहनीय कमें ये है। वह लेके — प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभमेसे अन्यतर, पुख्यवेद, हास्स-रित, कदांचित् मय और जुगुस्ता इस प्रकार ये कमें उस समय उदीरणांके योग्य हैं। परन्तु शेष नधुसक्वेद आदि कमें अनुदीयांमण

<sup>\$</sup> १०६ इस सुन्नका अर्थ—उपवान्तकवायसम्बन्धी कालके प्रथमादि समयोमेंसे जहाँ कही खीण हुई आयुवालेंके देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे अवकायंत्र प्रतिपात होता है। इस प्रकार अवकायंत्र गिरकर देवोमें उत्पन्न हुए जीवके प्रथम समयमे उपवामना द्वारा जिनका पूर्वमे द्वार निक्क प्रथम समयमे उपवामना द्वारा जिनका पूर्वमे द्वार निक्द कर दिया गया था वे सब बन्धन, उदीरणा और संक्रमण आदि करण एक समयद्वारा ही उद्धाटित हो जाते हैं। आठो हो करण सर्वोपद्यामनारूप पर्यायके परित्याद्वारा अपने-अपन स्वरूप फिर भी उद्धाटित हो जाते हैं। अटि इस उच्च क्यानका तात्रपाँ है। और इसीलिये देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे जो कमं बेदे जाते हैं वे उदीरित होकर उदयाविलमें प्रवेश कराये जाते हैं और संव कर्मोका अपनक्षण करके उदयाविलक्ष बाहर एक गोपुच्छाश्रणिक्यसे निश्चित करके अन्तरको भरता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आनेका सुत्र कहते हैं।

१ त॰प्रती हस्सदीक्षासिया, भय-इति पाठ.।

बङ्गलाणि । एत्येदेसिसंतरान्त्णाविद्यार्थं जणित्यां वेणिद्यायां । तदो अवस्वएण पढिवादो विद्यासिय समयो जनदि । जपहि उपसामणद्वावसएण जो पडिवादो तस्स विद्यासणदृक्षयरो युचपवंधी----

#### # जो उवसामणक्खएण पश्चिवदि तस्स विहासा ।

५ १०८. जो खलु उवसामणद्वाक्खएण पडिवददि तस्सेदाणि विहासा कीरदि सि मणिदं होदि । तस्य ताव पडिवादकारणगवेसणहञ्चविम पवधमाइ—

### केण कारणेण पडिवददि अबद्विदपरिणामो संतो ।

§ १०९. एवं पुज्छतस्साभिष्यायो, भवक्खएण पिडवादो ताव सकारणो खीणाउअस्स असंजदभावेण कसायसु पिडवाद मीन्ण उवसंतकसायभावेणावद्वाण-विरोहादो। एदम्मि पुण पिडवादे ण किंचि कारणधुवल्डभदे। ण ताव पिरणामहाणी तक्कारणं, अवद्विदपरिणामस्स उवसंतकसायस्स पिरणामहाणीए असभवादो। ण च कारणंतरमेत्य सभवइ, विचारिज्जमाणस्स तस्साणुवल्ददिदो। तन्द्वा अबद्विदपरिणामो संतो एसो उवसंतकसाओ केण कारणेण पिडवदिद चि पुच्छा कदा होह। संपिद्व एदिस्से पुच्छाए णिरारेगीकरणद्वमत्यस्तमोष्टण्ण—

## 🏶 सुण कारणं, जघा अद्धाखएण सो कोभे पडिवदिदो होइ।

जानने चाहिए। यहाँ इन कमींके अन्तरको भरनेके विधानको कहकर सहण करना चाहिए। इसलिए भवस्यसे प्रतिपातको प्ररूपणा समाप्त हुई। अब उपशामनाद्वाके क्षयसे जो प्रतिपात होता है उसका प्रतिपादन करनेके लिए आगेका सुन्नप्रबन्ध आया है—

#### \* जो उपशामनाभयसे उत्तरता है उसकी विभाषा करते हैं।

§ १०८. जो उपशामनाके कालके क्षय होनेसे उतरता है उसकी इस समय प्ररूपणा करते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। उसमें सर्वप्रथम प्रतिपातके कारणकी गर्वेषणा करनेके लिए आगेके सुत्रप्रबन्धको कहते हैं—

### # अवस्थित परिणामवाला होता हुआ किस कारणसे गिरता है।

§ १०९ ऐसा पूछनेवालेका अभिग्राय है कि जबक्षमसे होनेवाला प्रतिपात तो सकारण होता है, क्योंकि क्षीण आयुवाले जोवका अस्यतमायसे क्षमयोग प्रतिपातको खोडकर उपधानन-कषायरूपसे रहनेका विरोध है। परन्तु इस प्रतिपातमं कोई कारण नहीं उपख्यानि परि-णामीकी हानि तो उपका कारण हो नहीं सकता, क्योंकि उपखानतकाय अवस्थित परिणामवाल होता है, इसलिए उसके परिणामोंकी हानि होना असम्ब है। और यहाँ कोई दूसरा कारण सम्भव नहीं है, क्योंकि विचार करनेपर यह उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अस्यित परिणामवाल होता है, हमलिए आस्यात कारण साम्यव नहीं है, क्योंकि विचार करनेपर यह उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अस्यित परिणामवाल होकर यह उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अस्यित परिणामवाल होकर यह उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अस्यित परिणामवाल होकर यह उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अस्यत परिणामवाल स्थाप होता है कि उपलब्ध निर्माण स्थाप है—

#### कारण सनो । यथा—अदुधाक्षयसे लोगमें प्रतिपतित होता है ।

५ ११०. सुण् कारणमिदि सिस्ससंबोधणवयणमेदं। एवं सिस्ससंबोधणं काद्रण तदो अद्वाक्खएणं सो लोमे पडिवदिदो होइ चि कारणणिदेसो कजो। एदस्स मानत्यो—जइ वि एसो उवसंतकसायो अविद्वदिदो हो कि कारणणिदेसो कजो। एदस्स मानत्यो—जइ वि एसो उवसंतकसाय-मानेणावट्टाणकालो अंति के स्वतंत्रकाय-मानेणावट्टाणकालो अंति कुण्या वेष वृत्त तथी परम्चसमपञ्जायस्मावट्टाणासंमवादो। तम्हा उवसंतद्वाक्ष्यण सुण्या सिस्सस्मायो काद्रण सो पडिवदि चि चेणच्यं, कारणांतस्साणुवरुंमादो। एवं पडिवदसाणो लोमकसाए चेव पडिवदि सुष्टुमसांप-राइयगुणहाणे पडिवदि सार्णयस्म कारणांत्रसंभावदि चि। एवमेदस्स पडिवादस्स कारणां पद्गिय परिवि तमेव पडिवादं पविणा पद्गियालो सुत्तमुत्तरं भणह—

🛞 तं परूवइस्सामो ।

§ १११. तमेदमणंतरणिहिंद्वमद्वाक्सवयणिवंधणं पिडवादमेत्तो पवंधेण वत्तह-स्सामो ति वत्तं होइ। तं जहा—

ॐ पॅवमसमयमुद्धमसांपराएण तिविहं क्वोभमोकि श्वयूण संजलणस्स उदयादिग्रुणसेक्षी कदा।

११२. एदस्स सुत्तस्तर्थो बुज्बदे । तं जहा---उवसामणद्वाब्खएण पिडबदमाणो उवसंतकसायो सुदुमसांपगइयगुणद्वाणे चेव णिवददि, तत्थ पयारंतरा-

\* प्रथम समयमें ब्रह्मसाम्पराय जीवने तीन प्रकारके लोभका अपकर्पण करके संज्वलनलोभकी उदयादि गुणश्रीण की ।

§११२ इस सूत्रका अर्थ कहते हैं वह जैसे—उपशामना कालका क्षय होनेसे गिरनेवाला उपशान्तकषाय जीव सूरुमसाम्पराय गुणस्थानमे ही गिरता है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा प्रकार सम्भव

५११० 'कारण सुनो' यह शिष्यको सम्बोधन करनेवाला वचन है। इस प्रकार शिष्यको सम्बोधन करके उसके बाद अद्धासत्तरी वह लोगमें प्रतिपतित होता है इस प्रकार कारणका निर्देश किया है। इसके भावायं—व्यापि यह उपशास्त्रकारा जोत बल्दिस्य परिणामवाला होता है तो भी उसका उपशास्त्रकार के बाद उपशास्त्रकार के बाद उपशास्त्रकार के अवश्यान वर्धा का अवस्थान असम है। इसिंकए उपशास्त्रकार के स्वयं सुनो' इस प्रकार विष्यको सम्बोधित करने कहते है कि वह गिरता है ऐसा यहा ग्रहण करना चाहिये, बंधीक इसके गिरनेका दूसरा कोई कारण नहीं उपलब्ध होता। इस प्रकार गिरनेवाल जी लोभकवायमें ही गिरता है, बंधीक इसके प्रतिकार के अपण्यक्त कारणका होता। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रतिवातक कारणका कथन करके अब उसी प्रतिपातको सुनदारा प्रकथण करते हुए आंगका सुन कहते हैं।

अस अतिपातकी प्ररूपणा करेंगे ।

१. ता॰प्रती मेद (<sup>?</sup>) एव इति पाठ ।

संगवादो ! बाचे चेव पहणवमयसुदुनवांचराइयमाने बहुमानो विविद्धं स्त्रोमं निदियद्वि-दीदो ओकब्रुवदि, सक्कालमेव विष्टूं होमाणं उनकामणक्यवदंत्रचादो । एवमोकक्वि-यूण गुणसेदिणिक्खेवं कुणमाणो होयसंजलपस्य उदयादिगुणसेविणिक्खेवं करेदि, वेदिञ्जमाणस्य तस्य पयारंतरासंयवादो । क्रियमाणो एदस्स गुणसेदिणिक्खेवो चि आसंकाए इदमाइ---

- \* जा तस्स किही खोअवेदगद्धा तदो विसेसुत्तरकाको गुणसैडि-णिक्सेको !
- ५ ११२. 'तस्त' परिवदमाणसुरुमसांपरायहस्स जा किही कोमवेदगद्धा अंतो-ग्रुहुत्ताबच्छिण्णपमाणा तत्तो विसेसुकरपमाणा एदस्स गुणसेढिणिक्खेवो दहुच्यो । एत्य विसेसपमाणमाबल्यिमेत्तमिद चेत्रव्यं । दुबिहस्स वि लोहस्म एवडिओ चेव गुण-सेटिणिक्खेवो होदि, किंतु उदयाबल्यियबाहिरे चेव णिक्खिप्यदे । किं कारणं ! तैसिम-वेदिज्जमाणाणसुदयाबल्यिय्मंतरे णिक्खेवासंभवादो ति जालावणद्वमिदं सुलं—
- इविहस्स कोहस्स तिसयो नेव णिक्स्वेवो, जबरि बद्यावकियाए णात्य ।
- § ११४. गयत्थमेदं सुत्तं । संपद्वि णाणावरणीयादिकस्माणमेत्थतणो गुण-सेटिणिक्सेवो किंपमाणो चि आसंकाणिरारेगीकरणद्वमिदमाद्व—
- नहीं है। और उसी समय प्रथम समयके सुक्ससाम्पराय परिणाममें निवामान होकर द्वितीय स्थिति-मेसे तीन प्रकारके लोभको अपकृषित करता है, क्योंकि उसी समय तीन लोभिक उपरामनतका स्य देखा जाता है। इस प्रकार अपुक्षण करके गुणकं णिमें निशेष करता हुआ लोभसंज्वलनका उदयादि गुणअं णिनिक्षेप करता है, क्योंकि देदो जोनेवाली उसमें दूसरा कोई प्रकार सम्भव नहीं है। इसके गुणअं णिनिक्षेपका कितना प्रमाण है ऐसी आधांका होनेपर इस सुनको कहते हैं—
- \* जो उसका कृष्टिगत लोभका वेदनकाल है उससे कुछ अधिक कालप्रमाण ग्रणश्रेणिनिक्षेप है।
- \* दो प्रकारके लोमका उतना ही निक्षेप होता है। इतनी विशेषता है कि उनका निक्षेप उदयावलिके भीतर नहीं होता।
  - § ११४. यह सूत्र गतार्थ है। अब श्रानावरणादि क्योंका यहाँ होनेबाका निक्षेप किस प्रमाण-

- अस्ताणमाङगबङ्जाणं कम्माणं गुणसिहिणक्खेवो अणियदिकरण-द्वादो अपुञ्चकरणद्वादो च विसेसाहिओ, सेसे सेसे च णिक्खेवो ।
- ५१९५. पुन्यस्वसंतकसायद्वाए संखेज्जभागप्यमाणो अविद्विदायामी णाणा-वरणादिकस्माणं गुणसेदिणिकसेवा एणिडमोदरमाणापुन्वणियद्विकरणद्वाहिंतो विसेसा-हियायामी जादी चि वृत्तं होह । गिलदिसेसी च एसी णाणावरणादीणं गुणसेदि-णामसेवी दहन्वी चि वाणावणहं 'सेसे सेसे च णिकसेवी चि वृत्तं । उदयावित्यवाहिर गिलदिसेसायामी णाणावरणादिकस्माणं उदीरणा पिडहस्मदि ताव णाणावरणादीणं पि उदयादिगुणसेदिणिकसेवी होदि चि, एदं जाणिय वचन्त्रं, उदयादिगुणसेदिणिकसेवा-मावे वि असंसेज्जसमयपबदोदीरणाए चढमाणस्तेव संभवे विष्यहिसेहाभावादो ।

वाला होता है इस आज्ञकाको दूर करनेके लिये आगेके सुत्रको कहते है-

- \*अयुक्तमंको छोडकर शेष कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप अनिष्ठत्तिकरणके कालसे और अपूर्वकरणके कालसे विशेष अधिक होता है। तथा शेष-शेषमें निक्षेप होता है।
- \$ ११५ पहले झानावरणादि कर्मोका गुणर्श णिनिक्षेप उपशान्तकयायके कालके सख्यानवें भागप्रमाण अविध्यत व्यामायमाला था इस तरह उनतेवालेके वह अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-करणके कालके विशेष अधिक आयामायमाला हो जाता है यह कहा गया है। बातावरणादि कर्मोका यह गुणश्रे णिनिक्षेप गलित शेष जानना चाहिये इस बातका ज्ञान करानेके निव्ये शेष-शेषमे अर्थात् उत्तरातित शेष रही गुणश्रे णिमें निक्षेप होता है यह कहा है। यहिस लेकर ज्ञानावरणादि कर्मोका उद्यामार्किक बाहर गलित शेष आयामायका गुणश्रे णि निक्षेप प्रवृत्त होता है यह उक कथनका तात्य्य है। यहाँ किन्हीका अभित्राय है कि यहाँसे लेकर जबतक असन्यात समय-बद्धोकी उदीरण प्रवृत्त रहती है तबतक ज्ञानावरणादि कर्मोका भी उद्यादि गुणश्रेणिनिक्षेप होता है। से इसे जानकर कहना चाहिये, क्योंकि उदयादि गुणश्रेणिनिक्षेपक अभावमे भी चढनेवालके समान असस्यात समयप्रबद्धोकी उदीरणाका निष्येष्ठ हो है।

विद्योपार्थ—चूर्ण सूत्रीके अनुसार उपसमध्ये णिसे उत्तरनेवाले जीवके ज्ञानावरणादि कर्मोका गिलस्त्रीय गुणर्थ णितिक्षेप होता है। किन्तु किन्ही अन्य आचार्याके अभिप्रायसे उपसमध्ये णि नवते अनिवृत्तिकरणमे जहाँसे केंद्र असंख्यात समयप्रवृत्तिको उदीरणा होने लगती है, उत्तरते ममय भी असंख्यात समयप्रवृत्तिको उदीरणा करते हुए जब उस स्थाननक पहुँचता है तवकक ज्ञानावरणादि कर्मांकी उदयादि गृणर्भ णि निजंद होती रहती है। इस प्रकार प्रकृत्यमे दो अभिप्राय प्राप्त होते हैं—एक चूर्णिस्तृत्रकारका अभिप्राय और दूसरा अन्य किन्ही आचार्योका अभिप्राय। इस पर जयधवलामे जो अभिप्राय व्यक्त किया गया है उसका आध्य यह है कि एक तो इसको पूर्वानुमोदित आगमसे जानक क्यान करना चाहिये। दूसरे ज्ञानावरणादि कर्मोंका उदयादि गृणर्थ णि निक्षंप न होनेपर भी चढनेवालेके समान उत्तरने वालेके असस्यात समयप्रबद्धोको उदीरणा बन सकता है, उत्तका कोई निषेध नहीं हैं।

१ ता॰प्रतौ असस्रेज्जदिभागपमाणो इति पाठः ।

- ६ ११६. संपिं जहा णाणावरणादीणं गलिदसेसायामी गुणसेटिणिक्लेवो किमेवं तिविद्दस्त वि लोहस्स आहो तत्वावड्डिडगुणसेटिणिक्लेवो चि आसंकाए इदमादः—
  - # निविहस्स खोहस्स तत्तियो चैव णिक्खेवो ।
- ६ ११७ बुदो एवं चे १ जाव अंतरं णावृहिज्जदि ताव मोहणीयपयडीण जहा-वसरमोकड्डिज्जमाणाणमविद्वदो चेव गुणसेडिणिक्खेबो होदि चि धरमगुरूवएसादो। एरथोकड्डिज्जमाणस्म परेसम्मस्म पढमविदियद्विदीसु णिसिचमाणस्म सेटिपरूवणा जाणिय कायन्वा।
- # नाघे चेव तिविहो स्त्रोभो एगसमएण पसत्थवस्तामणाए अळुवसतो।
- ६ ११८ तिम्म चेव सुदुमसांपराइयपदमसमए तिविद्दो लोहो पुल्वहुवसंतावत्थो संतो एगसमएणेव परिणामक्खएण पसत्थोवसामणाए अणुवसंतो जादो, तदो चेव तत्थोकङ्गणादिकित्याण ताथे पुवत्ती ण विरुद्धा ति एसी एदस्स सुत्तम्स भावत्थो । ससाओ पुण चरित्रमोह्रपद्धीओ अञ्ज वि उवसंताओ चेव, तासिमणुवसमपञ्जायस्म जहाकमहुवरि पादुन्भावदंसणादो । संपद्धि पदमसमयसुदुमसांपराइस्स णाणावरणादिकम्मणं हिदिवंथपमाणावहारद्वस्त्रस्तारंभो—

§ ११७ शका-यह कैसे होता है ?

समाधान—जबतक अन्तरको नहीं प्ररता है तबतक यथावसर आर्कायत होनेवाली मोह-प्रकृतियोका अवस्थित हो गुणब्रेणिनिक्षेष होता है ऐसा परम गुरूका उपदेश है। यहाँपर अप-कपित होकर प्रश्न-प्रितोय स्थितिमें निर्मिचत होनेवाले प्रदेशपुंजकी श्रेणिप्ररूपणा जानकर करनी चाहिये।

- # उसी समय तीन प्रकारका लोग एक समयमें प्रशस्त उपशामनासे अनुपशान्त हो जाता है।
- § ११८. उसी समय अर्थात् सूक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमें तीन प्रकारका लोभ पहले उपवास्त अवस्थाहण होता हुआ एक समयमें ही परिणामोके सायके कारण प्रशस्त उपवास्ताति स्वृत्याला हो जाता है। वहांसे ही उन प्रकृतियोंने अपकर्षणादि क्रियाकी प्रवृत्ति उस समय विश्व होते हैं। वहांसे ही उपवास्त हो जाता है। वहां हो। परन्तु चारित्रमोहकी शेष प्रकृतियाँ अब भी उपवास्त हों रहती है, क्योंकि उनकी अनुपक्ता पर्यावका क्रमसे उत्तर प्रादुर्भके देखा जाता है। अब यस्म

९१६६. अब जिस प्रकार ज्ञातावरणादि कमोंका गलित शेष आयामवाला गुणश्रे णिनिक्षेप होता है उमीप्रकार तीन प्रकारके लोशका भी होता है या उनका अवस्थित गुणश्रे णिनिक्षेप होता है ऐसी आशका होनेपर यह अंगोका सुत्र कहते है—

तीन प्रकारके लोभोंका उतना-उतना ही निक्षेप होता है।

- नाघे तिण्इं वादिकस्माणसंतोत्तृतुसहिदिगो वंघो, णामागोदाणं हिविषंघो वत्तीससुहसा, वेदणीयस्स हिदिषंघो अवनातीससुहसा।
- § ११९ चढमाणसुद्रमसांपराइयस्स चिरमद्विदिवंधादो दृगुणमेचद्विदिवंधा णाणावरणादिकम्माणमेत्य बादो चि वृत्तं होइ । एवं पढमसमयसुद्रुयसांपराइयस्स कञ्चमेदं पद्रप्याइय संपद्वि बिदियसमए तण्णाणचपदुष्पायणद्विबद्युचरसुत्तमाह—
  - # से काले गुणसेदी असंखेळगुणहीणा।
- ६ १२०. पुन्नु त्रेणेव विहिष्मा केसि पि अबहिदायामेण केसि पि गलिदसेसाया-मेण च पयष्टमाणा गुणसेढी पढमसमयगुणसेढीदो 'से काले' तदणंतरसमए पदेसम्मं पेक्सिप्णासंखेज्जगुणहीणा अवदि । किं कारणं १ तत्यतणविसोहीदो एत्यतणिमो-हीए अणंतगुणहीणत्तदंसणादो ।

#### # द्विविषंषी सो चेव।

§ १२१, पढमसमए जो आढचो द्विदिकंघो णाणावरणादीणमणंतरणिहिट्ट-पमाणो सो चेवाण्णाहिओ विदियसमए वि पयद्वदि, ण तस्य णाणत्तमस्यि त्ति भणिदं होइ । कुदो एवं च १ अंतोम्रुट्ट्यमेचकालमबद्विद्विद्विच्छ्वयमादो ।

समयवर्ती सूक्ष्मनाम्परायिक जोवके ज्ञानावरणादि कर्मींके स्थितिबन्धके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके सुत्रका आरम्भ करते है—

- \* उस समय तीन चाति कर्मोंका अन्तर्भृहर्तप्रमाण स्थितिबन्ध होता है, नाम-कर्म और गोत्रकर्मका बत्तीस मुहर्तप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तथा वेदनीय कर्मका अडतालिस मुहर्तप्रमाण स्थितिबन्ध होता है।
- ६ ११९ चढनेवालं सूक्तसाम्परायिकके अन्तिम स्थितिबन्धसे यहाँपर ज्ञानावरणादि कर्मोका दुगुणा स्थिनिबन्ध हो जाता है। यह उक्त कथनका तान्त्र्य है। इस प्रकार प्रथम ममयबर्ती मृक्षम-साम्परायिकके कार्यके मेदीका कथन करके अब दूसरे समयमे कार्यके नातापनेका कथन करनेके लिए यह अगोका सूत्र कहते है—
  - तदनन्तर समयमें गुणश्रेणि असख्यातगुणी हीन होती है।
- १९० पूर्वोक्त विभिन्ने ही किन्ही कमों की अवस्थित आयामसे बोर किन्ही कमों की गिलदीष आयामसे प्रवृत्त होती हुई गुण्यें णि प्रथम समयको गुण्यें णिम्ने 'से कालें' अर्थात् तद-नन्तर समयमे प्रेवणुंक्त अर्थात् तद-नन्तर समयमे प्रवेशपुंक्ती आयोग असस्यातगुणी होन होती है, क्योंकि वहाँको विश्विस यहाँकी विश्वित यहाँकी विश्वित अर्थाक किन्तराणी होन देखी जाती है।

### # स्थितिबन्ध वही होता है।

§ १२१ प्रथम समयमे ज्ञानावरणादि कर्मोका अनन्तर पूर्व निदिष्ट प्रमाणवाला जो स्थितिकच प्रारम्भ हुआ वही न्यूनाधिकतासे रहित दूगरे समयमे भी प्रवृत्त रहता है, उसमे मेद नहीं होता यह प्रकृतमे कहा गया हं।

- अणुभागवंचो अप्पस्तत्वाक्रमणंत्रमुको, वसत्थाणं कम्मंसाणमणंत-ग्रमहीको ।
- § १२२. तंकिलेसवृद्धील अव्यवस्थाणं वंचणाणांकरणादीणं अणंतगुणो अणुवाय-वंधो होह । वसत्याणं पुण तावादिवयडीणमणंतगुण्डीणो होदि चि सुचल्यो । एवं समये समये णेदञ्चं जाव सुहुमलापगाइयचरिमलमयो चि । णवरि एदम्बि काले संखेजजसहस्समेचा हिदिवंचा तिण्डं वादिकम्माणं अधादिकमाणं च विसेलाहियवद्वीय दुड्वा । एवमेदाणि आवासयाणि सुहुमलांवराह्यद्वाए प्रकृतिव संपष्टि अण्णाणि वि आकासयाणि एत्य सम्बंतर्णण परुकेवाणे त्रव्यस्थाल्य स्वयः
  - \* लोभं वेदयमाणयस्य इमाणि आवसयाणि ।
  - ९ १२३. सममं ।
  - क्ष तंजहा।
  - ६ १२४. एडं पि सगमं।
  - को भवेदगद्धाए पढमतिभागे किटीणमसंखेजा भागा उदिण्णा ।

शका-ऐसा कैसे होता है ?

समाधान-क्योंकि अन्तर्मृहतं काल तक अवस्थित स्थितिबन्ध स्वीकार किया गया है।

- अप्रशस्त कर्मोका अनुमागबन्य अनन्तगुणा होता है और प्रशस्त कर्मोका अनन्तगुणा हीन होता है।
- \$ १२२ मन्छेयंकी वृद्धि होनेके कारण ब्रामावरणादि पांच कर्मोंका बनलरागुणा अनुभाव होता है, ए उत्सु सातावेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियोका बनन्तगुणा होता है, यह उक्क प्रकृतका अर्थ है, इस प्रकार सुक्तमामप्रायको बन्तिम समयके प्राप्त होने तक प्रस्केक समयमे बानना चाहिये। इतनी विद्येपता है कि इस कालमे तीन चाति और अचाति कर्मोंका विशेष अधिक बृद्धिके प्रमाणसे सक्यात हज़ार स्थितिनक्ष जानना चाहिये। इस प्रकार सुक्ससाम्परायके कालमें इन आवश्यकोंका कथन करते अब यहाँ पर बो अन्य आवश्यक सम्भव हैं उनका कथन करते अब यहाँ पर बो अन्य आवश्यक सम्भव हैं उनका कथन करते हुए आगंके सुत्र प्रवस्थकों का कथन करते अब यहाँ पर बो अन्य आवश्यक सम्भव हैं उनका कथन करते हुए आगंके सुत्र प्रवस्थकों कहते हैं—
  - # लोकका वेदन करनेवालेके ये आवश्यक होते हैं।
  - 🎙 १२३. यह सूत्र सुगम है।
  - # वे जैसे।
  - ६ १२४. यह सूत्र भी सुगम है।
- को सवेदककालके प्रथम त्रिमागमें कृष्टियोंके असंख्यात बहुभाग उदीर्घ होते हैं।

१. पढमतिभागो इति पाठः क ॰ पा० सु॰ ।

- ६ १२५. एत्य जो लोभवेदगढ़ा चि वृचे ओदरमाणस्य जो छुहुमबादरलोभ-वेदगकालो सो सब्बां चेव चेचव्यो । तस्य पढमतिमागो णाम सुदुमसांपराइयकालो, एदिन्दि काले सब्बन्ध्दि चेव किद्धीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा । पुन्तं किद्धीकरणदाए कदाणं किद्धीणं हेड्डिमोवरिमअसंखेज्जिदमागं मोच्ण पुणो मिज्ममिकेड्डीसरूवेण असंखेज्जिदिमागो ताहे उदीरिदो चि वृचं होइ । संपिद्द सुदुमसांपराइयदाए पढमादि-समएसु अवडिद्यमाणाओ वेदेमाणा कि सब्बेसु चेव समएसु अवडिद्यमाणाओ वेदेदि आहो विसेसाहियवट्टीए हाणीए [इ] चि पुज्बाए जिरारेगीकरणद्वसुत्तरमुतांमो—
- पढमसमए उदिण्णाओं किष्टीओं षोबाओं, विदियसमए उदिण्णाओं
   किष्टीओं विसेसाहियाओं ।
- § १२६. सञ्चसुद्वमसांपराइयद्वाए विसेसाहियवट्टीए किट्टीणसुदयो जहा चड-माणो विसोहिवसेण विसेसहाणीए किट्टीओ वेदेदि एवमोदरमाणगो वि संकिलेसवसेण असंखेजजभागवट्टीए समयं पिट किट्टीओ वेदेदि चि एसो एत्य भावत्यो । तदो पटम-समर्याच्य वेदिदिकट्टिणसुदयज्ञहण्णकिट्टिप्यहुडि उवारंगयुक्त्वमसंखेज्ञादिभागमेचा हेट्टा मोच्छा पुणो पुण्विक्लिकट्टिणसुक्स्सिकट्टिप्यहुडि उवारंगयुक्त्वमसंखेज्ञादं वेदेदि । हेट्टा सुडि]क्कः असंखेजभागादो उवार अपुक्त्वमागाहद असंखेज भागो विसेसाहिओ भवदि । एवं णेदक्वं जाव सुदुस्तांपराइयचारिमससयो चि ।

अप्रथम समयमें उदीर्ण हुई क्रिस्टियाँ स्तोक हैं, दूसरे समयमें उदीर्ण हुई क्रिस्टियाँ विशेष अधिक होती हैं।

६ १२६ सुक्तसाम्परायके पूरे कालके भीतर विशेष अधिक वृद्धिक्ष्मते कृष्टियोंका उदय होता है। जितप्रकार बढनेवाला जोव विशुद्धिवत विशेष हानिक्षसे कृष्टियोंको बंदता है उसी प्रकार उत्तरनेवाला जोव भी सक्छेत्रवत्र अन्यत्यात भागवृद्धिक्ससे प्रत्येक समयमे कृष्टियोंको वेदता है एवं महाने कृष्टियोंको उत्तरक्ष जावन के विश्व हिंदी है कृष्टियोंसेने उत्तरक्ष जावन कृष्टियों के उत्तरक्ष जावन कृष्टियों के उत्तर प्रकार जावन कृष्टियों के उत्तर प्रवास कृष्टियों कृष्टियां कृष्टियां कृष्टियां कृष्टियों कृष्टियां कृष्ट

५ १२५ यहाँ पर जो 'छोमवेदककाल' ऐसा कहनेपर उतरनेवालंका जो मुरुमवादर लोभ-वेदककाल है वह पूरा ही लेना चाहिये। उसका प्रथम निभाग यह सुक्मसाम्पराय कालकी सज़ा है। इस पूरे कालक भीनर कृष्टियोका अस्थात बहुभाग उदीर्ण हो जाता है। पहले कृष्टिकरणके कालमें की गई कृष्टियोमेसे अवस्तत और जगरिम असम्यात माप्रमाण कृष्टियोको छोडकर मध्यम कृष्टिक्ससे असंख्यातवे भागप्रमाण कृष्टियों उस समय उदीरिन होती है यह उक कथनका ताल्यं है। अब सुक्मसाम्पराधिकके कालमे प्रयमादि समयोमे कृष्टियोका वेदन करनेवाला क्या सभी समयोमे अवस्थित परिणाम प्रमाण कृष्टियोका वेदन करता है या विशेष अधिक वृद्धिक्सो मा विशेष अधिक हानिक्सो उनके वेदन करता है ऐसी पुच्छा होनेपर निःशक करनेके लिए आगेके सुक्का आरम्भ करते हैं—

- ६ १२७. परेसम्मं पुण समयं पश्चि बसंखेण्डगुणहीणं होय्ण उदीरिज्जित, परेसुद्दओ णाणावरणादिकस्माणं उवसंतकसायपुणसिदिवसेण विसेसहीणो एदिन्हि विसये होदि । मोहणीयस्म पुण पदमसमयपुडुमसीस्पाइस्पुणसिदिवस्म नासंखेजज्ञुणो लेव मवदि । एवमंतीग्रुहुणकालं सन्वमतंखे गुणाप सेढीए लोमसंजलणपरेसमां वेदेमाणो किहीओ विसेसाहियवहीए किह्नीआप्रामं व अणाप्ताज्ञालहीए अल्वहवेतो जाचे परिसमयसुडुमसीपराइयो जादो ताचे पडमसमयसुडुमसीपराइयेण कदगुणसेढी आवल्यिमेचा अत्य, सेसबङ्गामाणं गलिदनादो । ताचे णाणावरणादिकमाणं द्विद-वंपपमाणं चदमाणसुडुमसीपराइयेण्डमिदिवसंबादो हुगुणमेन्तं होइ नि दहुच्वं ।
- ५ १२८ एवमेदीए परूवणाए समद्वमणुफालिय तदो किट्टीवेदगद्वाए झीणाए से काले अणियद्विवादरसांपराइयगुणहाणमोहण्णो चि पदुष्पायणहमुच्चरसुचावयारो—

#### \* किहीबेदगद्धाए गदाए पढमसमयबादरसांपराइयो जादो ।

अपूर्व प्रहण किया गया असख्यातवौ भाग विशेष अधिक होता है। इस प्रकार सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयतक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ जो कृष्टियाँ वेदी जाती है उनका खुलासा करनेके साथ प्रथम समयसे द्वितीयादि समयोंने उत्तरोत्तर जो विशेष अधिक अपूर्व कृष्टियाँ वेदी जाती है उन्हें स्पष्ट किया गया है।

- १ १२७. प्रदेशपुज तो प्रत्येक समयमे असंस्थातगुणा हीन होकर उदीरित होता है । तथा

   शानावरणादि कर्मोका प्रदेश उदय उपशानकषायसम्बन्धों गुणश्रोणिक कारण इस स्थानपर विशेष

  हीन होता है। परन्तु मंहनीय कर्मका प्रदेशउदय तो प्रथम समयमे की गई सुरमसाम्यरय गुणश्रोणिक
   प्राथमसके कारण अनस्थानगुणा ही होता है। इस प्रकार समस्त अन्तर्मुहर्त काल्यक असंस्थात
  गुणी श्रीणस्थित लोअसंज्यलनके प्रदेशपुंजको वेदता हुआ कृष्टियांको विशेष अधिक वृद्धिस्पत्ते

  और कृष्टियात अनुभागको अनन्तगुणी वृद्धिस्पत्ते अनुभवता हुआ जब अतिम समयवती सूक्ससाम्परायिक हो जाता है, तब सुक्ससाम्परायिकके द्वारा की गई गुणश्रीण आविक्यात्र शोष

  रहती है, अरोंकि शेष बहुभागका गलन हो जाता है। उस समय ज्ञानावरणादि कर्मोके स्थित
  बन्धका प्रमाण चढ़नेवाले सुक्ससाम्परायिक औवके प्रथम समयमे हुए स्थितिवन्धके प्रमाणसे

  हुगुणा हो जाता है ऐसा प्रकृत्मे जानना चाहिये।
- § १२८ इस प्रकार श्रेणिकी प्ररूपणाकी अपेक्षा अपने काल तक उसका पालन करते हुए
  कृष्टिवेदककालके सीन हो जानेपर तदनन्तर समयमें अनिवृत्तिबादरसाम्पराय गुणस्यानमें अवतरित हुआ इस बातका कथन करनेके लिए आगेक सुत्रका आरम्भ करते हैं—
- कुच्टिवेदककालके व्यतीत हो जानेपर प्रथम समयवर्ती बादरसाम्परायिक हो गया ।

१ ता॰प्रतौ अणियद्विबादरसुदुमसांपराहयगुणट्ठाणपवेसि (सं०) इति पाठ. ।

६ १२९. कि कारणं ? स्रोदस्माणस्त सुदुनसांपराइयद्वाए खीणाए अणियट्टि-बादरसांपराइयगुणट्ठाणयवेर्सं मोण्ण पवारतरासंभवादो । एवमणियट्टिगुणट्ठाणं पद्युस्स यदमसमये चैव कोइसंजलणस्स वंधो आढतो । तदो तब्बंधवसेण मोहणीयस्स अणाणुपुच्यासंक्रमगओ विसेसो पयद्वदि ति जाणावणद्वमुत्तरसुत्तणिहेसी—

# # ताहे चेव सञ्वमोहणीयस्स अणाणुपुव्यिओ संकमो ।

५२० सन्वरसेव मोइणीयकम्मस्स आणुपुन्तीसकमगइण्णा तक्काले चैव विणद्वा ति मणिदं होइ। एदं सचिमवेक्खिय्ण मणिदं। वसीए पुण अन्ज वि आणुपुन्त्रसंकमो चेव, दुविहं लोहं लोहसंकलणम्हि णियमा संकामेयाणयस्स प्यारंतर-संमवाणुनलंभादो। णवरि समाणजादीयबंधपयित्तंभये लोहसंकलणस्स वि एत्थ संकाससंभवी जादो ति एवंविहसंभवमस्सिय्ण अणाणुपुन्त्रिसंको एत्थ मणिदो। जिल्ला प्रस्तिदा ? ण, तत्थ मोहणीयस्स बंधामावेण संकामसीए अन्वंतमणुव-लंभादो।

## नाहे चेव दुविहो लोहो कोहसंजलणे संखुहादि।

५ १३१. इदो ? तम्ह समए लोहसंजलणस्स बंधपरांभदंसणादो ।

उसी समय समस्त मोहनीय कर्मका अनानुपूर्वीसंक्रम होने लगता है।

§ १६० सम्पूर्ण मोह्निय कर्मके अनानुपूर्वीसकाको प्रतिज्ञा उसी समय नष्ट हो जाती है यह उक्त क्वनका तात्यर्थ है। यह शक्तिको अपेक्षा कहा है, व्यक होनेकी अपेक्षा तो अभी भी जानुपूर्वी संक्रम हो प्रवृत्त रहता है, क्योंकि दो प्रकारके कोभका नियमसे लोभलज्जनमे सकम करनेवाले जीवके प्रकारान्तर सम्भव नहीं है। इतनी विशेषता है कि समान जानीय बन्ध प्रकृतिका सम्भव होनेपर यहाँ लोभलज्जनका भी संक्रम सम्भव हो जाता है इस प्रकारके सम्भवको अपेक्षा अनानु पूर्वी संक्रम यहाँपर कहा है।

शका—यदि ऐसा है तो सूच्मसाम्परायके प्रथम समयसे लेकर ही अनानुपूर्वी सक्रम क्यो नहीं कहा ?

समाधान---नहीं, क्योंकि वहाँपर मोहनीयका बन्ध न होनेसे संक्रमकी शक्तिका सर्वथा अभाव है।

🏶 उसी समय दो प्रकारका लोग लोगसंज्वलनमें संक्रमित होता है।

§ १३१. क्योंकि उसी समय लोमसंज्वलनके बन्धका प्रारम्भ देखा जाता है।

<sup>\$</sup> १२९. क्योंकि उतरने बालेका सूक्ससाम्यराधिकके कालके क्षीण हो जानेपर अनिवृत्ति-बादरसाम्परामिक गुणक्यामंने प्रवेशको छोडकर और दूसरा प्रकार असम्भव है। इन प्रकार अनिवृत्तिकरण गुणक्यामं प्रविष्ट हुए जीवके प्रयत्त मत्यासों हो लोभनज्वलनका बच्च प्रारम्भ हो जाता है। इमलिए उत्तके बन्धके सम्बन्धके मोहनीय कर्मका अनानुपूर्वी सक्रमगत विशेष प्रवृत्त होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आंगके सूजका निर्देश करते है—

- # ताई चेव फड्डयगरं सोधं देवेदि ।
- **९ १३२. इदो १ बादरसांपराइवध्य सुदुमिकश्चीनग्रदयासंभवादी ।**
- **\* कि**हीओ सब्बाओ पहाओ ।
- ६ १३३. कि कारणं ? तासि सञ्जासिनेगसम्पर्णेव वयदमावैण परिणाम-दंसणादी ।
- णवरि जाओ उदयाविक्षयण्यंतराओ ताओ त्थिबुक्कसंकमैण
   फब्रुएस विपच्चिहित।
- \$ १३४. कृदो ? फइएसु बेदिज्जमाणेसु उदयानिक्यपविद्वाणं किङ्कीणं पि तन्मानपरिणामेणुदये विनास मोचुण पयारंतरसंमनाणुनलंभादो । संपिष्ठ सादर-लोमं बेदेनाणो कड्वयगदं दन्वसोकिङ्किय्ण संपिद्वयलोमनेदनकालादो आवल्यियमेचेण निसंसाहियं गुणसेटिणिक्खेनं उदयादि णिक्खिन्दि । सरिसो च तिनिहस्स लोहस्स गुणसेटिणिक्खेनं , णनिर दोण्डं लोमाणं उदयानिल्याएं णनिर गुणसेटिणिक्खेनं । संपिद्वयलोमनेदिणामनेति । एवंभैदेणायामेणं नेदाकालो तं तिण्यमाने कायुण तत्य सादिर्यनेतिमानमेची । एवंभैदेणायामेण गुणसेटिविण्यासं कुणमाणस्स अणियद्वियदाससम् दिज्जमाणद्वन्वमसंखेन्जगुणाए

<sup>\*</sup> उसी समय स्वर्धकगत लोमका बेदन करता है।

<sup>§</sup> १३२ वयं कि बादरसाम्परायमे सुच्च कृष्टियो का उदय असम्भव है।

<sup>#</sup> उस समय कष्टियाँ सब नष्ट हो जाती हैं।

<sup>§</sup> १३३ क्योंकि उन सबका एक समय द्वारा ही प्रकृत स्पर्धकरूपसे परिणमन देखा जाता है।

इतनी विशेषता है कि जो कुष्टियाँ उदयाविलिमें प्रविष्ट हैं वे स्तिनुक संक्रमण द्वारा स्पर्धकरूपसे विपाकको प्राप्त होती हैं।

११४ क्योंकि स्पर्धकीं वेदते समय जदयाविलये प्रविच्ह हुई कृष्टियोंका मी स्पर्धक-च्यो परिणान हीकर स्पर्धकरूपते विपाकको छोड़कर अन्य कोई प्रकार सम्मब है इसकी जय-लब्बि नहीं होती। उस समय बादर लोकको बेदता हुआ स्पर्धकरात प्रथ्यका अवक्षकण कर इस समय जो लोकका वेदक काल है उतसे आविलियात्र विशेष विभिन्न कर उदयाविसे लेकर गुण-श्रेण निसंप करता है। तीनो लोभोंका गुणश्रीणनिक्षेप सद्धा होता है। इतनो विश्वेषता है कि अत्रत्याक्यानावरण और प्रस्थास्थानावरण इन दो लोभोंका उदयाविलमें गुणश्रीणनिक्षेप नहीं होता।

शंका-साम्प्रतिक लोभवेदक कालका प्रमाण कितना है?

समाधान—गिरनेवालेका जो लोभवेदक काल है उसके तीन माग करके उनमेंसे साधिक दो त्रिभाग प्रमाण है।

इस प्रकार इस आयामबाली गुणश्रीणकी रचना करने वालेके अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे

संदीए दहुरुवं जाव गुणसेटीसीसयं ति । विस्तक्ताच्यन्टि पुण जोइज्जमाणे सुहुम-सांपराइयगुणसेटीए सह अण्यक्तिसी सेटिएक्वणा होइ । त बहा--उदये योवं दीसइ, तचो असंखेन्जगुणं जाव आविष्ठियमेणकालो चि, तदो असंखेन्जगुणहीणं जाव चरिम-समयद्वहुष्मसांपराइयेण कदगुणसेटीसीसयेचि, पुणो उविस्तप्रगृहिदिग्टि वि असंखेन्ज-गुणहीणं, तचो असंखेन्जगुणं भवदि जाव पढमसमयाणियाट्टिणा कदतवकालियगुणसेटि-सीमाणी ।

- १२६५. संपिष्ट विदियादिसमयसु वि असंखेज्जगुणहीणं पदेयमामोकिष्ट्यणाबिद्वदायामेण गुणसीट कुणदि । तत्व वि दिज्जमाणिदस्समाणाणं सेदिपरूबणा
  जाणिय णेयव्वा जाव सीमवेदगद्वाचित्तममञ्जी ति । उदयो पुण अणियिद्वपटमसमए
  थोवो, से काले असंखेजजगुणो इञ्चादिदिस्समाणमाणुमारेण णेदव्यो जाव लोभवैदसदाचित्तमसमयो ति । संपिष्ट एरथेव द्विदिवंचपमाणावहारणद्वमुत्तरसुत्तमोहण्णं—
- \* पडमसमयबादरसांपराइस्स लोभसंजलणस्स द्विदिवंधो श्रंतो-सुद्वत्ती, तिण्हं वादिकम्माणं द्विदिबंघादो अहोरत्ताणि देस्रणाणि, वेदणीय-णामागोदाणं द्विदिबंधो चलारि वस्साणि देस्रणाणि।
- \$ १३६. चढमाणबादरसांपराइयचरिमाड्डिविवंधादो दुगुणमेचो हिदिवंधो एत्य विया जानेवाला इच्य गुणये णि शीर्पके प्राप्त होने तक असंस्थातगुणी श्रीणक्यसे होता है एता जानना चाहिए। परन्तु दृश्यमान इव्यका विचार करनेपर उत्तको मूल्मसाम्परायगम्बन्धो गण-श्रीणके साथ अन्य प्रकारको श्रीणप्रस्थणा होती है। बढ़ वेसे—उदयम स्तोक दिसलाई देता है। उत्तके बाद एक आर्वाल काल तक असंस्थातमुणा हिता है। उत्तके बाद अकि बाद असिम ममयावी सुक्मसाम्परायिक जीवके द्वारा की गई गुण्येणिके शीर्ष प्राप्त होने तक असस्यातगुणा होन दिखलाई देता है। युत उपरिम एक स्थितिम भी असस्थातगुणा होन दिखलाई देता है। उत्तरे बाद प्रथम समयवर्ती अनिवृत्तिकरण जीवके द्वारा की गई तात्कालिक गुण्येणिगीर्पके प्राप्त होनेतक असस्थातगुणा दिखलाई देता है।
- § १३५ अब दितीयादि समयोमे असंख्यातगुणे होन प्रदेशपुजका अपकर्षण करके अवस्थित आयामवाली गुणश्रे णिको करता है। वहाँ भी दिये जानेवाले और दिखनेवाले प्रदेशपुजको श्रोण-प्रस्पणा लोमवेदककालके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक जानकर कहनो चाहिये। उदय तो अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे स्तोक होता है, तदमन्तर समयमे असख्यातगुणा होता है इत्यादि कथन दुश्यान ममके समान लोमवेदककालके अन्तिम समय तक कथन करते जाना चाहिये। अब यही पर स्थितनस्थेक प्रमाणको निदयम करनेके लिए आगोका सुत्र आया है—
- अ बादरसास्परायिक जीवके प्रथम समयमें लोभसंज्वलनका स्थितिबस्य अन्त-प्रीहुर्त होता है, तीन बातिकर्मोंका स्थितिबस्य कुछ कम दो दिन-रातप्रमाण होता है तथा बेदनीय नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबस्य कुछ कम चार वर्षप्रमाण होता है।
  - ५ १३६. चढ़नेवाले बादर साम्पराधिकके अस्तिम स्थितिबन्धसे यहाँ दुगुना स्थितिबन्ध हो

वादो ति सुत्तत्यसँगहो । एवमैदेण सुत्तेण पटमसमज्जाहरसौकाहरणाट्यहिटदि-वंधयमाणावहारणं संपहि विदिवहिटदिलेकाणं यमाणाकहरूकहेटहुकासुकामेकण्णं—

- # एवस्हि पुण्णे हिविषंचे तो अण्यो वेद्यास्यणस्मानोदायं दिविषंचो सो संखेळवरससहस्साणि, तिण्हं घावकस्माणं हिविषंचो अहोरच-प्रचित्राो. तोअसंजकणस्य दिविषंचो क्ष्यवंचाचो विसेसाक्रिजों ।
- १३७. वादरसांपराइयस्स णामागोद्देदणीयाण विविद्यो हिदियंची वदमहिदिवंधादो संखेज्जगुण नट्टीए ययद्भाणी संखेज्जवस्ससदस्सपनाणी जादो, तिण्ह बादिकम्माणं ट्विट्वंधा तप्याओग्मबृट्टीए वहुमाणी अहोरचपुण्यिक्ती जादो, लेण्ह बादिकम्माणं ट्विट्वंधा तप्याओग्मबृट्टीए वहुमुण अंतोग्लहुनपमाणी जादो वि हिद्वंधा पुन्तिकलिह्दिबंधादो विसेसाहियबृट्टीए वहित्यण अंतोग्लहुनपमाणी जादो वि एसो एस्य सुचत्यविण्यस्या । एक्सेट्रेण विद्याणेण बाद्रस्त्रीस्प्रेट्साद्धार संखेजजेस हिद्वंधाविष्यायास संखेजजिस हिद्वंधाविष्यायास संखेजजिस विद्याला विद्याला संखेजजिस विद्याला संखेजजिस विद्याला संखेजजिस विद्याला संखेज विदेशंधाविष्य प्रति विद्याला संखेजजिस विदेशंधाविष्य प्रति विद्याला स्वाला विद्याला संखेजजिस विदेशंधाविष्य प्रति विद्याला स्वाला संखेजजिस विदेशंधाविष्य प्रति विद्याला स्वाला विद्याला स्वाला स्वाला विद्याला स्वाला स्
- क्षोभवेदगद्धाए विदियस्स निभागस्स संखेळदिभागं गंतृण मोहणीयस्स द्विदियंघो सुद्धत्तपुषतं, णामागोदवेदणीयाणं द्विदियंघो संखे-

जाता है यह सुत्रार्थका समुज्चय अर्थ है । इस प्रकार इस सूत्र द्वारा बादरसाम्परायिक जीव प्रषम समयमे जितता स्थितिवन्ध करता है उसकी अववारणा करके अब द्वितीय स्थितिबन्धोंके प्रमाण-का अवघारण करनेके लिए आगेका सुत्र लाया है—

- \* इस स्थितवन्धके पूर्ण होनेवर वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मोंका जो अन्य स्थितवन्ध होता है वह संख्यात हजार वर्षत्रमाण होता है, तीन कातिकर्मोंका दिन-गत पृथक्तवत्रमाण स्थितवन्ध होता है तथा लोमसंज्यलनका पूर्वके बन्धसे विशेष अधिक स्थितवन्य होता है।
- ५ १३७. वादरसाम्यरायिक जीवके नाम, गोत्र और वेदनीयकमंका दूतरा स्थितिवन्ध प्रथम स्थितिवन्ध अपना स्थातन्त्रणवृद्ध रूपसे प्रवृत्त होकर संस्थात हजार वर्ष प्रमाण हो जाता है, तीन घाति कमोंका स्थितिवन्ध तरुप्राये वृद्धिके विका प्राप्त होता हुआ दिन-रात पुष्तक्त प्रमाण हो जाता है, तथा लोभ संख्वलका भी स्थितिवन्ध पहलेके स्थितवन्धने विद्योध अधिक वृद्धिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता हुआ अन्तर्मृहुतंप्रमाण हो जाता है यह यहां सुत्रार्थका निर्णय है। इस प्रकार इस विधिस्ते बादरलोभवेदकके कालके भीतर संख्यात स्थितिवन्धके भेटोंके जाने पर तब लोभवेदक कालके द्वितीय त्रिभागका संख्यातवा भाग प्राप्त होता है। पुनः उस स्थान पर रहनेवाल विविक्त जो स्थितिवन्धनात विद्योध होता है उसका कथन करनेके लिए आनेका सूत्र प्रवस्थ भाग है—
  - # लोभवेदककालका द्वितीय त्रिभाग सम्बन्धी असंख्यातवाँ माग जाकर मोहनीय

ज्ञाजि वस्ससहस्साजि, तिण्हं चाविकस्माणं डिविबंधो अहोरसपुधत्तियादो डिविबंधाबो बस्ससहस्सहबत्तियाो डिविबंधो जावो ।

५ १३८. षडमाणवाहरसांपराहयस्य कोमवेदमदाविदियतिमागस्स संखेज्जेसु भागेसु नदेसु जिन्द उर्दे से ब्रहुचपुत्रचित्रो कोहसंजलणस्स हिदिवधी विणही तप्रदेसं यांवंतरेण ण पावदि चि एदिन्द अवत्यंतरे पयहसाणस्स जोदरमाणवादरसांपराहयस्स एवंबिद्दे मोहादिकस्माणं हिदिवंशो संवुची चि एसो एत्थ सुचत्थसप्रच्चत्रो । एचो पाए मोहणीयवज्जाणं कम्माणं संखेज्जगुणवहीए मोहणीयस्स च विसेसाहियवहीए हिदिशंबसहस्माणि जहाकममणुगालंतस्स लोभवेदगद्दा कमेण समप्पदि चि जाणावणह-स्वचरसुचं ।

### एवं ठिदिबंघसहस्सेसु गदेसु लोभवेदगद्धा पुण्णा ।

५१३९. सुगमं । णविर चडमाणस्स वादरलोभवेदगद्धा विसेसहीणा दहुच्चा, सच्चासिमद्धाणमेदेणेव चडमाणोदरमाणेसु प्वचित्रवस्थामादो । एवं लोभवेदगद्धाए चिरमसमयबिद्दाण्या प्रविच्याचार । एवं लोभवेदगद्धाए चिरमसमयबिद्दाण णिविखनगुणसेढीए आविलयमेत्ताओ गोवुच्छाओ अवसिद्धाओ अत्थि । किं कारणं १ पटमसमयवादर-सांपराइओ गुणसेढि कुणमाणो तिविहस्म लोभवेदगकालाटो आविलयन्मिहर्यं

कर्मका स्थितिबन्ध सुहर्तपृथक्त्वप्रमाण होता है, नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, तीन घातिकर्मीका स्थितिबन्ध दिन-रात पृथक्त्वप्रमाण स्थितिबन्धसे एक हजार वर्षपृथक्त्वप्रमाण हो जाता है।

५ १३८ चढनेवाले वादरसाम्पराधिकके लोभवेदककालके दितीय निभागके सल्यात भागोक मा पर जिस स्थान पर लोमछचलालका मुहतेपुक्तस्वमाण स्थितिवन्य विनष्ट हुआ उस स्थान पर लोमछचलालका मुहतेपुक्तस्वमाण स्थितिवन्य विनष्ट हुआ उस स्थानको स्तांक अन्तर रहते के बुओ प्राप्त तही तथा है ऐसी हुसते अवस्था में रहते हुए उत्तरेवाले वादरसाम्पराधिक जीवके मोहनीय आदि कर्मोंका इसप्रकार स्थितिवन्य हो गया यह यहां मुनाधं का समुख्य है। इससे आगे मोहनीयकांके सिवाय खेण कर्मोके संख्यातगुणी वृद्धिक्या और मोहनीय कर्मके विशेष अधिक वृद्धिक्या होता स्थान स्थान कर्मके पारत होनो है उस वातका ज्ञान करनते के लिए आगेका युक्त कहते हैं—

### इस प्रकार इजारों स्थितिवन्धोंके जानेपर लोमवेदककाल समाप्त होता है।

है १६९ यह सूत्र मुगम है। इतनी विशेषता है कि चढनेवालेका लोभवेदक काल विशेष हीन जानना चाहिये, बयोकि चढनेवाले और उत्तरनेवाले जीवोमे सभी कालोकी इसी विधिसे प्रवृत्ति स्वीकार की गईं है। इसप्रकार लोभवेदककालके जनितम समयमे विद्यमान हुए जीवके तब प्रथम समयवर्ती बादरसाम्पराधिक जीवके द्वारा को गई गुणके णिकी आविल्मान्न गोपुन्छाएँ अवशिष्ट रहती है, वयोकि प्रथम समयवर्ती बादरसाम्पराधिक जीव गुणके णिको करता हुआ कायुण गुणसेविविण्णासं करेदि चि । ब्वबेदेण कमेण लोभवेदगदाए णिहिदाए मायावेदगो द्वीयुण एदाणि आवासयाणि करेदि चि चदुप्पाएमाणो उवरिसं सुच-पर्वभारत---

- से काके मार्च तिविहमोकिश्वण मायासंज्ञकणस्य उदयादि-गुणसेढी कदा, दुविहाए मायाए आविक्यवाहित गुणसेढी कदा।
- १४००. कोमवेदगढाए जिड्डियाए तदणंतरसमए चेच विविषद्विदी तिचिहं मायामोकड्डियूण एदेण विदाणेण गुणसीदिणिक्सवेवं करेदि चि वृत्तं होइ । तं जहा— तिविहं मायमोकद्वडेमाणो मायासंजरुणस्स उदयादिगुणसीदिणिक्सवेममबिट्टायामेण सगवेदगद्वादो आविल्यन्मिद्दयं काद्ण णिक्सविद्धाः एवं चेच दोण्हं मायाणं, णविर उदयाविल्यवाहिराए तत्य गुणसेटी णिक्सवता । इदो एवमिदि चे १ ण, तेसिमवे-दिज्जमाणाणप्रदयाविल्यन्मंतरे पदेसणिसेगासंमवादो ।
- १४२. संपद्यि ताई विविद्दस्स लोडस्स गुणसेढिणिक्खेवो केस्सि चि आसं-काए इदमाह—
- ण्डमसमयमायावेदगस्स गुणसेडिणिक्खेवो तिविहस्स खोहस्स

तीन प्रकारके लोभकी लोभवेदककालसे एक आविल अधिक प्रमाणवाली गुणश्रेणिकी रचना करता है। इसप्रकार इस क्रमसे लोभवेदक कालके समाप्त होनेपर मायावेदक होकर इन आवस्य-कोको करता है इम बातका कथन करते हुए आगेके सुत्र प्रवन्थको कहते हैं—

- \* तदनन्तर समयमें तीन प्रकारकी मायाका अवकर्षण करके मायासंज्वरुनकी उदयादि गुणश्रेणि करता है तथा अन्य दो प्रकारकी मायाकी आवरित्वाझ गुणश्रेणि करता है।
- § १४० लोमबेदक कालके समाप्त होनेपर तदनक्तर समयमें ही तीन प्रकारको मायाका अपकर्षण करके इस विश्वसे गुणाई णि निक्षेप करता है यह इस सुत्रका तात्पर्य है। वह जैसे— तीन प्रकारको मायाका अपकर्षण करता हुआ मायासंज्यलक्को अवस्थिन आयामवाली उदमादि गुणाई णिको अपने बेदक कालसे एक आविल अधिक रूपमें रचता है। इसीप्रकार क्षेप दोनो मायाओं को गुणाई णिरचना करता है। इतनी विश्वेषता है कि उनकी उदयाविल बाह्य गुणाई णिरचना करता है।

शका-ऐसा, क्यो ?

समाधान—नही, क्योंकि वे नहीं वेदी जानेवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिए उनका उदयावलिके भीतर प्रदेश निषेकोंकी गुणश्रों णि रचना होना असम्भव है।

- ९ १४१. अब उस समय तीन प्रकारके लोभका गुणश्रीण निक्षेप किस प्रकारका है ऐसी भाशका होनेपर इस सुत्रको कहते हैं—
  - \* प्रथम समयमें मायावेदकके तीन प्रकारके लोग और तीन प्रकारके मायाका

### तिविद्दाए मायाए च तुल्लो । मायाबेदगद्धादो बिसेसाहिओ ।

- ५१४२. जहा तिबिहाए मायाए मायावेदगद्धादो विसेसाहिओ एत्य गुण-सैढिणिक्छायो जादो । एवं तिबिहरस लोहस्स वि तत्पमाणो चेव एण्डिमाहचो चि मणिदं होदि । जबिर तिण्डं वि लोहाजबृदयावलियवाहिरे वदेमविण्णासो, तिसप्रुदया-संमवादो ।
  - # सब्बमायाबेदगद्धाए तक्तियो नित्तयो चेब णिक्खेवो ।
- ५ १४३. तिबिहस्म लीहस्स तिबिहाए मायाए च जाव मायावेदगद्धाचरिम-समयो ताव अबिहुदो चैव गुणसेटिणिक्खेनो, ण गलिदसेमो चि वुचं होइ । णाणा-बरणादिकम्माणं तक्कालियगुणसेटिणिक्खेनो केरिमो होदि चि आसंकाए इदमाह—
- सेसाणं कम्माणं जो पुण पुव्विल्लो णिक्लेवो तस्स सेसे सेसे चेव णिक्लिवि गुणसेहिं।
- १४४८ णाणा वरणादिकम्माणं पुत्र्वादत्तगुणसेदिणिक्खेवस्स , अपुत्र्वाणसिट्टकरणदाहिंतो विसेसाहियपमाणस्स गलिदसेसायामेण झीयमाणस्म सेसे सेसे चेव

   ष्विक्खेरी होई णाण्णारिसो ति भणिद होई । संपित पढससमयमायावदगस्स मायालोहसंजलणाणं दोण्हं पि वंधसंमवे तत्य तेसि सकमकमावहारणद्वसुवरस्त्रचावयारो—

# गुणश्रेणिनिक्षेप एक समान होता है जो मायाके वेदक कालसे विशेष अधिक होता है।

# \* पूरे मायावेदककालके भीतर उतना-उतना ही निक्षेप करता है।

१ १४ तीन प्रकारके लोग और तीन प्रकारकी मायाका मायावेदक कालके अस्तिम समय तक अवस्थित ही गुणश्रे भिनिसंप होता है, गलित होय नहीं यह उक्त कथनका ताल्पर्य है। ज्ञाना-थरणादि कर्मोंका उस कालभे कैमा गुणश्रे णि निशंप होना है ऐसी आशका होनेपर इस मूत्रको कहते है—

### \* परन्तु शेष कर्मोंका जो पूर्वका निक्षेप है उसके शेष-शेषमें ही गुणश्रेणिको निक्षिप्त करता है।

१ १४४ ज्ञानावरणादि कर्मोंके पहुले स्वीकार क्रिये गये अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे विशेष अधिक प्रमाणवाले तथा गलित शेष आयामरूपसे गलनेवाले गुणार्थणिनिक्षेपका उत्तरोत्तर श्रेष्ट-विशेषके निक्षेप होता है, अन्य प्रकारसे नही यह उक्त सुबका ताल्यर है। अब प्रथम समयवर्ती मायावेदकके माया और लोभ दोनों सज्वलनोका बन्ध सम्मव होनेपर वहाँ उनके सक्रमके

१. ता॰प्रतौ [ गुणसेढि ] गागा-इति पाठ ।

- आयार्वदगस्य लोहो तिबहो नाया दुविहा मायास्त्रकाणे संकमदि माया तिविहा लोओ च दुविहो लोजसंज्ञकाणे संकमदि।
- ५ १४५. इदो एवं नै १ बाबाडोबसंब्रक्तमाणं वस्य वंधसंस्रवे अणाणुपुञ्जीसंकमे च आदे जहावुचेच सरूवेच संक्रमपबुचीए चिञ्चाइक्ष्यरुंभादो । संपद्वि एरवेव द्विदि-वंधपमाणावहारणद्वकृति श्रुचवंधो----
- पदमसमयमायावेदगस्स दोण्ड्रं संजल्लाणं दुमासद्विदिगो वंघो, संसाणं कम्माणं द्विदिवंघो संखेळवस्ससङ्स्साणि ।
- § १४६. चडमाणचरिमसमयमायावेदगस्स चरिमो हिदिबंधो मायालोससंबक्त-णाणं मासद्विदिओ जादो । एत्थ पुण पिडवादपरिणामयाहरमेण तह्वद्देसमयत्तस्तेव तत्तो दुगुणमेत्तो संजादो । एवं सेमकस्माणं पि एदेणेव पिडमागेण संखेजजवस्स-सहस्समेत्तो हिदिबंधो जादो ति एता एत्थ सुत्तत्थसत्मात्तो । एवं पदमसमयमाया-वेदगस्म हिदिबंधपमाणावहारणं कार्ण संपिह विदियादिद्विदिबंधाणमेत्य प्वृत्ती कवं होदि ति आसंकाए उवरिमसत्तारंभो—

क्रमका निश्चय करनेके लिये आगेके सुवका अवतार करते है-

\* मायावेदकके तीन प्रकारके लोग और दो प्रकारकी मायाका मायासंज्वलनमें संक्रम करता है तथा तीन प्रकारकी माया और दो प्रकारके लोभकी लोमसंज्वलनमें संक्रम करता है।

§ १४५ शका-ऐसा किस कारणसे होता है ?

समाधान—एक तो माया और लोभ संज्वलनका यहाँपर बन्ध सम्भव है। दूसरे यहाँपर अनानुसूत्री संक्रम होने लगता है, इसलिए वूर्णिमूत्रमे कहे अनुसार सक्रमकी प्रवृत्ति निर्वाधक्यक्के पानिता है। अब यहीपर स्थितिबन्धके प्रमाणका निश्चय करनेके लिये आगंका सूत्रप्रबन्ध कहते हैं—

- \* प्रथम समयवर्ती मायाबेदकके दो संज्वलनोंका दो मासप्रमाण स्थितिबन्ध होता है, श्रेष कर्मोंका संख्यात हवार वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है।
- \$ १४६ चढनेवालं चरम समयवर्ती माया वेदकके माया और लोभसंज्वलनका अन्तिम स्थितिच्य एक मास स्थिति बाला हो गया था। परस्तु सहीपर गिरे हुए परिणामोके माहास्थ्यवा जस स्थानको प्राप्त त होनेके पहले ही उसके दूना हो गया है। इसी प्रकार शेष कर्मोंका भी इसी प्रतिभागके अनुसार संख्यात हजार वर्ष प्रमाण स्थितिवन्य हो जाता है यह इस सुक्का लग्ने है। इसप्रकार प्रथम सम्यवर्ती मायावेदकके स्थितिवन्यक प्रमाणका निष्क्य करके अब दितीयादि स्थितिवन्यको भी यहीपर कार्यके सुक्का आप होनेपर आगोके सुक्का आरम्भ करते हैं—

१ ता॰प्रती चउव्विहो इति पाठः।

- # पुण्णे पुण्णे द्विविषंधे मोहणीयवज्ञाणं कम्माणं संखेजगुणो हिदिषंधो, मोहणीयस्स द्विविषंधो विसेसाहिओ ।
- ६१४७. जहा चडमाणस्स संखेज्जगुणहाणीए एदिन्स विसए णाणावरणादि-कम्माणं द्विदिचंघपवुची तहा ओदरमाणस्स सखेजगुणवड्ढीए द्विदिचंघपवुची । जहा च मोहणीयस्स विसेसहाणीए द्विदिचंघो चडमाणस्स एवं विसेसाहियवड्ढीए ओदर-माणस्स द्विदिचंघपवुची होदि, चडमाणविवज्जातेण ओदरमाणपरुवणाए पवुचिदंसणादो चि । एसो एत्य सुनत्यमन्त्राचो । एवमेदेण विहाणेण द्विदिवंधसहस्साणि कुणमाणस्स जहाकमं मागावेदगद्धा समप्यह चि पदुष्पायणहृश्चसस्चिषणि सो---
- एदेण कमेण संखेजजेसु द्विविधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमय-भाषावेदगों जादों।
- § १४८. सुममभेदं सुत्तं । संपिह एदम्मि संधिविसेसे वङ्गाणस्स द्विदिवंध-पमाणावहारणट्ठबुचग्सुतारंभो —
- नावे दोण्हं संजलणाणं ठिदिषंघो चत्तारि मासा श्रंतोंमुहुत्त्णा, सेसाणं कम्माणं हिदिषंघो संखेजाणि बस्ससहस्साणि ।
- अ उत्तरीत्तर एक-एक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर मोहनीय कर्मके अतिरिक्त श्रेष कर्मोंका संख्यातगुणा स्थितिबन्ध होता है। तथा मोहनीयकर्मका विशेष अधिक स्थितिबन्ध होता है।
- § १४७. जिसप्रकार चढनेवाले जीवक इस स्थान पर ज्ञानावरणादि कमीके सस्यानगुणी हानिकस्थे स्थितिवर्णको प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार उतरनेवाले जीवके सस्यानगुणी बृद्धिक्पस स्थितन्यको प्रवृत्ति होती है। तथा जिम प्रकार चढनेवाले जीवके मोहनीय कमंत्रा स्थितिवर्षको विद्यवेश होता है जनी प्रकार उतरनेवाले जीवके विशेष अधिक वृद्धिक्पसे स्थितिवर्षको प्रवृत्ति होती है, क्योंक चढनेवाले जीवकी अपेक्षा विपरीतस्पते उतरनेवालेकी प्रक्ष्मणाकी प्रवृत्ति होती है, क्योंक चढनेवाले जीवकी अपेक्षा विपरीतस्पते उतरनेवालेकी प्रक्ष्मणाकी प्रवृत्ति होती है, क्योंक चढनेवाले जीवकी अपेक्षा विपरीतस्पते उतरनेवालेकी प्रक्षमणाकी प्रवृत्ति होती है एव इस सुत्रका तास्पर्यार्थ है। इस प्रकार इम विधिक्ष हजारो स्थितिवस्य करतेवालेक कम्मसे मायावेदक काल समाप्त होता है इस वातका कथन करनेके लिए आगेक सुत्रका निर्देश करते हैं—
- \* इस कमर्मे संख्यात इजार स्थितिवन्धोंकै गत होनेपर अन्तिम समयवर्ती मायावेदक हो जाता है।
- ९१४८ यह सूत्र मुगम है। अब इस सन्धिविशेषमे विद्यमान जीवके स्थितिबन्धके प्रमाणका निश्चय करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते है—
- अत्व दोनों संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तर्ध हुर्त कम चार मास होता है तथा श्रेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्णप्रमाण होता है।

- ५ १७२. इदो ? चढमाणबद्धसंस्थान्यान्यस्यस्य द्वित्यंत्रादो दुगुणमेन-द्वित्यंत्रसिद्धीए णिणविष्यंत्रस्य संस्थोन्छनादो । एवं च आयावेदगद्धं समाधिक से काले माणवेदसमानेण परिवदिदस्स को पह्नवणान्नेदो तदुष्पानणहस्तरो द्वापयंत्रो—
- क तदो से काले तिविहं माणमोक्षिच्यूण माणसंज्ञकणस्त च्ययादि-गुणसीर्डं करेदि, दुविहस्स माणस्य आविष्ठयवाहिरे गुणसीर्डं करेदि, ज्यविहस्स वि कसायस्स गुणसीरिणक्सेवो जा तस्स पिडवदमाणगस्स माणवेदगद्धा तत्तो विसेसाहिओ जिक्सेवो, मोहणीयवळाणं कम्माणं जो पडमसमयसुद्धमसांपराइयेण णिक्सेवो णिक्सितो तस्स णिक्सेवस्स सेसे सेसे णिक्सिवडि।
- ६ १५०. एत्य माणसंजलणस्स उदयादिगुणसेहिपरूवणाए मायासंजलणभंगो । णविः माणवेदगदादो उविः आविलयमेचेण विसेसाहियं काद्ण गुणसेहिणिक्खेवमेसो करेदि चि वचव्वं । सेसं सगमं ।
  - \* पढमसमयमाणबेदगस्स णविष्ठो वि कसायो संकमदि ।
- ६१५१. कुटो ? तिसु संजरुणेसु वज्झमाणेसु णवविद्दस्स वि कसायस्स अणाणुपुरुवीए संकमं पढि विप्पडिसेद्दाभावादो ।
- § १४९. क्यों कि चढ़तेवालं मायावेदक जीवकं स्थितिबन्धसे यहाँ दुगुणे स्थितिबन्धको सिद्धि दिना बाधके उपकब्ध होती है। इस प्रकार मायाबेदकके कालको समाप्त करके सदनन्तर समयमे मानवेदकभावसे परिणत हुए जीवकी प्ररूपणामे जो भेद होता है उसका कथन करनेके लिये आगेके सुन्नश्रवन्थको कहते हैं—
- अ परचात् अनन्तर समयमें तीन प्रकारके मानका अपकर्षण करके मान-संज्वलनकी उदयादि गुणश्रेणि करता है तथा अन्य दो प्रकारके मानकी उदयाविल बाह्य गुणश्रेणि करता है। नौ प्रकारके कपायका भी गुणश्रेणिनिसेप होता है जो गिरनेवाले उसका मानवेदककाल है उससे विशेष अधिक निसेप होता है। तथा मोह कर्मको छोड़कर प्रथम समयवर्ती सुस्मसाम्परायिकके द्वारा श्रेष कर्मोंका जो निसेप विशिष्त किया गया है उस निभेपके श्रेष-शेष्में निश्चित करता है।
- § १५०. यहाँ मानसञ्चलनकी उदयादि गुणश्रीणप्रकृषणा मागस्यज्वलनके समान है। इतनी विशेषता है कि ऊपर आविलमात्र विशेष अधिक यह गुणश्रीणिनिक्षेप करता है ऐसा यहाँ कहना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

विशेषार्थ—यहाँ नौ प्रकारके कथायसे तीन मान, तीन माया और तीन लोभ लेने चाहिये।

\* प्रथम समयवर्ती मानवेदकके नौ प्रकारकी ही कपायें संकामत होती हैं।

§ १५१. क्योंकि सीनों सज्बलनोका बन्ध होते समय नौ प्रकारको ही कवायोंके अनानु-पूर्वीसे संक्रम होनेके प्रति निषेध नहीं है।

- # ताचे तिण्हं संजल्लाणां द्विविषंचो चतारि मासा पिंडेबुण्णा,
   सेसाणं कम्माणं द्विविषंचो संखेळाणि वस्ससहस्साणि ।
- ५ १५२. इदो १ चडमाणस्स विवज्जासेणेत्य तत्तो दृगुणयेत्तद्विदंधिसिद्धीए णिञ्चाडस्रवरुंमादो ।
- \* एवं द्विविषंचसहस्ताणि बहुणि गंतूण माणस्स चरिमसमय-वेदगस्स तिण्हं संजलणाणं ठिविषंघो अह मासा अंतोसुहुत्णा, सेसाणं कन्माणं द्विविषयो संखेळाणि वस्ससहस्साणि।
- १५३. गयत्थमेदं सुर्च । एवं माणवेदगद्वसुन्हंसिय्ण से काले कोहवेदगढा-पढमसमए बहुमाणस्स जो परूवणाविसेसो तप्पदुप्पायणह्रसुन्तरो सुन्तपवंघो—
- से काले तिविहं को हमोकडियुण कोहसंजणस्स उदयादिगुणसेढिं करेदि । दुविहस्स कोहस्स आविखयणहिरे करेदि ।
  - § १५४. एदेण सहत्वेण गुणसेढिणिक्सेवं करेदि त्ति सुत्तत्थो ।
  - # एप्टिंह गुणसेडिणिक्स्बेबो केत्तिओ कायब्बो ।
- # उस समय तीनों संज्वलनोंका स्थितिबन्ध परिपूर्ण चार मास होता है, क्षेप कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है।
- ६ १५२. क्योंकि चढनेवाले जीवके विषयिससे यहाँ उससे दुगुणे स्थितवन्धकी मिद्धि निर्वाधरूपसे होती है।
- इस प्रकार बहुत हजारों स्थितिबन्धके गत होनेपर मानसञ्चलनके अन्तिम समयवर्ती वेदकके तीन संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तर्ध हुर्त कम आठ मास होता है, श्रेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है।
- ६ १५३ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार मानवेदककालको उल्लंघन करके तदनन्तर समयमें क्रोधवेदककालके प्रथम समयमें विद्यमान जीवकी प्ररूपणामे जो विद्येपता होती है उसका प्रतिपादन करनेके लिये आगेके सुत्रप्रकचको कहते हैं—
- \* तदनन्तर समयमें तीन प्रकारके क्रोधका अपकर्षण करके क्रोधमांज्यलनकी उदयादि गुणश्रीण करता है तथा दो प्रकारके क्रोधकी उदयाविलक्षे बाहर गुणश्रेण-निक्षेप करता है।
  - ६ १५४ इस रूपमे गुणश्रेणिनिक्षेप करता है यह इस सुत्रका अर्थ है।
  - इस समय गुणश्रेणिनिक्षेप कितना किया जाता है।

ता०प्रती उदयादिगुणतिक करेदि इतः पर दुनिहस्स कोहस्स उदयाविञ्चाहरे करेदि इति मुत्राश टीकायामुग्लब्यते । अनग्तर तव कोहवेदगणकम्यमण् तिचित्र कोहमोक्तडिब्युण इत्विचकः पाठ. समुग्लब्यते ।

- ६ १५५- वहा लोहाविषयदीको जोकद्वेसाणो सगवेदगद्वादो आवलियम्प्रहियं गुणसैहिणिक्सेचं करेदि किमेवबेसो वि साहो जण्यहा चि एदेण पुल्छिदं होदि ।
- पडमसमयकोषवैदगस्त बारसण्डं पि कसायाणं जो गुणसेडि-णिक्सेवो सो सेसाणं कम्माणं गुणसेडिणिक्सेवेण सरिसो होदि !
- § १५६ पदमसमयकोदवेदगस्तेदस्त बारसण्डं पि कसायाणं जो गुणलेदि-विण्णासो सो सेसाणं णाणावरणादिकम्माणं गुणलेदिणिक्खेषेण पुत्कावद्दारिदमाणेण सरिसो चि षेचव्वो । एचो वाये सव्वेसि ओकड्डिज्जमाणाणं कम्माणमपुञ्चाणियद्वि-करणादार्हितो विसेसाहियो, पुष्वपयद्दगुणसेदिणिक्स्वेवं भोचुण पयारंतरासंभवादो ।
- अहा मोहणीयवजाणं कम्माणं सेसे सेसे गुणसेहिं णिक्सिविद
   तहा एसो पाये बारसण्हं कसायाणं सेसे सेसे गुणसेहि णिक्सिविद
- § १५७. णाणावरणादिकम्माणं व बारसण्हं पि कसायाणं एत्तो पाए पयारंतर-परिहारेण गलिदसेसे गुणसेढिणिक्खेवो होइ ति एदेण सुत्तेण जाणाविदं । संपिष्ठ जाघे एवंविहो गुणसेढिणिक्खेवो जादो ताघे चेव बारसण्हं एदेसिं कम्माणमंतरमाव्-रिज्जिद ति चेत्तव्वं । जस्स कसायस्स उदएण सेढिमारूढो तिम्म कसाये ओकडिदे एवंविहो गुणसेढिणिक्खेवो अंतगवरणं च होति ति णिच्छेयच्वं ।
- ६ १५५ जिस प्रकार लोभादि प्रकृतियोंका अपकर्षण करनेवाला अपने वेदककाल्से एक आविल अधिक गुणश्रेणिनिक्षेप करता है क्या इसो प्रकार क्रोधवेदक जीव भी गुणश्रेणिनिक्षेप करता है या अन्य प्रकारसे करता है यह इस सूत्र द्वारा पृच्छा की गई है।
- अप्रथम समयवर्ता कोधवेदकके वारहों कषार्योका जो गुणश्रेणिनिक्षेप होता है वह शेष कर्मोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके समान ही होता है।
- ५ १५६. इस प्रथम समयवर्ती क्रोधवेदकके बारहो कथायोका जो गुणश्रेणिविन्यास होता है वह शेष झानावरणादि काकि , गुणश्रेणिनिक्षेपके पहुले निश्चित कराये गये प्रमाणके सदुश होता है ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिये। इससे आपेके सभी अवकंषित होनेवाले कर्मोका गुणश्रेणिनिक्षेप अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे विशोध अभिक होता है, क्योंकि पूर्वमे प्रवृत्त हुए गुण-श्रेणिनिक्षेपको छोड़कर यहाँ दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है।
- ॐ जिस प्रकार मोहनीय कर्मको छोड़कर श्रेष कर्मोंके गुणश्रेणिको श्रेष-शेषमें निक्षिप्त करता है उसी प्रकार यहाँसे लेकर बारह कषायोंकी गुणश्रेणिको श्रेष-शेषमें निक्षिप्त करना चाहिये।

६ १५८. तदो एत्य अंतरावर्णविद्याणं किंचि वचहरसामो । तं जहा—वारस-विद्यं कसायमोकिङ्गय्ण तक्काले गुणसेदिणिककेवं करेमाणो कोइसंजलणस्स ताव उदय थोवं पदेसम्मं देदि । तचो असंखेजजगुणं जाव णाणावरणादिकम्माणं पुल्वणिकिखन-गुणसेदिसीसयं पचो चि । पुणो तदणंतरोविस्मअंतरसमयिम्म एक्कवारसखंखिज्ज-गुणहोणं णिक्खिवदि । तदो विसेसहोणं कार्ण संखुद्धत् जाव अंतरचरिमादिदि चि । तदो विसेसहोणं कार्ण संखुद्धत् जाव अंतरचरिमादिदि चि । तदो विसेसहोणं कार्ण णिक्खवदि । तत्तो परं सन्वत्य विसेसहीणं वेव संखुद्धत् जाव अंतरचरपणो ओकिइट्रपदेसमङ्ख्लाणाविष्ठपाए अपचो वि । एवं सेसकसायाणं पि अंतराव्यणविद्याण दुल्वं, विसेसामावादो । णविर तिसप्रद्वयाविष्ठयादि चे व गुणसेदिणिक्खेवो चि वत्तव्यं । सचणोकसायहरियणवृं सप-वेदाणं पि अप्यप्याविष्यवादि चे व गुणसेदिणिक्खेवो चि वत्तव्यं । सचणोकसायहरियणवृं सप-वेदाणं पि अप्यप्याविष्यवादि चे व गुणसेदिणिक्खेवो चि वत्तव्यं । सचणोकसायहरियणवृं सप-वेदाणं पि अप्यप्याविष्यवादि चे जावावसर्ग पुरिज्जमाणे णिसेनायहरूपण प्यं चेव कायत्र्वा ।

\* पढमसमयकोहवेदगस्स बारसविहस्स वि कसायस्स संकमो
 होदि ।

६ १५९. कुटी ? अणाणुपुन्विसंकमवसेण वारसण्हं पि कसायाण संकमे विष्पडिसेहायावादी ।

# ताघे द्विविषंघो चडण्हं संजल्खणाणमङ्घ मासा पढिवुण्णा, सेसाणं

उसी कषायका अपकर्षण होनेपर इस प्रकारका गुणश्रेणिनिक्षेप और अन्तरका भरना होता है ऐसा निश्चय करना चाहिये।

\$ १५८ इसिल्ये यहाँ पर किश्वित अन्तरके भरनेकी विधिको वत्लावंगे। वह जैसे—
बारह भकारके क्यायोका अपकर्षण करके उसी समय गुणश्रं जित्तवेश करता हुआ उस समय
क्रोभसण्यक्तमे और प्रोद्ध कर्या उसे हुआ हु। उसके बाद कातावरणादि कर्योक रहले विक्षिम
हुए गुणश्रं णित्रीयंक प्राप्त होनेतक असल्यातगृणे प्रदेशपुंकको देता है। पुनः तदनत्तर उपिरम
अन्तर समयमे एक बार असल्यातगृणे होन प्रदेशपुंकको निक्षित्त करता है। उसके बाद अन्तर
सन्तर्यो अनित्त स्थितिक प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर विक्षेष होन प्रदेशपुंकको निक्षित्त करता है।
उद्दर्शन्य होनेत स्थातिक प्रथम निषेक्रमे असल्यात गृणहोन प्रदेशपुंकको निक्षित्त करता है।
उद्दर्शन्य अनित्य स्थातिक प्रथम निषेक्रमे असल्यात गृणहोन प्रदेशपुंकको निक्षित्त करता है।
उद्दर्शन्य अने अपनेअपने अपकृष्टित प्रदेशको अतिस्थाताविक नहीं प्राप्त होती बहानक सबेश
विशेष जाननी चाहिये, वर्थोक उनके कथनमे कोई बेद नहीं है। इतनी विशेषता है कि उनके
प्रदेशपुंकका उद्याविक्रमें वाहर ही गुणश्रं णितिशेष होता है ऐसा यहां कहना चाहिये। सात
नीक्ष्यार, स्वीदेव और तपु सक्षवेमें भी यथावसर अपनेअपने अन्तरको पूरते समय इसी प्रकार
निषेक्षप्रचाण करनी चाहिये।

- प्रथम समयवर्ती क्रोधचेदकके बारह प्रकारकी कषायका संक्रम होता है।
- ९ १५९. क्योंकि अनानुपूर्वी सक्रमके कारण बारहो कथायोंका संक्रम होनेसे निषेध नही है।
   अस समय चारों संज्वलुनोंका स्थितिबन्ध पूरा आठ मास होता है तथा

## कम्माणं ठिदियंघो संखेळाणि बस्ससहस्साणि ।

५ १६०. चडमाणचरिमसमपकोइवेदयपदिबद्धं द्विदिवंधं पेक्सिय्ण दुगुणमेलद्विदिवंधिद्वदिदी (णिष्विवंबमेत्व संभवेक्संम्रत्वे । संबद्धि एवो द्विदिवंधसदस्यस्योण
जंतोइद्वयमेणं हेद्वा समोहण्यस्य से काले सच लोकसाये ओकड्विदि ति एदम्मि
अवत्यंतरे वङ्कमाणस्य तक्काले मोहणीयविवक्सायं चरिमसमयच्याज्ञिवद्वंधमचपद्वप्यायणस्रहेण तत्यतपाद्विदिवंचपमाणावद्वारणद्वमुत्वस्यमोहण्यं—

अ एवेण कमेण संखेळाेसु हिविषंघसहस्सेसु गवेसु मोहणीयस्स चरिषसमयचडिवहवंघगो जावो, ताथे मोहणीयस्स हिविषंघो चरुसिह-बस्साणि अंतोंसुहुत्त्णाणि, सेसाणं कम्माणं हिविषंघो संखेळाणि वस्स-

सहस्साणि।

§ १६१. चडमाणपढमसमयकोहोवसामगस्स अंतोग्रह्मणुक्वतीसदस्समेत्वदु-संजलणिट्टिदिवंघादो एत्य दुगुणमेत्तिद्विवंधो जादो, सेसकम्माणं पि तप्यिडमागेणेव संखेजजवस्ससहस्समेत्रो द्विदिवंधो एदस्स जादो ति शुक्तत्यसंगहो । एवं चरिमसमए । एवं चउन्विद्ववंघगत्ते बङ्कमाणस्स द्विदिवंचपमाणविणिष्क्ष्यं काद्ण संपिष्ठ तदणंतरसमए पुरिसवेदस्स बंधोदयपारंभेण पढमसमयपंचिवहमोहबंधगो जायदि ति जाणावणह-ग्रुतसवेदस्स वंधोदयपारंभेण पढमसमयपंचिवहमोहबंधगो जायदि ति जाणावणह-ग्रुतसवेदस्य भणह-

## भेष कर्मीका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है।

§ १६०. चढुनेवाले अन्तिम समयवर्ती कोधवेदकसे सम्बन्ध रखनेवाले स्थितिबन्धको देखते
हुए हुने स्थितिबन्धको सिद्धि यहाँपर बिना प्रतिबन्धके उपलब्ध होती है। अब यहाँसे हजारो
स्थितिबन्धको अ्थापार द्वारा अन्तर्माहुँहते काल नीचे उत्तरे हुए जीवके तवनन्तर समयमे सात
नोचीयोंका अपकर्षण करेगा कि इस कथ्याके मध्यमे विद्याना हुए जीवके उस काल्य मिहनीयकर्मकी विवसासे अन्तिम समयमे चार प्रकारके कर्मोंका बन्ध कर्नवाले जीवके प्रतिपादन द्वारा
वहाँ होनेवाले स्थितिबन्धके प्रमाणका निक्चय करनेके लिये आगोके सुत्रका अवतार हुआ है—

\* इस कमसे संख्यात हजार स्थितिबन्धीं के गत हो जानेवर अन्तिम समयमें मोहनीय कर्मका चतुर्विध बन्धक हो जाता है। उस समय मोहनीयका स्थितिबन्ध अन्तर्स्ध हुर्त कम चौंसठ वर्षप्रमाण होता है तथा श्रेष कर्मों का संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है।

9 १६१. चढनेवाले प्रथम समयवर्ती कोध उपशामक अन्तर्मृहर्त कम बसीस वर्षप्रमाण चार संज्वलनके स्थितिबन्धसे यहाँपर दुगुणा स्थितिबन्ध हो गमा है तथा इसके शेष कमाँका भी उनके प्रतिभागके अनुसार सस्थात हुजार वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध हो गया है यह इस सुक्का समुक्ख्यस्थ अर्थ है। इस प्रकार पुष्पवेदका बन्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व खिल्सम समयमे जानना चाहिय। इस प्रकार चार प्रकारका बन्ध करनेकी अवस्थामें विद्याना जीवके स्थितिबन्धके प्रमाणका निक्चय करके अब तदनन्तर समयमे पृष्पवेदका बन्य और उदय प्रारम्भ होनेके प्रया

### \* नदो से काले पुरिसनेदगस्य वंघमो आयो ।

- क्ष ताघे चेव सत्तरहं कम्माणं पदेसम्गं पसत्वष्ठवसामणाए सन्तर्मणुवसंतं ताघे चेव सत्त कम्मसं ओकड्डियूण पुरिसवेदस्स उदयादिगुणसंढि करेदि, छुण्हं कम्मसाणसुदयावित्यवाहिरे गुणसेढि करेदि, गुणसंढिणिक्खेवो वारसण्हं कसायाणं सत्तर्णहं णोकसायवेदणीयाणं संसाणं च आउगवज्ञाणं कम्माणं गुणसंढिणिक्खेवेण तुल्लो सेसे सेसे च णिक्यवेषां ।
- ६ १६३. सुनमो एसो सुत्तपवंधो । संपहि एदम्मि चैव समए पुरिमवेदादीण द्विदिचंधपमाणावहारणद्वमत्तरसत्तिणहेसो—
- क्षि ताधे चेव पुरिसवेदस्स द्विविवंधो बत्तीसवस्साणि पश्चितुण्णाणि, समयमे पांच प्रकारके मोहतीय कर्मका बन्ध करनेवाला हो जाता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सुत्र कहते है—
  - पश्चात अनन्तर समयमें प्रुष्ठवेदका बन्धक हो जाता है।
- §१६२ स्थोकि उसी समय अपगतवेद पर्यायका क्षय हो जानेसे सबंदभावमे विद्यमान हुए जीवके पुरुषवेदका बन्ध होनेक प्रति कोई विसवाद नहीं पाया जाता तथा इसी समय पुरुष देवें साथ छह नोकपायोंके उपशमभावका क्षय हो जानेसे अनुष्या अवस्थामे सक्षम, अपकर्षण आदिका मम्भव तथा अत्यक्त साथ छह नोकपायोंके उपशमभावका क्षय हो जानेसे अवस्थामे सक्षम, अपकर्षण आदिका मम्भव तथा अत्यक्त साथ अवृत्त होने है इस बातका जात करानेके लिये आगोंके सुत्र प्रस्वकों कहते हैं—
- \* उसी समय सात कर्मोंका सम्पूर्ण प्रदेशपुंज प्रशस्त उपशामनासे अनुपशान्त हो जाता है तथा उसी समय सात कर्मोंके प्रदेशपुंजका अपकर्षण करके पुरुषवेदकी उदयादि गुणश्रेणिको करता है। तथा छह कर्मोंके प्रदेशपुंजकी उदयाविक्रके बाहर गुणश्रेणिको करता है। बारह कथाय, सात नोकपायवेदनीय और आयुकर्मको छोड़कर श्रेष कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप गुणश्रेणिनिक्षेपकी अपेक्षा समान होता है तथा श्रेष-श्रेयमें निक्षेप होता है।
- § १६३. यह सूत्रप्रवत्थ सुगम है। अब पुरुषवेद आदिके स्थितिबन्धके प्रमाणका निरुषय करनेके लिये आगेके सुत्रका निर्देश करते हैं—
  - # उसी समय पुरुषवेदका स्थितिबन्ध पूरा बन्तीस वर्षप्रमाण होता है.

१ ता॰त्रती उदयादिगुणसेढिसीसयं इति पाठः । २ ता॰त्रती विकस्तवदि इति पाठः ।

संजलणाणं ठिदिषंघो चर्सहिवस्साणि, सैसार्णं कम्माणं ठिदिणंघो संखेळाणि वस्ससहस्साणि।

- ५ १६४. एदं पि सुत्तं सुगमं 1 संबद्धि वृदं क्रुस्सिवेदमञ्जूनसंतं काद्ण हेड्डा ओदरमाणयस्त द्विद्वंश्वसहस्तेष्ठ गदेश्व तक्कारुमाविको वो द्विदिवंशमको विसेतो तद्रश्यायणद्वश्चलस्तुतं भणह-----
- पुरिसवेदे अणुवसंते जाव इत्थिवेदो जनसंतो एदिस्से अद्धाए संबेडजेस भागेस गदेस णामागोदवेदणीयाणमसंखेजवस्सद्विदिगो मधो।

संज्वलनोंका स्थितिबन्ध चौंसठ वर्षप्रमाण होता है तथा श्रेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है।

- अ पुरुषवेदके अलुपयान्त रहते हुए जनतक स्त्रीवेद लपयान्त होता है इस कालके संख्यात बहुआगोंके बीत जानेपर नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका असंख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध होता है।
- \$ १६५ चढतेवाले उपसामककं मात नोकपायोकी उपशामनाकालके संख्यातयों भाग जाकर जिस त्यानयर नाम, गोन और बेदनीय कर्मीका स्थात वर्षस्थामण दिखतिबन्ध प्रारम् होता है उस स्थानको प्राप्त हुए बिना ही इसके नाम, गोन और बेदनीय कर्मीका संख्यात वर्षस्थान हिस्साल स्थानण स्थितिबन्ध हो जाता है वह इस सूत्रका समुच्यास्थ्य अर्थ है। और यहाँ ऐसी आयोका नहीं करना कि चढतेवाले उपशामकके स्रोत्तम सम्यानव यपप्रमाल स्थितवन्ध देशका हुना हिस्सिक्थ होता है, क्योंकि प्रतिशासकके स्रोत्तम वास्यानव यपप्रमाल स्थितवन्ध देशका हुना हिस्सिक्थ होता है, क्योंकि प्रतिशासक माहास्थ-वस यहाँ उससे अर्धस्थातगुणे स्थितिबन्धकी प्रवृत्ता क्याने के स्थानको अर्थव्यहत्यकी प्रतिशासक स्थानिक्थ होता है। अब इस प्रकारके स्थितिबन्धके आरम्भ होनेपर उस समय अन्य क्योंक क्यों होता है। अब इस प्रकारके स्थितिबन्धके आरम्भ होनेपर उस समय अन्य क्योंक करने कल्यवहत्यको यहाँपर क्यानमा व्यक्ति इस वातका कथन करते हुए आगेके प्रवन्धक क्यान करते हुए आगेके

- # ताचे अप्पाषद्वमं कायव्यं।
- ९ १६६. सुगम ।
- सव्बत्थोवों मोहणीयस्स द्विदिवंधो ।
- ६ १६७. इदो ? तप्पाओगगसंखेजजनस्तसहस्तपमाणचादो ।
- % तिण्हं चाविकम्माणं ठिविषंघों संखेळगुणो ।
- ६ १६८. इदो ? संखेज्जवस्ससहस्सपमाणचाविसेसे वि बादरकोभवेदगद्धाए चेव एदेसिं संखेज्जवस्ससहस्सियद्विदिवंधपारंभमाहप्पेण तहामावसिद्धीए णिष्ट्याह-म्रवकंमादो ।
  - # णामागोदाणं ठिदिबंघो असंखेळगुणो।
  - ६ १६९. कि कारणं ? असंखेज्जवस्सियद्विदिवंधस्स तेसिमेत्य पारंभदंसणादो ।
  - \* बेदणीयस्स द्विदिबंधो विसेसाहिओ।
- ६ १७०. केचियमेचो विसेसो १ दुशागमेचो । एवमेदं हिदिबंधमाहिबय एदेणेबप्पाबहुआविहिणा हिदिबंधसहस्साणि काद्ण हेडा ओदरमाणो एचो अंतोम्रहुच-काले गदे तन्दि उदेसे एगसमयेण इन्धिवेदमणुबसंतं कुणइ चि आणावेमाणो उवरिमं सुचपबंधमाह—
  - उस समय अन्पबहुत्व करना चाहिये ।
  - § १६६ यह सूत्र सुगम है।
  - # मोहनीय कर्मका स्थितिबन्ध सबसे थोडा है।
  - ५ १६७ क्योंकि वह तत्प्रायोग्य सख्यान हजार वर्षप्रमाण है।
  - \* तीन घातिकर्मीका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।
- ५ १६८ क्योंकि सल्यात हजार वर्षप्रमाणकी अपेक्षा अविशेषता होनेपर भी बादर लोभ-वेदक कालमे ही इन कमेंकि संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थितिबन्धका प्रारम्भ होनेके माहात्म्यका उस तरहकी सिद्धि निवीध रूपसे पाई जाती है।
  - स नाम और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है।
- ११९. क्योंकि उन कर्मोंके असल्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धका यहाँ प्रारम्भ देखा जाता है।
  - वेदनीय कर्मका स्थितिबन्घ विशेष अधिक है।
- ६ १७० विशेषका प्रमाण कितना है ? दुगुणा है। इस प्रकार इस स्थितिवन्धको आरम्भ कर इस अल्पबहुल विधिसे हवारी स्थितिवन्ध करके नीचे उत्तरनेवाला जीव यहिंसे अन्तर्भुहूर्त काल जानेके बाद उस स्थानपर एक समय डारा स्त्रीवेदको अनुषशान्त करता है इस बातका जान कराते हुए आपेके सुत्रप्रवस्थको कहते है—

- \* एको द्विविषयसहस्सेषु गयेसु इत्यिवेदमेगसमएण अणुवसंतं करेवि, ताघे चेव तमोकडियुण आवित्वयाहिरे गुणसेहिं करेवि, इदरेसिं कम्माणं जो गुणसेहिणिक्सेवो तत्तिओ च इत्यिवेदस्स वि, संसे सेसे च णिक्सिवित ।
- ६ १७१. सुगमी एसी सुचपबंधी । एविमित्यिवेदमणुवसंतं काट्ण हेडा ओयरमाणस्स पुणी वि संखेज्जसहस्समेषेसु द्विदिबंधेसु अर्णतरभक्षविदेणेव अप्पावहुअ-विडिणा समझ्कतेसु णवुंसपवेदे च अज्ज वि अणुवसंतमावम(च्छ)छ(ड)माणे ? एटम्मि अवत्थंतरे वङ्गाणस्स जो द्विदिबंधविसयो विसेसो तिण्णदेसकरण्डसुचरसुच-मोडण्णं—
- # इत्थिवेदे अणुवसंते जाव णवुंसयवेदो उवसंतो एदिस्से अद्धाए संखेडजेसु भागेसु गदेसु णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमसंखेज-वस्सियद्विदिवंशो जादो ।
- १७२ चढमाणस्स इत्थिवेदोवसामणद्वाए संखेज्जदिमागे गर्द जम्ह उद्देसे
   तण्डमेदेसि कम्माणमसंखेज्जवस्सिओ द्विदंबो पज्जवसिदो संखेज्जवस्सिओ च
   द्विदंबो पारदो तम्रहेसं थोवंतरेण अपत्तस्सेवेदस्स णाणावरणदंसणावरणअंतगइयाणं
   संखेज्जवस्सियद्विदंबेपरिक्खएण असंखेज्जवस्सिओ द्विदंबो जादो चि एसो एत्थ
- अयहाँसे लेकर हजारों स्थितिबन्धोंके जानेपर एक समय द्वारा स्त्रीवेदको अनुपत्रान्त करता है और उसी समय उसका अपकर्षण कर उदयाविलके बाहर गुण-श्रेणिको करता है। यहाँ दूसरे कर्मोंका जो गुणश्रेणिनिक्षेप होता है उत्तना ही स्त्रीवेदका भी गुणश्रेणिनिक्षेप होता है। तथा श्रेष-श्रेष्में निक्षेप करता है।
- ६ १७१ यह मुनप्रबन्ध सुगम है। इस प्रकार स्त्रीवेदको अनुप्रवाश्त करके नीचे उतरनेवाले जीवके फिर भी अनस्तर प्ररूपित की गई अल्पबहुत्य विधिसे ही सच्यात हजार स्थितिवन्धोंके ज्यातीत होनेपर नणु सक्त्रेवदके अभी भी अनुग्रशस्त्र मात्रकों नही प्राप्त होते हुए ऐसी बीचकी अवस्थामे विद्यमान हुए उपके जो स्थितिवन्ध विध्यक विद्यमान होती है इसका निर्देश करनेके लिए आगेका सुत्र आया है—
- अः स्त्रीवेदके अनुपक्षान्त होनेपर जनतक नषु सकतेद उपकान्त रहता है इस कालके संख्यात बहुमार्गोके व्यतीत होनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंका असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है।
- १ ९०२ चढ़नेवाले जीनके स्त्रीवेदके उपशामना नानके संख्यातवें भाग जानेपर जिम स्थानमें इन तीन कर्मांका अस्ख्यात वर्षप्रमाण स्थितिनय ममाप्त होकर संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिनय प्रारम्भ होता है उस स्थानको थोड़ेसे अन्तरके द्वारा नही प्राप्त करनेवाले इस जीनके जानको जानका जानका अल्लाविक अल्लाविक अल्लाविक स्वाप्त कर्मांका स्थान स्थानिक स्थान

सुत्तत्थविणिच्छत्रो । संपहि एदम्मि हिदिबंघे आहत्ते अण्णारिसं हिदिवधप्पावहुत्रं होदि त्ति पदप्पायणह्रस्त्रतरो सुत्तपबंधो---

- # ताथे मोहणीयस्स द्विविषंधो थोबो, तिण्हं घाविकम्माणं हिवि-वंधो असंखेडजगुणो, णामागोदाणं ठिविषंधो असंखेडजगुणो, बेदणीयस्स द्विविषंधो विसेसाहिओ ।
  - १७३ सुगमतादो ण एत्थ किंचि वत्तव्वमित्थ ।
- अ जात्रे चादिकस्माणससंखेजजबस्सद्विदिगो बंधो ताप्रे चेव एग-समएण णाणावरणीयचडिवइं दंसणावरणीयितिविहं पंचंतराइयाणि एदाणि बुट्ठाणियाणि बंधेण जादाणि ।
- ५ १७४ चडमाणयस्स संखेज्जवस्साङ्गिद्वंधवारंभसमकालभेव एदेसि कम्माण-मेगङ्गाणियो वंधो जादो, एण्डि पि संखेज्जवस्साङ्गिद्वंधे पज्जवसिदे असंखेज्जवस्सिय-द्विदिवंधवारंभसमकालमेव पज्जवसिदो । एचो पाये मध्वासिमेव तासि दुङ्गाणियाणु-भागं वंधइ चि सुन्तव्यमंगहो । संविह एचो पुणो वि संखेज्जेस द्विदिवंधसहस्सेसु अणतरपर्कविदेण अप्पाववृत्जविहिणा गदेसु जम्बि उद्देसे चडमाणस्स णवुंसयवेदो उवसंतो तमुद्दंसमप्तस्सेवेदस्स णवुंसयवेदो अणुवसंतो होदि । ताधे चेव तमाकिङ्गिण्

असस्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाना है यह इस सूत्रका निश्ववार्थ है । अब इस स्थितिबन्धके प्राप्त होनेपर अन्य प्रकारका स्थितिबन्ध सम्बन्धी अरूबबृहल्ब होता है इस बानका कथन करनेके जिए आगेके सुत्रप्रबन्धको कहते हैं—

<sup>\*</sup> उस समय मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक है, उससे तीन घातिकमोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है, उससे नाम और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है तथा उससे बेदनीय कर्मका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

<sup>§</sup> १७३ सुगम होनेसे यहाँ कुछ वक्तव्य नहीं है।

ॐ जिस समय घातिकमीँका असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवाला वन्ध्र होता है उसो समय एक समयमें चार प्रकारका ज्ञानावरण, तीन प्रकारका दर्जनावरण और पाँच अन्तराय कर्म ये वन्ध्यकी अपेक्षा द्विस्थानीय हो जाते हैं।

<sup>े</sup> १७४ चढनेवालं जीवके सच्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धका प्रारम्भ जिम समय होता है । यहां भी सच्यान वर्ष स्थितिबन्ध गमाप्त होनेपर असस्य हत बर्षोका एकस्थानीय बन्ध हो जाता है । यहां भी सच्यान वर्ष स्थितिबन्ध गमाप्त होनेपर असस्य अतुभागको बांधता है। यह सुकता समुच्चताथ है। जब यहाँत आपि किर मी अननत्तर कहीं गई अल्य यहाँते आगे किर मी अननत्तर कहीं गई अल्य बहुति आगे किर मी अननत्तर कहीं गई अल्य बहुत्वविधिक अनुसार सच्यात हुआ र स्थितिबन्धों के जानेपर जिस स्थात प्रच बढनेवालं जीवके नमु सकवेद उपपान्त होता है जन स्थानको नहीं प्राप्त हुए दूनका नमु सक्त अनुपान होता है। तथा उसी अस्त हुआ भरता हुआ हम

तदंतरं पूरेमाणी सेसकम्माणं गलिदसेसगुणसेढिणिक्खेवायामेण सरिसं गुणसेढि-णिक्खेवहृदयावलियवाहिरे णिक्खिवदि चि पदुष्पाएमाणो उवरिमं सुचपवंधमाह—

- क तदो संखेजजेस द्विविध्यसहस्तेसु गदेसु णवुंसयवेदं अणुवसंतं करेदि । ताचे चेव णवुंसयवेदमोकद्विधूण आविवयवाहिरं गुणसेहिं णिक्लिवि वदि । इदरेसिं कम्माणं गुणसेहिणिक्खेबेण सरिसो गुणसेहिणिक्खेवो सेसे सेसे च णिक्खेवो ।
  - § १७५ गयत्थमेदं सुत्तं।
- \* णवुंसयवेदे अणुवसंते जाव श्रंतरकरणद्वाणं ण पावि एदिस्से अद्धाः संखेश्जेसु भागेसु गदेसु मोहणीयस्स असंखेळवस्सिओ द्विदि-वंघो जादो ।
- १७६ जिम्ह उद्देसे चडमाणो अंतरकरणं काद्ग मोहणीयस्स संखेजज-विस्तयं द्विदिवंधं आढवेइ तक्ष्र्देसमंतीक्ष्रद्वणेण पावदि चि एदिन्द अवत्थंतरे वद्व-माणस्तेदस्स पिडवादपाइस्मेणासखेजजविस्तिओ मोहणीयस्स द्विदिवधो जादो चि एसो एत्य सुनत्थसंगदो, चडमाणसञ्बद्धार्दितो ओदरमाणसञ्बद्धाणं पुल्वमेव विसेसद्दीण-मावेण पज्जवसाणदंगणादो । तदो एत्युवजोगिओ एसो अत्यो वचल्वो । तं जद्दा-जविर चटमाणसुद्दमसांपराइयद्धा च हेद्दा ओदरमाणसुद्दमसांपराइयद्धा चेदि एवमेदाओ

शेष कर्मोके गलितशेष गुणश्रीणिनक्षेपके आयामके समान ही उदयावलिके बाहर गुणश्रीणिनिक्षेपको करता है इस बातका कथन करते हुए आगेके सुनन्नबन्धको कहते है—

\* पश्चात् संख्यात इजार स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर नधुंसकवेदको अनुप-शान्त करता है। उसी समय नधुंसकवेदका अपकर्णण कर आविल्बाह्य गुणश्रेणिको निक्षिप्त करता है यह गुणश्रेणिनिक्षेप श्रेष कर्मोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके समान होता है तथा श्रेष-श्रेषमें निक्षेप होता है।

§ १७५ यह सूत्र गतार्थ है।

- \* नपुंसकवेदके अनुवधान्त होनेपर जबतक अन्तरकरणके कालको नहीं प्राप्त करता है इस कालके संख्यात सार्गोके बीत जानेपर मोहनीयकर्मका असंख्यात वर्णप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है।
- § १७६ चढ़नेवाला जीव जिस स्थानमें अन्तरकरणको करके मोहनीयकर्मका संस्थात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध आरस्भ करता है उस स्थानको अन्तर्मुहृत द्वारा नही प्राप्त होता है इस अवस्थाके मध्य विद्यमान इसके प्रतिवादिक माहान्यका मोहनीय कर्मका असस्थात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है यह यहाँपर सुन्नार्यका सबह है, क्योंकि चढ़नेवाले सम्पूर्ण कालोसे उत्तरने-वालेके सम्पूर्ण कालोका पूर्व हो विवोध होनकस्ते अन्त देखा लाता है। इसलिय यहाँपर यह उपयोगी अर्थ कहना चाहिये। वह वैसे---अपर चढ़नेवालेका सुक्ससम्परायका काल और नीचे उतरने-

दो वि एक्कदो कार्ण जोइज्जमाणे का बहुआ का वा थोवा वि पुष्णिदे अदिरमाणसुहमसांपराहपद्धा विसेसहीणा अवदि अंगोह्यहुनमेत्तेण । एवं वेव चड-माणोदरमाणसुं असिस्वद्धाणमण्णोण्णं पेक्खियण विसेसाहियहीणमावो जोजेपच्यो । अत्र चोधते—अंतरकणं कार्ण विदिक्कंडो जो काळी चवमाणसविधवो ण सो पाडिणियत्त्रिय पुणरागटळदि, बोलीणस्स तस्स पुणराममणविराहादो । तदो कभेमेंद चुच्चदे, 'णवुं सम्वदे अणुवसंते जाव अंतरकरणद्धाणं ण पावेदि' वि तहाविहसंभवस्स जुन्धिवाहियत्तादो ? एत्य परिहारो बुच्चदे—सच्चमेदं, ण सो कालो पुणरामच्छिदि कि इच्छिज्जमाणचादो । किंतु अंतरकरणं कार्ण उत्तरे चिटिय उत्तरतकसाची होर्ण पुणो हेट्टा ओदरमाणस्स उत्तरतिद्धादो उत्तरि होर्ण हिंदी एसो णवुं सपवेदस्साणुवस्तकालो उत्तरामगस्म णवुं सपवेदोवसामणद्धाये धोरुच्चयेण सरिमपरिमाणो चि कार्णेदस्स तन्भावोवचारेण अंतरकरणुदेमं पि एत्येव बुद्धीए संकिपय जेणेसा परुषणा आहता तदो ण किंचि विरुक्ष्य, उत्तरसामगदाविवज्जामेण परिवदमाणद्धाओ विलोमक्कमण हुनेद्रण एसा परुष्टणा आहता तदो ण किंचि विरुक्ष्य आहता ति । तम्हा णवुं सपवेदे अणुवसंते जाव अंतरकरणुदेमं ण पावदि ताव एदमद्धाणं संखेज्जविभागे च सेसे मोहणीपरम संखेज्जविस्सपहिदिवंचप्रल्हिप्यूण असंखेज्जविस्साो च सेसे मोहणीपरम संखेजजविस्सपहिदिवंचप्रल्हिप्यूण असंखेज्जविस्सो हिदिवंचप्राण्डीयो पाद्धी ति स्रतंथं ।

बालेका सुक्ष्ममा स्पराय काल इस प्रकार इनको मिलाकर देखनेपर कीन काल बहुत होता है और कीन काल स्तोक होता है ऐसी पुच्छा होनेपर जतरतेबालेका सुक्ष्ममास्पराय काल अन्तर्सहने-मात्र बिदोष होन होना है। इसी प्रकार चढनेवाले और उत्तरतेवाले जीवोंके राम्यूर्ण कालोको परस्पर मिलाकर देखते हुए क्षमसे विदोध अधिक और विदोध होन कालकी योजना करनी नाहिंग

सका—सहीपर राकाकार कहता है कि अन्तरकरण करके चढ़नेवालेसे सम्बन्ध रखनेबाल) जो काल अपतीत हो गया है वह लोटकर फिर नही आता है, क्योंकि व्यतित हुए उस कालका पुनः लोटकर जोनका बिरोध है, है। इमलिये यह कैसे कहते है कि गुस कवेंद्रक अनुराशान होनेपर जबतक अन्तरकरणके कालको नहीं प्राप्त करता है', क्योंकि उस प्रकारका सम्भव युवितवाह्य हैं?

समाधान—यहाँ उन्तर शकाका परिहार करते है—यह कहना, सत्य है कि बह काल फिर लीटकर नहीं आता, बयोंकि यह हमें इन्त है। कियु अत्यारकरण करके ऊपर चढ़कर ओर उपानत्ककार होकर पुराने निजे उत्यरेतांकि के उपयान्त काला, होकर पुराने नीजे उत्यरेतांकि उपयान्त काला, दिवस हुआ यह नपुंस्तके उपयान्त काला, दिवस हुआ यह नपुंस्तके उपयान्त काला, उपशामकके नपुंस्तके उपयार हारा यहिंगर अन्तरकरण स्थानक सुद्धा प्रमाणवाला है ऐसा करके इनके उसके मद्भावक उपयार हारा यहिंगर अन्तरकरण स्थानक वृद्धिसे सकत्व करके वृद्धिक यह प्रस्थणा स्वीकर की गई है, इसलिए यह कुछ भी विकट नहीं है। क्योंकि उपशामकके कालके विकट नहीं है। क्योंकि उपशामकके कालके विकट नहीं है। इसलिए वर्षु प्रस्थान अपरस्थानको सहा आपरस्थानको सही प्राप्त कर यह प्रस्थान अपरस्थानको सही प्राप्त करता है तबतक इस स्थानके सस्थात क्षण्य करके उनमेसे बहुत सण्डोंके जानेपर की सही प्राप्त करता है तबतक इस स्थानके सस्थात क्षण्य करके उनमेसे उहने एक उसले की रही प्राप्त करता है उत्वर्धक प्रत्निक्य का उसले अर रहनेपर महिनोधकार्क संस्थात वर्षप्रमाण स्थितकन्य प्रस्थान अर्थक्यात वर्षप्रमाण स्थितकन्य प्रस्थान कर्मार वह युक्तर पर महिनोधकार्क संस्थात वर्षप्रमाण स्थितकन्य प्रस्थान अर्थक्यात वर्षप्रमाण स्थितकन्य प्रस्थान क्षार वह युक्तर यह सुक्तर पर साहनेप्रस्थान वर्षप्रमाण स्थितकन्य प्रस्थान व्यवस्थान स्थार वर्षप्रमाण स्थितकन्य प्रस्थानक स्थार करार वर्षप्रमाण स्थितकन्य प्रस्थान स्थार वर्षप्रमाण स्थारकन्य स्थार करार वर्षप्रसाण स्थारकन्य स्थारक वर्षप्रसाण स्थारकन्य स्थारक वर्षप्रसाण स्थारकन्य स्थारक वर्षप्रसाण स्थारकन्य स्थारक वर्षप्रसाण स्थारक स्थारक वर्षप्रसाण स्थारक वर्षप्रसाण स्थारक स्थारक वर्षप्रसाण स्थारक स्थारक स्थारक स्थारक वर्षप्रसाण स्थारक स

### # ताथे चेव बुद्दाणिया बंधोदया ।

- § १७७ मोइणीयस्म संस्रेज्जवस्सियद्विषंश्रसमकालं वारंत्राणमेदेसि ए गृहाणिय-वंवीदयाणं तप्यज्जनसाये वेव विस्त्रमत्तीय व्याह्यकादो । संबद्धि छ्यु आविलयासु गदासु उदीरणा ति जो णियमो उवसामगस्स अंतरकरणसमकालमेवाहतो वि सो स्त्य णरिय, किंतु ओदरमाणस्स सन्वावत्थासु वेव जंशाविक्ष्यादिक्कंतवेत्तं वेव कम्मष्ट्री-रिज्जदि ति एदस्स अरखविसेसस्स पद्यावाध्याक्को उतस्कुतारंत्रो—
- सन्वस्स पिडवदमाणस्स इसु आविषयम् गदासु वदीरणा इदि
   णात्य णियमो आविषयदिककंतम्प्रदीरिकजदि ।
- ६ १७८ एरध सञ्जगहणेण पहिजदमाणसुहुमसापराह्यप्यहुढि मञ्जरेषेव पयदणियमो णित्य ति एसो अत्यो जाणाविदो, अण्णहा सञ्जविसेसणस्य साहिन्छ-याणुवरुंमादो। अण्णे बृण आहरिया जाव मोहणीयस्य संखेज्जवस्सरिटदिगो गेषो ताव ओदरमाणयस्य वि छसु आविष्ट्यासु गदासु उदीरणा ति एसो णियमो होद्ण पुणो असंखेज्जविस्सयिट्ठदिगोथगारंगे एतो प्यहुढि तारिमो णियमो णट्ठो चि एद्स्म सुत्तस्य अत्यं वक्खाणेति। एद्मिम पुण वक्खाणे अवलंबिज्जमाणे सञ्ब-ग्महणमेदं ण संबज्झिद ति तदो युज्बुको चेव अत्यो पहाणमावेणावकंवेयन्त्रो। संपिष्ट मोहणीयस्य जो आणुपुज्वीसंक्रमणियमो उवसामगस्य अंतरसमचिसमकालमेव आदजो

### \* उसी समय दिस्थानिक बन्ध और उदय होते हैं।

# सभी गिरनेवालोंके छह आविलयोंके व्यतीत होनेपर उदीरणा होती हैं ऐसा नियम नहीं हैं, किन्त बन्चावलिके व्यतीत होनेपर उदीरणा करने लगता हैं।

\$ १७८ इस सुत्रमे 'सर्व' पदका ग्रहण करनेसे गिरनेवाले सुक्ष्मसाम्परायसे सर्वत्र ही प्रकृत नियम नही रहना इस प्रकार इस अर्थका ज्ञान कराया गया है, अन्यया 'सर्व' इस विशेषणकी सफलता नहीं प्राप्त होती। परन्तु अन्य आचार्य जबतक मोहनीयकर्मका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिक सहस्ता है तबतक उत्तरनेवालेक में। छह आविल्योके जानेपर उदीरणा होती है इस प्रकार यहां तम्म होकर पुन: असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिकच्च प्रारम्भ होनेपर यहाँसे छेकर उस प्रकारका नियम नष्ट हो जाता है इस प्रकार इस सुत्रके अर्थका व्याख्यान करते हैं। परन्तु इस व्याख्यानक अवलम्बन करनेपर यह 'सर्व' परका ग्रहण नहीं बनता, इसलिए पूर्वोक्त अर्थका हो प्रधानमाथिक अवलम्बन करनेपर यह 'सर्व' परका ग्रहण नहीं बनता, इसलिए पूर्वोक्त अर्थका हो प्रधानमाथिक अवलम्बन करनेपर यह 'सर्व' परका ग्रहण करने बनता कालिय ।

१७३ मोहतीयके संस्थात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धके समान कालमे प्रारम्भ होनेवाले इन एक स्थानीय बन्ध और उदयका उसके अन्त होनेके समयमे ही एकस्थानीय बन्ध और उदयका उसके अन्त होनेके समयमे ही एकस्थानीय बन्ध और उदयकी परिसमापिन व्यायप्राप्त है। अब छह आविलयोके गत होनेषर उदौरणाका जो निषम उपधासकके अन्तरकरणके समान एक कालमे आरम्भ किया था बहु यहाँ नहीं रहता, किन्तु उतरनेवालेके सभी अवस्थाओं बन्धायिक व्यतीन होनेके बाद ही कर्मकी उदीरणा करता है इस प्रकार इस अर्थियकोषका प्रतिवादनस्वरूप आगेक सुक्का आरम्भ करते है—

सो वि ओदरमाणयस्स सन्वावत्थाए चेन णित्थ चि एदस्तत्थिविसेसस्स पुन्नमन-हारिदसरूबस्स वि पुणी वि णिच्छयकरणट्टप्रचारमुचमीहण्णे---

- अणियहिष्पहुडि मोहणीयस्स अणाणुपुब्विसंक्रमो लोभस्स वि संक्रमो ।
- ६ १७६ औदरमाणाणियद्विपटमसमयप्यहुं स्वित्वस्वादिक्कंतविसयमोहणी-यस्साणुप्रव्वीसकर्माणयमो णित्य, किंतु अणाणुपुव्वीसंक्रमो चेव एत्य होदि ति, अदो चेव लोमसंजलणस्स वि संक्रमो ति एमो एत्य सुत्तत्व्याण्यक्रओ । ओदरमाणसुहुम-सांपराइयपढमसमयप्यहुं चि चेव मोहणीयस्स अणाणुपुव्विसंक्रमो ति किमेर्च ण उच्चदे १ ण, सुहुमसांपराइयगुण्टठाणो मोहणीयस्स गंधाभावेण संक्रमपुचुणी तत्य संभवाणुवलंभादो । एदं च सर्ति पङ्घ्च बुत्तं । लोमसंजलणस्स वि ताघे चेव सकम-स्त्रमा सुष्यण्णा ति । अण्णहा पुण जाव तिविहा माया ण ओकडिदा ताव अणाणु-पुच्नीसंक्रमस्सुववनी ण जायदे, तचो पुच्चं लोमसंजलणस्स पढिग्गहामिण संक्रम-पचुनीए संभवाणुवलंभादो । संपहि एत्यतणदिठदिवोधप्यावहुअसरूवविहाण्णट्ठ-स्वविसं पन्निमाइ—

## \* जाघे असंखेज्जवस्सिओ द्विदिबंधो मोहणीयस्स ताघे मोहणीयस्स

समान कालमे होनेवाला जो मोहनीयकर्मका आनुपूर्वीसकमका नियम आरम्भ हुआ था वह भी उत्तरनेवालेके सब अवस्थाओमे नहीं है इस प्रकार पूर्वमे अवधारित स्वरूपवाले इस अर्थीयरापका फिर भी निश्चय करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार हुआ है—

अनिवृत्तिकरणसे लेकर मोहनीयकर्मका अनानुपूर्वी मंक्रम होने लगता है।
 और लोभका भी संक्रम होने लगता है।

१९९ उत्तरनेवाले उपशामकके अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर जिनका विषय अनिकात हो गया है ऐसे मीहतीयका आनुपूर्वीमिकम सब जगह नही रहता, फिन्नु यहांपर अर्थात् अनिवृत्तिकरणसे लेकर अनानुपूर्वीसकम ही होता है और इसीलिए लोभसञ्चलनका भी मकम होता है यह यहाँ इस सुक्के अर्थका निक्चय है।

शका-उतरनेवाले सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयसे लेकर ही मोहनीयकर्मका अनानुपूर्वी-

सकम होता है ऐसा क्यों नहीं कहते ?

समाधान — नहीं, क्योंकि सुरुपसाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीयकर्मका बन्ध न होनेसे वहां संकमको प्रवृत्ति सम्भव नहीं है। और यह शक्तिको अपेक्षा कहा है, क्योंकि लोगमंज्यलनको तो उसी समय संकमको शक्ति उत्पन्त हो जाती है। अन्या जबतक नीन शक्तिको गायकाय अवकर्षण नहीं होता नवतक अनानुपूर्वी संक्रमको उपपत्ति नहीं होती है, क्योंकि उससे पूर्व लोभसज्यलनके प्रतिमहुका अभाव होनेसे संक्रमको प्रवृत्ति सम्भव नहीं है। अब यहाँ होनेवाले स्थितिकथके अल्पबहुत्वका निश्चय करनेके लिये आगेके प्रवृत्ति सम्भव नहीं हैं—

🚜 जब मोहनीय कर्मका असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तब मोहनीय-

हिदिबंबो बोबो, चाबिकस्माणं हिविबंबो असंखेकजशुणी, णामागोदाणं हिदिबंबो असंखेकजशुणी, बेदणीयस्स हिविबंघो विसेसाहिजी ।

- ६ १८०. सुगमं । संपहि एत्तो हेट्डा वि एदेणेव अप्याबहुअक्क्रोण द्िडदिशंध-सहस्साणि कारणोदरमाणस्य परुवणायशंधं सुवाणुसारेण वचड्स्सामो—
- % एदेण कमेण संखेऽजेसु हिदिषंघसहस्सेसु गदेसु अणुमागर्यवेण वीरियंतराइयं सव्वघादी जादं। तदो हिदिबंघपुष्रसेण आभिणिबोधिय-णाणावरणीयं परिभोगंतराइयं च सव्वघादीण जादाणि। तदो हिदिषंच-पुघत्तेण चक्खुदंसणावरणीयं सव्वघादी जादं। तदो हिदिबंधपुष्रसेण सुद्णाणावरणीयमव्यवसुदंसणावरणीयं मेगंतराइयं च सव्वघादीण जादाणि। तदो हिदिबंधपुष्रसेण ओहिणाणावरणीयं अहिद्दंसणावरणीयं जादाणि। तदो हिद्वंधपुष्रसेण जादाणि। तदो हिद्वंधपुष्रसेण जादाणि। तदो हिद्वंधपुष्रसेण मणपञ्जव-णाणावरणीयं दाणंतराइयं च सव्वघादीण जादाणि। तदो हिद्वंधपुष्रसेण मणपञ्जव-णाणावरणीयं दाणंतराइयं च सव्वघादीण जादाणि।

कर्मका स्थितिवन्ध सबसे थोड़ा होता है, उससे घातिकर्मोंका स्थितवन्ध असंख्यात-गुणा होता है, उससे नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है और उससे वेदनीयकर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है।

- ६१८०, यह सूत्र सुगम है। अब यहाँसे नीचे भी इसी अल्पबहुत्वके क्रमसे हजारो स्थिति-बन्धोको करके उतरनेवालेकी प्ररूपणाके प्रवन्थको सुत्रके अनुसार बतलावेंगे।
- इस क्रमसे संख्यात इजार स्थितवन्धीं के जानेपर अनुसागबन्धकी अपेक्षा वीर्यान्तराय सर्वधाति हो जाता है। तत्वरचात् स्थितिवन्धपृथ्वस्त्वके द्वारा आभिनि-वोधिकज्ञानावन्धीय और परिसोगान्तराय कर्म मर्वधाति हो जाते हैं। तत्वरचात् स्थिति-वन्धपृथ्वस्त्वके द्वारा चश्चदर्धनावरणीय कर्म सर्वधाति हो जाता है। तत्वचात् स्थितिवन्ध पृथ्वस्त्वके द्वारा अधुत्वानावरणीय अच्छदर्बनावरणीय और सोगान्तगय कर्म सर्वधाति हो जाते हैं। तत्वरचात् स्थितिवन्ध पृथ्वस्त्वके द्वारा अवधिज्ञाना-वर्णीय, अवधिद्वानावरणीय और सामान्तराय कर्म सर्वधाति हो जाते हैं। तत्वरचात् स्थितिवन्धपृथ्यस्त्वके द्वारा मनःवर्षयम्तानावरणीय और दानान्तरायकर्म सर्वधाति हो जाते हैं।
- § १८१ चढ़नेवाले जीवके अनुभागबन्धकी अपेक्षा जिस क्रमसे इन बारह कर्मोंका अनुभाग-वन्य देशघातिपनेको प्राप्त हो गया था, नीचे उतरनेवाले जीवके पश्चादानुपूर्विक अनुसार उसी

जहाणिहिद्वनिष् देसपादिकरणियासेण सन्वचादिव भेदेसिमणुवागणंघेण जादमिदि एसो एत्य सुक्तत्वसंगद्दो । णवरि समसगदेमणादिकरणुद्दं समयक्तस्त्रे पुन्वमंत्रोग्रहक्त-मरिष कि देसपादिकरणविचादो सन्वत्य दहन्त्रो ।

- क तदो ठिविकांश्वसहस्सेसु गवेसु असंखेळाणं समयपबद्धाणमुदीरणा पिंडहम्मदि ।
- ६१८२ असंखेजज्ञेगमार्गो समयपबद्धस्य उदीरणा वक्तदि तदो सन्ववादि-गंघितसयादो पुणो वि असंखेजज्ञगुणबङ्गीए द्विदिगंधसहस्सेष्ठ बहुएस गदेसु चढमाणस्स समपारंगविसयादो पुन्वमेव अंतोध्रहुत्तमात्यि ति सन्वीति कम्माणमाउगवेदणीयवज्जाणं असंखेज्जसमयपबद्धपडिवडा उदीरणा पडिडदा जादा । एगसमयपबद्धस्स असंखेज्ज-लोगभागपडिभागेणोदीरणाए एत्तो प्यष्टुडि पत्रुत्ती जादा ति एसो एत्य सुत्तत्थ-सञ्चन्यो ।
- ६ १८३ एवमेदं परूविय संपहि एन्थेषुद्देसे ड्रिदिशंधप्पावदृश्यमेवं पयट्टदि चि जाणावणद्रमुवरिमं पर्शंधमाह—

कमसे यथा निर्दिष्ट स्थानपर उन बारह कमींके अनुभागबन्धके देशघातिकरणका विनाश हो जानेमें हनका अनुभागबन्धकी अपेक्षा सर्वधातिपना प्राप्त हो गया है यह यहायर इस सूचके अयंका ताल्पर्य है। इतनी विशेषना है कि अपने-अपने देशघातिकरणके स्थानको प्राप्त होनेके अन्तर्मृहर्ने पूर्व ही देशघातिकरणका विधात सर्वज्ञ जानना चाहिये।

- क तत्पश्चात् इजारों स्थितिबन्धोंके जानेपर असंख्यात समयप्रवढोंकी उदीराणा नष्ट हो जाती है।
- १८२. एक समयप्रबद्धमें असल्यात लोकके भागके अनुसार उदीरणा प्रवृत्त होत्री है, इसलिए जो सर्वमातिबन्धका स्थान है उससे फिर भी असंख्यात गुणवृद्धिक द्वारा बहुत हजारो हिस्सिवन्धिके कोत्यर चहुत हजारो हिस्सिवन्धिके कोत्यर चहुत हजारो हिस्सिवन्धिके कोत्यर कार्यका त्रारा व्यवस्थान प्रवृद्धिकी उदीरणा प्रारम्भ हुई यी उस स्थानके अन्तमु हुर्त पहले ही आयु और वेदनीय कमाँको छोडकर रोल पसी कमाँकी असल्यात समयप्रबद्धीकी उदीरणा समाप्त हो जाती है। यहांमें लेकर एक समयप्रबद्धकी असंख्यात लोकके भागके प्रतिभागके अनुसार उदीरणा प्रवृत्त हो जाती है यह सुप्तके अर्थका सार है।

विश्वायं—सामान्य नियम यह है कि उपशमश्रीणमे चढ़नेवाळ जीवके जिस स्थानसे असंस्थात समयवद्धीकी उदोरणा प्रारम्भ हो जाती है उसके पूर्व मर्वत्र असस्थात लोकके प्रतिभाग के अनुसार ही उदोरणा प्रवृत्त रहती है। किन्तु चढ़ते समय चहिले असस्थात तमप्रप्रबद्धीकी उदीरणा प्रवृत्त रहती है। किन्तु चढ़ते समय चहिले असस्यात तमप्रप्रवद्धीकी उदीरणा अनुत्त होनों है, उत्तरनेवाल जीवके उस स्थानको प्रारम हो अन्ति हो। असंस्थात समयप्रवद्धीकी उदीरणा समाप्त होकर पुनः पूर्वत् उदीरणा प्रारम्भ हो आती है।

५ १८३. इस प्रकार प्रकृत विध्यका प्ररूपण करके अब इस स्थानपर स्थितिवशका अल्प-वहुत्व इस प्रकार प्रवृत्त होता है इस बातका झान करानेके छिये आगेके प्रबंधको कहते है— \* जाचे असंखेळकोगपिडमागे समयपषद्धस्स उदीरणा ताचे मोहणीपस्स द्विविषंघो थोवो, वादिकम्माणं द्विविषंघो असंखेळगुणो, णामागोदाणं ठिविषंघो असंखेळगुणो, घेदणीयस्स द्विविषंघो विसेसाहिओ।

५ १८४. सुगमं । युञ्चत्रस्तेव अप्याबहुअपवंचस्स व्स्व वि संभालणफलत्तादो । एवमेदेण अप्याबहुअविहाणेण संखेजजाणि द्विदिवंधसहस्साणि असंखेजजगुणवट्टीए काद्ण हेहा ओदरमाणस्स अंतोग्रहुत्तं गंत्ण तदो अण्णारिसो द्विदिवंधप्याबहुअकमी जायदि ति जाणावणफले उत्तरसुत्त्वणिहेसो—

# एवेण कमेण हिविबंधसहस्सेसु गदेसु तवो एककसराहेण मोहणी-यस्स हिविबंधो योवो, णामागोदाणं ठिविबंधो असंखेखागुणो, घाविकम्माणं ठिविबंधो विसेसाहिओ, वेवणीयस्स हिविबंधो विसेसाहिओ ।

§ १८५. इदो ? एवमेत्युर से एक्कवारेणेव तिण्डं धादिकस्माणं हिदिबंधादो णामागोदाहिदिवंधस्स हेडा विसेसहाणीए पडिवादो वेदणीयिहिदिवंधस्स च घादिकस्म-इिदिवंधादो विसेसाहियभावपरिणामो चि णासंकणिङ्जं, परिणामविसेससमासेङ्ज तहाभावसिद्धीए णिब्बाह्यवलंभादो । जिन्द उद्दे से णामागोदाणं हिदिबंधादो

समाधान—ऐसी आर्थाका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि परिणामविशेषका आलम्बन लेकर उस प्रकारकी सिद्धि निर्बोधरूपसे पाई जाती है। उपचामकके जिस स्थानपर नाम और गोत्रकर्मके

अति समय असंख्यात लोकके प्रतिमागके अनुसार समयप्रबद्धकी उदीरणा प्रारम्भ होती है उस समय मोहनीय कर्मका स्थितवन्ध सबसे अन्य होता है उससे चातिकर्मोका स्थितवन्ध असंख्यातगुणा होता है उससे नाम और गोत्रकर्मका स्थितवन्ध असंख्यातगुणा होता है और उससे बेदनीय कर्मका स्थितवन्ध विशेष अधिक होता है।

९ ८८८ यह सूत्र सुगम है, क्योंकि यहाँपर भी पूर्वके अल्पबहुत्वप्रबंधकी सम्हाल करना ही इसका फल है। इस प्रकार इस अल्पबहुत्विविध्ते असंख्यात गुणवृद्धिक्यमें संख्यात हुजार स्थिति अंध करके नीचे उत्तरनेवाल जोवके अन्तर्मुहतं काल जाकर तत्पश्चात् ज्ञय प्रकारका स्थितिकम्बके अल्पबहुत्वका कम प्रारम्भ होता है इस प्रकारका ज्ञान करानेके लिए आगेके सुत्रका निर्देश करते है—

<sup>\*</sup> इस कमसे हजारों स्थितिबन्धोंके जानेपर परचात एक ही बारमें मोहनीय कर्मका स्थितिबन्ध सबसे अन्य होता है, उससे नाम और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है, उससे धातिकर्मोंका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है और उससे वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है।

<sup>§</sup> १८५. शंका—इस स्थानपर एक ही बारमे तीन घातिकर्मोंके स्थितबन्धसे नाम ओर
गोत्रकर्मका स्थितबन्ध नीचे अर्थात् कम होकर विशेष होन कैसे हो गया है तथा वेदनीयकर्मका
स्थितिवन्ध घातिकर्मोंके स्थितबन्धसे विशेषाधिकभावरूप परिणासको कैसे प्राप्त हो गया है?

विण्यं पादिकम्मान्यं द्विदिषंभे जनसामान्स एककसराहेण असंबेज्जगुणहाणीए हेट्टा जिम्बिद्दो तक्ष्वं समप्रवस्तेव ओदरमाण्यस्स एवंविद्दो द्विद्वंभविद्वचो जादो चि एको एक्स मानस्यो । बद्द एवं विसेसाहियविद्वं मोन्नण असंखेज्जगुणवहीं एसो विस्वचो किण्ण आदो चि णासंकियन्तं, ओदरमाण्यस्स सन्त्रो द्विदिवंभवन्त्रहो विसेसाहिय-वृद्धीए चेव व्यव्हित् चिण्यमदंसणादो । ण एस णियमो णिण्णवंघणो, एवं चेव सुर्वं व्यव्ह्यार् से एवकोदं चि ण्यमदंसणादो । एव व्यव्हेच कमेण पुणो वि संखेज्जसहस्समेनाणि द्विदिवंभव्यस्सरणाणि काद्ण हेट्टा ओदरमाणस्स अंतोह्यहुक्काले बोलीणे तदो अण्णारिसो द्विदिवंभव्यस्वस्वक्षमे संवृत्ते चि जाणावणकले उत्तरसुत्त्रवर्षे

\* एवं संखेजाणि द्विविषंघसहस्साणि कार्ण तदो एक्कसराहेण मोंहणीयस्य द्विविषंघो थोबो, णामागोदाणं ठिविषंघो असंखेज्जणो, णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं ठिविषंघो तुल्लो विसेसाहिओ ।

§ १८६. क्टो १ एवमेत्य वेदणीयद्विदिवंधस्स णाणावरणादिद्विदिवंधादो विसेसा-हियमावेण पुन्वं पयद्वमागस्स एककसराहेणेव तिण्डं घादिकम्माणं द्विदिवंधेण सरिस-

स्थितिबन्धसे तीन घातिकमौँका स्थितिबन्ध एक बारमे असंस्थात गुणहानिरूपसे नीचे (कम होकर) प्राप्त होता है उस स्थानको प्राप्त होनेके पूर्व ही उतरनेवाले जीवके इस प्रकारसे स्थितिबन्धका परिवर्तन हो जाता है यह इस सुत्रका भावार्य है।

णंका—यदि ऐसा है तो विशेष अधिकरूपसे वृद्धिको छोड़कर असंख्यात गुणवृद्धिरूपसे यह परिवर्तन क्यो नहीं हो जाता ?

समाधान—ऐसी आधाका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उतरनेवाले जीवके सम्पूर्ण स्थिति-बन्धका परिवर्तन विद्योष अधिक वृद्धिरूपसे ही प्रवृत्त होता है यह नियमसे देखा जाता है। और यह नियम कारणरहित है नहीं, क्योंकि यही सूत्र कारण करके प्रवृत्त होता है।

इस प्रकार इम क्रमसे फिर भी संख्यात हवार स्थितिबन्धोंका उत्सर्पण करके नीचे उत्तरनेवाले जीवके अन्तम् हूर्तं कालके जानेपर अन्य प्रकारका स्थितिबन्धके अल्पबहुत्वका क्रम प्राप्त होता है इस बातका ज्ञान करानेके फलस्वरूप आगेके प्रबन्धको कहते है—

- \* इस प्रकार संख्यात हजार स्थितिबन्धोंको करके परचात् एक वारमें मोहनीय-कर्मका स्थितिबन्ध सबसे अन्य होता है, उससे नाम और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है और उससे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय वेदनीय और अन्तराय कर्मोंका स्थितिबन्ध एक समान होकर विशेष अधिक होता है।
- § १८६ शंका—पहुले बेदनीय कमंका स्थितिबन्ध ज्ञानावरणादि कमोंको अपेक्षा विशेष
  अधिकरूपसे प्रवृत्त था वह यहाँपर इस प्रकार एक बारमे ही तीन वातिकमोंके स्थितिबन्धके
  समान परिणामवाला कैसे हो गया ?

परिणामी बादी चि मासंकणिक्तं, अंतरंगपिणामीवसैनमस्सिष्ण सर सरहामाच-सिद्धीए विष्पविसेहामावादो । एत्य वि जम्हि उद्देसे चढमाणस्स णाणावरणादीणं क्रिटिकंपादो विष्पविष्णे वेदणीयस्स द्विदिवंषो असंखेळ्यणुण्यमिक्को ज्यादो तप्तुदे स-भवपस्सेव एवंविहो परिवतो जादो ति वेत्तव्यं । एवमेदेणलावहुजविहिणा पुण्ये वि संखेळ्जसहस्समेनांद्विद्वंपय्यस्सरणाणि काद्ण हेट्टा णिवदमाणस्स अंतोयुषुचक्कारी समहनकंते तदो अण्णारिसो द्विदिवंपयित्वो जादो ति पदुष्पायणक्रलो उत्तरसुच-णिवदेसो-

# एवं संखेजाणि द्विविषसहस्ताणि गदाणि, नदो अण्णो ठिवि-वंषी । एक्कसराहेण णामागोदाणं ठिविवंषी थोवा, मोहणीयस्त द्विवि-वंषी विसेसाहिओ, णाणावरणीयदंसणावरणीयवेदणीयश्रंतराइयाणं ठिवि-वंषी तस्त्वी विसेसाहिओ ।

§ १८७. इदो १ एवमेल्य एककत्यराहेण णामागोदहिदिबंधस्त मोहणीयहिदि-वंधादो असंखेडजगुणनपरिच्चागेण हेट्टा विसेसहीणमावेण णिवादो ति णासंका कायच्या, परिणामविसेसमस्रेडज बहुसो दचुचरचादो । एवमेदेणप्यावहुअकमेण पुणो वि संखेडजमहस्समेत्ताणि द्विदिबंधन्यस्सरणाणि कादण हेट्टा णिवदमाणस्य अंतोब्रहुच-

समाधान—ऐसी आशका नही करनी चाहिये, क्योंकि अन्तरंग परिणामविशेषका आस्त्रम्यन लेकर उसके उस प्रकारकी मिद्धि होनेमें कोई निषेष नही पाया जाता ।

यहाँ पर भी जिस स्थानमें चढनेवाले जीवके ज्ञानावरणादि कर्मोके स्थितिबन्धसे पूर्व स्थितिबन्धको अति कम करके वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध असंस्थातगुणा अभिक हो गया था जस स्थानको नहीं प्राप्त हुए हो इस प्रकार परिवर्तन हो गया है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिये। इस प्रकार इस जल्पबहुस्स विधिसे किर भी संस्थात हुणार स्थितिबन्ध जाकर नीचे गिरनेवाले जीवके अन्तमुंहत काल जातेपर तत्पश्चात् अन्य प्रकारके स्वितिबन्धका परिवर्तन हो जाता इस कपनके फलस्वस्थ आगंके मुक्का निर्देश करते है—

अ इस प्रकार सख्यात इजार स्थितिबन्ध व्यतीत हो जाते हैं। तत्परचात् अन्य स्थितिबन्ध प्राप्त होता है। वहाँ एक बारमें नाम और गोत्रकर्मका स्थिति-बन्ध सबसे कम होता है, उससे मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है, उससे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मोंका स्थितिबन्ध परस्पर समान होकर विशेष अधिक होता है।

६१८७ घंका—यहाँपर मोहनीयके स्थितिबन्धसे, असस्थातगुणेपनेका परिस्याग करके एक बारमें नाम-गोत्रकर्मके स्थितिबन्धका, विशेष हीनरूपसे निपात कैसे हो गया है ?

समाधान—ऐसी जाशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि परिणामविशेषका आलम्बन लेकर बहुत बार उत्तर दें आये हैं।

इस प्रकार इस अल्पबहुत्वके क्रमसे फिर भी संख्वात हजार स्थितिधम्य जाकर नीचे

काळादिक्कमे तदो अण्णारिसो द्विदिवंधवरावत्तो जादो ति जाणावणफलो उत्तरहात-णिवंधी----

- \* एदेण कमेण हिविबंधसहस्साणि बहुणि गदाणि। तदो अण्णो ठिविबंधो। एक्कसराहेण णामागोदाणं ठिविबंधो थोवो, बदुण्हं कम्माणं ठिविबंधो तुल्लो बिसेसाहिओ, मोहणीयस्स हिविबंधो विसेसाहिओ।
- ६ १८८. कुदो १ एवमेल्य मोहणीयद्विदिबंधादो चदुण्डं कम्माणं द्विदिवंधस्स एकस्तराहेण विसेमहाणीए हेद्वा णिवादो ति णासंकणिज्जं, परिणामविसेसमासेज्ज बहुत्तो णिरारेगीकयत्तादो । एलोप्यहुढि सम्बत्धेव अप्यप्यणो उक्कस्ताद्विदिवंधपिड- भागेण विसेसाहियत्त्रवुवगंतन्वं । तदो एवंविडहिद्वंधपरावत्त्रणाण जहाकर्म काद्ण हेद्वा अदरमाणस्त पुणो वि संस्कृजसहस्तमेलाणि द्विदिवंधसुस्तरणाण पदेणेव कमेण णेदन्वाणि जाव सन्वयन्थियो पलिदो० आसंखे० भागिओ द्विदिवंधी ति । संपिढ एदिम अइक्कदेविसए असंखेजबहस्तयदिवंधपढिवंधपढिवंध द्विदिवंधवुट्टी एदेण कमेण जादा ति जाणावेमाणो स्वयद्वत्तरमण्ड—
- जत्तो पाए असंखेळवस्सिद्धिवंधो तत्तो पाए पुण्णे पुण्णे ठिदि-वंधे अण्णं ठिदिवंधमसंखेळगुणं वंधइ ।

पिरनेवालेके अन्तर्मुहूर्तं कालके जानेपर तत्पश्वात् स्थितिबन्धका अन्य प्रकारसे परावर्तन हो जाता है यह ज्ञान करानेके फलस्वरूप आगेके सुत्रप्रवस्थको कहते हैं—

- # इस कमसे बहुत हजारों स्थितिबन्ध गत हो जाते हैं। तत्यश्चात् अन्य स्थितिबन्ध प्राप्त होता है। वहाँ एक बारमें नाम और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे अन्य होता है, उससे चार कर्मोंका स्थितिबन्ध परस्पर तुन्य होकर विशेष अधिक होता है, उससे मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है।
- १८८. शंका—यहाँपर मोहतीयकर्मके स्थितिबन्धसे चार कर्माँका स्थितिबन्ध एक बारमे
  बिशेष हीन होकर नीचे निपतित कैसे हुआ है ?

समाधान-ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि परिणामविशेषका आश्रय लेकर

बहुत बार इस शंकाका निराकरण कर आये है।

इससे आगे सर्वत्र ही अपने-अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धके प्रतिभागके अनुसार सबका स्थितिबन्ध विद्याव अधिक जानना चाहिये। तत्यस्वात् इस प्रकार स्थितिबन्धके परावर्तनिको क्रमसे करके नीचे उत्तरनेवालेके फिर भी सस्थात हजार स्थितिबन्ध जाकर इसी क्रमसे सबसे अतिना पर्यापमका असंस्थाति मापामभाण स्थितिबन्धके प्राप्त होनेतक ले जाना चाहिये। अब इस व्यतित हुए स्थानमे असंस्थाति वर्षप्रमाण स्थितिबन्धके सम्बन्ध रखते हुए स्थानमे असंस्थात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धके सम्बन्ध रखते हुए स्थितिबन्धकी वृद्धि इस बतक क्रांत क्रांत्र क्रांत्र हुए अपने सुत्रको कहते हुँ—

 जिस स्थानसे लेकर असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है वहांसे लेकर स्थितिबन्धके पुनः पुनः पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिबन्धको असंख्यातगुणा अधिक करके

- .६ १८९. बचोप्पहुढि णामागोदादिकस्माणं षदसदाच् असंख्रेषिसको द्विदिवंधो आढचो तचोप्पहुढि जाव णिपिन्छमो पिलदो० असंखे० मामिओ द्विदिवंधो चि एदिम अंतरे पुण्णे पुण्णे द्विदिवंधो जो अण्णो द्विदिवंधो सो असंखेन्जगुणवङ्गीए वङ्गदि चि दहुन्धो, तत्य पयागंतरासंभवादो चि मणिदं होदि। एवमेदेण क्रमेण पिलदो० असंखेन्जमागियं द्विदिवंधीनसयं वोलीणस्स सन्वीसं क्रमाणमेक्कवारेण पिलदो० संखे० मागिओ पढमो द्विदंबंधो आढविन्जदि चि पदुप्पायणहमिदमाइ—
- \* एवेण कमेण सत्तण्हं पि कम्माणं पत्तिवो॰ असंबं॰ भागियादो द्विविषेषादो एक्कसराहेण सत्तण्हं पि कम्माणं पत्तिदो॰ संबं॰ भागिओ द्विविषेषो जादो॰।
- ५ १९०. किमेसो पिलिटो० संखे० मागिओ हिदिसंघो जायमाणो सचण्हं पि कम्माणं अक्कमेणेव जादो आहो कमेणेचि पुष्किटे, अक्कमेणेचि मणामो । इदो एदं णव्वदे १ एक्कसराहेणेचि सुचणिदेसादो । कवं पुणो चढमाणस्स कमेण सम्वक्द्धसरूबो द्राविकद्वीविसओ ओदरमाणस्स एक्कबारेणेव संभवदि चि णासंकणिच्जं, पढिवाद-बाधता है ।

# इसी क्रमसे सातों ही कर्मोंका पच्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थिति-बन्धसे एक बारमें सातों ही कर्मोंका पच्योपमके संख्यातवें मागप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है।

समाधान-ऐसा पूछनेपर अक्रमसे हो जाता है ऐसा हम कहते हैं।

शका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान--'एनकसराहेण' इस प्रकार सूत्रमें निर्देश होनेसे जाना जाता है।

शंका-चढ़नेवालेके कमसे उपलब्ध होनेवाला दूरापकुष्टिविषयक स्थितिबन्ध उतरनेवाले

१८९ जिस स्थानसे लेकर नाम और गोत्र बादि कर्मोंका प्रथम बार असंख्यातगुणा स्थितिकथ आरम्भ हुआ था बहीसे लेकर जब जाकर अन्तिम पत्योपमका वसंख्यातकी भागमाण स्थितिकथ प्राप्त होता है इस कालके भीतर पुन: पुन: स्थितिकथके पूर्ण होनेपर जो अन्य स्थितिकथ होता है वह असंख्यातगुणी वृद्धित बढा हुआ होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिये, क्योंकि वहां दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है यह उक्त कथनका तात्यर्थ है। इस प्रकार इम क्रमसे पत्योपमके असंख्यात भागप्रमाण स्थितिकथके स्थानको उल्लंधन करनेवाले जीवके सभी कर्मोंका एक वारमे पत्योपमके संख्यात आपप्रमाण प्रथम स्थितिकथे आस्थान करनेवाले जीवके सभी कर्मोंका एक वारमे पत्योपमके संख्यात आपप्रमाण प्रथम स्थितिकथ आरम्भ होता है इस बातका कथन करनेके लिए इस सुकते हैं —

ता॰प्रदी कम्मपयडीणं इति पाठः । २, ता॰प्रतौ पिलदो॰ इत्यतः जादो इति यावत् टीकायां सम्मिलतः । ३. ता॰प्रतौ संबेज्जभागियं इति पाठः ।

नाइप्पेजेत्य तहामावसदीए विरोहामावादो । तदो एत्य वि पुन्युको चेन अप्याबहुअ-पद्यंची जिन्नामोहमणुर्गतच्यो ।

- § १९१. संपिष्ट एको युज्यं सञ्बरवेवासंखेज्जबस्मियद्विदिषंधविसये असंखेजज-गुणवङ्गीए पयङ्गमाणो द्विदिषंधी इदो प्यदृद्धि मध्वेतिं कम्माणं संखेजजगुणवङ्गीए पयङ्गित क्षि जाणावणङ्गसूक्तसुक्षणिदेसो—
  - एत्तो पाये पुण्णे पुण्णे ठिदिवंघे अण्णं द्विदिवंघं संखेजगुणं वंघइ ।
- ६ १९२. इदो ? पल्टिदो० संखे०आगमेचिट्टिदिवचित्रये संखेज्जगुणवर्ष्ट्रि मोन्ण पयारंतरासंभवादो । संपिह एवमेदिम्म विसये संखेज्जगुणवर्द्धीए वद्दुमाणस्य द्विदिवेचवृद्द्वियमाणावद्दारणद्वृष्ट्ववित्रसुचारंभी—
- एवं संखेजजाणं द्विविविधसहस्साणमपुव्वा वह्ही पितदोवमस्स संखेजिदिभागो ।
  - ६ १९३. एवमेदेण कमेण संखे । गुणवल्डीए वल्डमाणस्य सन्वेसि कम्माणं

जीवके एक बारमे ही कैसे सम्भव है?

समाधान—ऐसी आशका नही करनी चाहिये, क्योंकि गिरनेके माहारम्यवश यहाँपर उस प्रकारने सिद्धि होनेमे कोई विरोध नही आता। इसलिये यहाँपर भी पूर्वोक्त ही अल्पबहुत्व

प्रबन्ध बिना व्यामोहके जानना चाहिये।

विशेषायं—ज्यसमश्रीणपर चढनेवाले जीवीक साती कमीके स्थितिवन्थमे उस जातिकी विषमता बनी रहती है जिससे वही सब कर्मांका दूरायक्वित्यवयक स्थितिवन्ध एक ही स्थातगर नहीं प्राप्त होता। किन्तु यहांपर गिरनेरूप परिणामोके माहास्यवश वह यन जाता है यह इस सुनका आध्य है।

- § १९१ अब इससे पूर्व सर्वत्र ही असस्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धमे असंस्थात गुणवृद्धिरूपसे प्रवृत्त होता हुआ स्थितवन्ध यहाँसे लेकर सभी कर्मोका संस्थात गुणवृद्धिरूपमे प्रवृत्त होता है यह जाननेके लिये आगेके सुत्रका निर्देश करते हैं—
- # यहांसे लेकर स्थितिबन्धके पुनः पुनः पूर्ण होनेपर संख्यातगुणे अन्य प्रमाण स्थितिबन्धको बांधता है।
- § १९२ क्योंकि पत्योपमके सस्यातवे भागप्रमाण स्थितिबन्धके होनेपर सस्यात गुणवृद्धिको छोडकर दूसरा प्रकार सम्भव नही है। अब इम प्रकार इस विषयमे सस्यात गुणवृद्धिको प्राप्त होनेबालेके स्थितिबन्धके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके सुत्रका आरम्भ करते है—
- # इस प्रकार संख्यात हजार स्थितिबन्धोंकी अपूर्व इदि पन्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होती है।
  - § १९३ इस प्रकार इस क्रमसे संख्यात गुणवृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होनेवाले जीवके सभी

पिलंदीः संबे नानिपाणं संबोध्यायं द्वितियं प्रसद्स्याणं अधुन्या हितियं प्रवृद्धी पिलंदोः संबोध्यापमाणाः चैव दङ्गाः, पलिहोः संबोध्यापियहितियं प्रवित्ते प्रमार् रत्तरसंभवाणुक्तमादोः पि एतो एत्य प्रतत्मणिष्णको ।

- नवीं भीहणीयस्य जाचे अण्यस्य द्विदिश्वस्य अयुव्या वद्दी पित्रदेशवास्य सँखेळा मागा।
- ६ १९४. एदस्स मुनस्स अत्यो वुच्चदे तदो सम्बयच्छिमादो पलिदो संसे ०भागियादो द्विदिक्यादो संसेवजगुणबद्धीए बद्दमाणस्स जाचे अस्द काले मोदणीयस्स द्विदिवंधो संपुण्णपलिदोवसमेनो बादो ताचे तस्स द्विदिवंधस्स पुन्यद्विदिवंधं पेक्सिय्ण अपुन्या बद्दी पलिदो० संसेज्जा भागा नि दङ्क्या । किं कारणं १ अण्णद्वा पलिदोव-मेनतक्कालमाविद्विदिवंधपमाणाणुप्पतीदो । संपद्वि तक्काले णाणावरणादीणं चदुण्हं कम्माणं द्विदिवंधवृद्दी किंपमाणा नि बादारेगस्स सिस्सस्स तप्पमाणाबद्वारणङ्व-म्वनस्मनमाह—
- स तापे चरुण्ह कम्माणं ठिदिवंधस्स बङ्ही पित्तदोवमं चरुम्मागेण सादिरेगेण जगरं।
  - § १९५. तक्काले चडण्डं कम्माणं णाणावरणदंसणावरणवेदणीयंतराइयाणं

कमीं के पर्विपमिक संस्थातवें भागसे युक्त संस्थात हुआर स्थितिवन्धीकी स्थितिबन्धसम्बन्धी अपूर्व वृद्धि पर्व्योपमि सस्थातवें भागप्रमाण हो जानना चाहिये, क्योंकि पर्व्योपमिक संस्थातवें भागवाले स्थितिबन्धके विवयमे प्रकारान्तरकी सम्भावना नहीं उपलब्ध होती यह यहाँ इस सूत्रका निश्चित अपन्नात् है।

- \* तत्परचात् जब मोहनीयकर्मके अन्य स्थितिबन्धकी अपूर्व इदि पण्योषमके संख्यात बहुमागश्रमाण उपलब्ध होती है।
- १९४. अब इस सुत्रका अयं कहते हैं—जत्यरचात् सबसे अन्तिम पल्योपमके संख्यातवें मागवाले स्थितिवन्यसे सख्यात गुणवृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हुए मोहनीय कर्मका 'जाये' जिस कार्लमें स्थितिवन्य दूरा पत्योपमप्रमाण हो जाता है 'ताये' उस समय उस स्थितिवन्यके पूर्वे स्थितिवन्यको स्थात वहुनागप्रमाण जाननो चाहिये, क्योंिक कर्याया तत्काल होनेवाले पत्योपमात्र स्थितिवन्यको स्थान वहुँ। वन सकता। अब उस समय जागवरणादि वार कर्मिक स्थितिवन्यको वृद्धि क्या प्रमाण नहीं वन सकता। अब उस समय जागवरणादि वार कर्मिक स्थितिवन्यको वृद्धि क्या प्रमाण होते हैं ऐसी शंका करनेवाले शिष्यको उसके प्रमाणका अवधारण करानेक लिये आगेक सुत्रको कहते हैं—
- # उस समय चार कर्मोंके स्थितिबन्धकी वृद्धि साधिक चौथे मागसे ऊन पल्योपमप्रमाण होती है।
  - § १९५. उस समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदबीय और अन्तराय इन चार कर्मोंके

हिर्दिषेषस्स अपुथ्या बहुदी पिल्दोबमं सादिरेगेण चउम्भागेण ऊणयं दहुन्नं, पिल्देरे-वमस्स तिष्णिचउम्भागा देखणा णाणावरणादीणं तक्कालियदिदिवंभवृद्दीए पमाण-मिद्दं बुचं होदि । तं जहा—पिलदोवमं चनारिभागे कादृण तस्य एगं चउम्भागं सयस्रमयणिय सेसतिष्णिचउम्बागेसु गहिदेसु चदुण्डं कम्माणं तक्कालियद्विदिवध-पमाणमागच्छिद् । कि कारणं ? चनालीसपिडमागेण अदि मोहणीयस्स संपूण्ण-पिल्दोवसमेचं द्विदिवंधपमाणं लम्मह तो तीसपिडमागियाणं णाणावरणादिकमाणं केचियं लहामो नि प्रिजाशिक्ष जैतिस्य काद्ण जोहदे तप्यमाणागमणदंसणादी नि

- १९९. संपिह णामागोदाणं तक्कालमाविद्विदिवंधवृद्धिपमाणावहारणह मृत्तरस्त्रममोहण्णं—
- # ताथे चेव णामागोदाणं ठिदिषंधपरिवड्ढी अद्धपितदोवमं संचेक्षभागूणं।
  - § १९७. एत्थ वि तेरासियकमेण अद्भालिदोवममेत्तं तक्कालियद्विदिवंधमाणिय

स्थितिबन्धकी अपूर्व वृद्धि साधिक चौषे भागसे हीन पत्योपमप्रमाण होती है, क्योंकि ज्ञाना-बरणादि कमींके पत्योपमके कुछ कम तीन बटे चार भाग तात्कालिक स्थितिबन्धकी वृद्धिका प्रमाण है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। वह लेसे—पत्योपमके चार भाग करके उनमेसे पूरे एक-जबूर्व भागको अलग करके शेष तीन-चार भागोके यहण करनेपर चार कमींक तात्कालिक स्थितिबन्धका प्रमाण आता है, क्योंकि चालीसके प्रतिभागके अनुसार यदि मोहनीयकर्मके स्थिति-बन्धका प्रमाण पत्योपममात्र प्राप्त होता है तो तीम प्रतिभागवाले ज्ञानावरणादि कर्मोके स्थित-बन्धका प्रमाण कितना प्राप्त होता है तो तीम प्रतिभागवाले ज्ञानावरणादि कर्मोके स्थिति-बन्धका प्रमाण कितना प्राप्त होगा इस अकार । ४०, १, ३०। का त्रेराशिक करके हिसाब करनेपर उसका है आता हुवा वेखा जाता है।

विषेषायँ—संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तके चारित्रमोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोङ्गकोड़ी सागरोपमप्रमाण प्राप्त होता है और ज्ञानावरणादि चार कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सीस कोडाकोड़ी सागरोपमप्रमाण प्राप्त होता है उसी अनुपातमे यहाँपर चारित्रमोहनीयकर्मकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि तीसिय चार कर्मौका रेराशिक विधिसे तीन बटे चार भाग पत्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध प्राप्त होगा यह उक्त कथनका तात्ययं है।

- असी समय नाम और गोत्र कर्मके स्थितिबन्धकी दृढि संख्यातवां भाग कम अर्थपन्योपमत्रमाण होती है।
  - § १९७ यहाँपर भी तैराशिकके क्रमसे तत्काल होनेवाले अर्थपत्योपसप्रमाण स्थितिबन्धको

पुणी तस्य परिवरीन संस्कृतवागनेन्यद्विमहित्रीतांत्रांत्राचे वोविद्दे बुक्केस देवणद्रपितिने-वर्णयेणः सम्बद्धित विद्वित्रं पत्रुक्षित्रां पत्रुक्षित्रं विद्वित्रं विद्वित्रं पत्रुक्षित्रं विद्वित्रं विद्वित्यं विद्वित्रं विद्वित्रं

- अ आवे एका वरिवट्टी ताचे मोइजीवस्त सहितिको चंचे पश्चित्रेयमं, चहुन्हं कस्मार्ण सहितिको चंचे पश्चित्रेयमं चहुन्हं भाव्यमं, जावागीदाणं अहितिनो चंचे अखपतिदोवमं।
- § १९४ तुन्नं वद्धीय क्रिक्ट्यहाये समान्यवदारणं करं, एदेण पुण सवहित्-मृलस्त जहिदिवंभस्त वक्काक् मानिसम्बद्ध अवस्थ्यदिक्योदो कालो कि न्दहुन्यं 1. सुगम-मण्णं 1
- १९९ संपिह एची उविर सव्यास्त्र सम्बद्धम्याणं द्विदिष्यपरिवद्दी पलिदो०
  संसे०मागपमाणा चेव दहुच्या। णित्य पयदंतरसंग्रदो चि जाणावणद्वयुत्तरसुत्तं
  भण्ड—
- एको पाये ठिदिबंचे पुण्णे पुण्णे पित्रदेवमस्स संखेळिदिमागेण
   वहर जिल्ला अणियदिअद्धा सेसा अपुन्यकरणद्धा सन्या च तसिया।

लाकर पुनः उसमेसे पत्नोपनके बंज्यात्रवं काममणा कंक्टकत स्थितिकक्षके प्रवाणको कटानेपर नाम और गोत्रकमंके उस कालमें होनेवाले शुद्ध होष क्षुष्ठ कम अर्थ पत्थोपममाक स्थितिबन्धकी वृद्धिका प्रमाण होता है। इस प्रकार शिष्योंको अर्थका बोध कराना चाहिये।

- अं जिस समय यह इदि हुई है उस समयं भोहनीय कर्मका यत्स्थितिबन्ध पन्योपमत्रमाण होता है, चार कर्मोका यत्स्थितिबन्ध जीवा माग कम पन्योपमत्रमाण होता है तथा नाम और गोत्रकर्वका यत्स्थितिबन्ध जर्ब क्रयोपमत्रमाण होता है।
- ६ १९८. पहले शुद्ध वृद्धिके प्रमाणका ही अवचारण किया था, परन्तु इस सूत्र द्वारा तत्कालमानी वृद्धि और मूल सहित यहिस्सितबन्धके प्रमाणका परिच्छेद किया नया है ऐसा जानना चाहिये। अन्य सब कथन सुगम है।

स्वीवार्थ — इसके यहले प्यारहर्वे जुक्तस्यातके पिरनेवाके बीवके एक स्वितिक्यके बाद दूसरे, स्वितिक्यके आरम्भ होनेसर अवसे कियाने हुटि हुई है साम सकत निर्देश किया तथा है। किन्तु विवित्तित सुनमे मूळ और वृद्धि दोनोंकी मिलाकर स्वितिकस्यके पूरे प्रमाणका निर्देश किया गया है। प्रकृतने यस्थितिकस्थका वही साराये हैं। इसमें आवाधाकाल मी सस्मिलित हैं।

§ १९९ बब इससे आणे सभी जगह स्थितिकगकी वृद्धि प्रत्योगमके संस्थातवें आगप्रमाण ही जाननी चाहिये, प्रकृत वृद्धिमें अन्तर बम्भव नहीं है इसका ज्ञान करानेके लिये बागेके सुत्रको कहते हैं—

# इससे जागे जितना जनिवृत्तिकरणका काल शेव है और अपूर्वकरणके पूरे

१. तां प्रती वालिया इत्यतः तत्तियं यावत् टीकायां सम्मिलितः ।

- १०० सेव्यानिकस प्रिक्तांवनेत्रे हिविषये आहे तरीप्पहृति व्यक्तियहिः कल्क्यस्य सेवसंख्येत्रेस्य आहे अवस्थानिक व्यक्तियहिः कल्क्यस्य सेवसंख्येत्रेस्य आहे अवस्थानिक व्यक्तिया प्रिक्ति स्वारंतरपतिहारेण प्रिक्ति संख्येत्र साम्यंत्रेष्ट स्वारंतरपतिहारेण प्रिक्ति संख्येत्र स्वारंतरपतिहारेण प्रिक्ति संख्येत्र स्वारंति स्वारं
- एवेण क्रमेण प्रक्रिवीवसंस्य संबोधिकागपरिवद्दीए डिवियंप-सहस्सेस गर्वेस अन्मी एईवियहिवियंवसंमनी हिवियंपी जावी।
- ५२०१. पिछ्योबस्ट्विदिबंधादो उवरि अणंतरपर-विदृद्धिदंधपरिवद्दीए वह्दमाणस्य अणियद्विउवसामगस्य संख्येज्ञेष्ठ द्विदिबंधसहस्सेष्ठ समझ्कतेष्ठ सागरीवमण्डसस्यागमस्यदंदियद्विदिबंधण सरिसो मोहणी यस्य द्विदिबंधो जादो । सेसाणं च कम्माणमप्पपणो पृक्षमाणेबंदियसमग्री द्विदिबंधो एत्य जादो सि सुत्तत्थ संगद्दी । यहमेदेण कमेण पुणो वि बहुद्धाणस्य ज्वाकममप्पणो विसए बीहदियादि-

कालके समाप्त होनेतक स्थितिबन्धके पुतः चुनः चुनः होनेपर पण्योपमके संख्यातवें मागप्रमाण स्थितिबन्धकी इद्धि होती जाती है।

६ २०० मोहनीय कर्मका पल्योपमप्रमाण स्थितिकन्य हो जानेपर वहीं छेकर अनिवृत्ति-करणका जो येथ काल संख्यात बहुआगम्प्रमाण योध रहता है उससे और पूरे अपूर्वकरणके कालसे मकारान्तरफ निषेध द्वारा पल्योपमके संख्यातर्वे भावत्रमाण वृद्धिको लिये हुए स्थितिबन्ध प्रवृत्त होता है यह उस्त क्ष्यनका तत्रमय है। इस्त क्रकार मोहनीय कर्म पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्धक स्थानसे छेकर आगे सर्वत्र ही स्थितबन्धको वृद्धिके प्रमाणका अवधारण करके अब इसी विविधित स्थानमे ओ स्थितबन्ध विषयक अवान्तर क्रियेख होता है उसका कथन करनेके लिये सुमप्रवत्यको करते हैं—

श्र क्रमसे पण्योपमके संख्यातचे आगप्रमाण गृद्धिके द्वारा इजारों स्थित-बन्धोंके जानेपर अन्य स्थितिबन्ध एकेन्द्रिय जीवीके स्थितिबन्धके समान हो जाता है।

५ २०१ पल्योपमप्रमाण स्थितिकथांसि अयर अनन्तर प्रकपित स्थितिकच्यसम्बन्धी वृद्धिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होनेवाले अनिवृत्ति उपचामक जीवके संख्यात हजार स्थितिकच्योक निकल जानेपर सागरोपमके चार सात मागप्रमाण एकेन्द्रिय जीवित्सम्बनी रिव्यतिकच्यके सदृष्ठा मोहृतीय कर्मका स्थितिकच्य हो जातर, है १ तथा होष्ट्र कर्मका स्थितिकच्य हो जातर, है १ तथा होष्ट्र कर्मका स्थितिकच्य हो जातर, है १ तथा होष्ट्र कर्मका स्थापन अवस्था हो जात है यह प्रकास क्षेत्र क्षार हम क्रमित सिर्म मिश्रित स्थापन स्थापन स्थापन हो जाता है यह प्रकास क्षार क्षार हम क्षार हम अनिवाल मानिवाल स्थापन व्यवस्था हो हम प्रकास हम स्थापन मानिवाल स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

# हिदिनंधसरिसो हिदिनंधी बादो चि पदुष्पाम्महेहचंस्कृतीय सम्बोधना

- ५.२०२ गयरबुमेट सुन् । युवसेनेण क्येण जाणविक्रवेदार संसद्धानीस् संखेण्यसदस्यमेणद्विद्वाचारमञ्जू वास्त्रीचेद्व तदी जाजविक्ष्यमुद्धानस्य वरिमसम्यमेसो हेहिमगुणहाणादिश्वते होतूण समहिद्धित चि जाजावणहृद्धानस्य पिषदेशी
  - क तदो विदिश्यसहस्त्रेस सदेस लाग्सिसमयमणियही जादो ।
  - 5 २०३. सुगमं । संपृष्टि एत्यतुणद्विदिवंधपमाणावहारणद्वसिद्याहः—-
- चरिकसमयअनिज्ञहरसः किविचंदीः सोकरोववस्तरसहस्तरप्रपत्त-मंतोकोडीपः
- १०४. चटनाणाणियष्ट्रियक्ससंयक्तित्वंचचित्रागणैत्वः सामरोवसदसदस्सपुषत्रमेत्त्वपयदिद्विचयसिद्वीए विष्यविद्यामावादो ।

आदि जीवोके समान स्थितिबन्ध हो जाता है इस बातका कथन करनेके लिये आसेके सूचका उपन्यास करते हैं—

- # इस प्रकार कमसे डीन्ट्रिय, प्रैनिट्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंग्री जीवोंके स्थितिवन्थके समान स्थितिवन्ध हो जाता है।
- \$ २०२ इस सुनका जर्ष स्पष्ट है। इस प्रकार इस क्रमले जिस्सी झंक्साव हुआर वियति वन्य अन्तर्गिद्धित है ऐसे अगिनुस्तिकरणके श्रेष बहुआग़ीके व्यतीव होनेपर सदनन्तर अपस्तन गुणस्थानने अभिनुष्य हुआ यह जीव अगिनुस्तिकरणके अन्तिम सम्पर्ये स्थित होता है इस बातका ज्ञान करातेने लिये आगेके सुनका निर्वेश करते है—
- क तत्परचात् इवारीं स्थितिकच्यीके बीच बानेक्स चह जीव जन्तिमे समयवर्ती अनिवृत्तिकरण हो जाता है।
- ५ २०३. यह सूत्र सुक्तम् है १ सब यहा अन्याची नियम्बन्धने प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके सुत्रको कहते हैं—
- # अन्तिम समयवर्गी अनिवृधिकरण संयत्रके एक कोटी सागरोपमके मीवर एक लाखपुथक्त सागरोपसप्रमाण स्थितिकृत होता है।
- \$ २०४. चढनेवाले अनिवृत्तिकरणके त्रवीन स्वध्यवन्त्रम्थी स्वतिकर्यके प्रतिकालके जनुसार यहाँपर नपाई उत्तरनेवाके जनिवृत्तिकरणकी जनिताल सम्बद्धाँ श्वाकाक वृत्यक्ष सम्बद्धारण सम्बद्धारण स्वप्योपनप्रमाण स्वितिवन्यकी सिद्धि होनेमें निवेधका अभाव है.।

ता॰प्रतौ—मंतो कोडाकोडीए इति पाठः ।

🏶 से काखे अनुव्यकत्यं विद्धी 🖅 🗡

६ २०५. सवसं

 ताचे चेव अप्यस्त्यव्यसामणाकरण णिधसीकरण णिकायणा-करणं च वन्यादिवादि ।

५ २०६ क्यो १ एदेसि करणाणगणियद्विकरणवाहम्मेण पुल्बसुवसतमावेण

परिणदाणमेण्डिमपुञ्चकरणपर्वेसाणंतरमेव पुणरुव्यवे पश्चिमामाबादी।

\* नावे चैव मोहणीयस्स णवविहर्ववंगी जादी ।

६ २०७. 'ब्रुटी '१ इस्सरदिशयदुगु आणमेत्य परिणामविसेतमस्सिय्ण वंधसत्तीए प्रणब्दनवदस्यादो ।

नाचे चेर इस्सर्विअरविसोगाणनेककदरस्य संघादस्य च उदीरगो

सिया भयदुगुं छाणसुदीरगो । ५ २०८. खण्डमेदेसि बोकसम्मणसुद्यपरिष्ममो समयाविरोहेणेरथ पुणो वि

पवुत्तो ति वृत्तं होह । सुगममण्णं ।

 क्ष्मचो अपुच्चकरद्धाए संखेळादिआगे गदे तदो परभवियणामाणं वैषणो जादो ।

तदनन्तर समयमें यह जीव अपूर्वकरणमें प्रविष्ट होता है।

९ २०५. यह सूत्र सुगम है।

# उसी समय अप्रकरत उपचामनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण पुनः प्रारम्भ हो जाते हैं।

५२०६. क्योंकि जिन्दिक्तरणके माह्यस्यवस पहले उपज्ञान्स भावसे परिणत हुए इन करणोकी इस समय अपूर्वकरणमें प्रवेश करलेके समय ही पुनः उत्पत्ति होनेमें प्रतिबन्धका अभाव है।

🛊 उसी समय नी प्रकारके योदनीय कर्यका बन्धक हो जाता है।

§ २०७ क्योंकि परिणाम विशेषका आश्रय करके हास्य, रित, भय और जुगुप्साकी यहाँपर बन्धशक्तिकी प्रनः उत्पत्ति देखी जाती है।

अ उसी समय द्वास्य-रित तथा जरति-श्वोक इनमेंसे किसी एक युगलका उदीरक होता है तथा मय और जुगुप्सा इनमेंसे किसी एकका या दोनोंका कदाचित उदीरक होता है।

§ २०८. इन छह नोकवायोंका उदयपरिणार्म समयके अविरोधपूर्वक यहाँ पुनः प्रवृत्त हुआ यह उक्त कवक्का लाल्पर्व है। बन्य कवन सुनम है।

 तत्वरचाड् अपूर्वेकरणके संख्यातमें जागके ज्यातीत होनेपर वहाँसे परमय-सम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंका बन्धक होता है।

१ ता॰प्रतौ पडिबंधभावादो इति पाठ ।

- ६ २०९. जोदरमाणापुण्यकलम्बानः अध्यक्षकाक्षकेयवेदण्यकाः अध्यक्षिणामाणं देतुपृदिपंत्रिदियजादिकाद्वीणं परिणासविकेत्वस्थियप्ण अध्यप्रस्थे वादी चि मणिदं देसु
- # तदो द्विविष्यसहस्तिहिं गवेहिं अषुव्यवस्थाताय संस्केत्रसु भागेसु गवेसु णिहापयकाओ वंशह ।
- ५ २१०. ओदरमाणापुन्यकरणपढमसत्तम्माग्यरिमसम्प परमवियणामाणं वर्षे जाद तथा उपरि पुणी वि पंचत्यममागे गर्मियं अद्वत्यममाग्रावरियसम्प दोण्डमेदासि पयडीणं वंघरारंमो जादो चि सुनत्यसंगदो ।
- तदो संबैठजेसु द्विदिवयसहस्तेसुं गदेसु वरिमसमयअपुन्द-करणं पत्तो ।
- ६२११ णिदाययलाणं वंधवरंते वार्षे तथी उवरि पुणीं वि संखेडवाहस्त-मेलडिदिबंदगञ्मे वरिमसलसभागे संग्रहकाते वरिमसलयापुञ्चकरणभावमेली समनो लि सुलस्थो । ताचे पुण द्विदिवंधनमाणमंतीकोडाकोडीए सागरीवमकोडिसद-सहस्तपुष्पतं, द्विदिवंधन्यावहुअं च पुण्यं व दङ्कव्यं । सम्बंदसेव ओदरमाणयस्स णिख द्विदिघादो अणुभागमादो वा । गुणसेडी पुण गलिदसेसायामेण पडिसमयमसंखेज्ज-गुणहाणीए अइक्कतविसये सम्बन्ध पयस्टिदि लि चेलच्यं ।
- § २०९. उतरनेवाले अपूर्वकरणके कालमे सातवां भागमात्र उतरे हुए जीवके परमव-मम्बन्धी देवपति, पञ्चेन्द्रियजाति आदि नामकर्मकी प्रकृतियोंके परिणामविशेषका आलम्बन करके बन्धका प्रारम्भ हो जाता है यह उक्त कथनका तात्रये हैं।
- क्ष तरपत्त्वात् इजारों स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेके साथ अपूर्णकरणके कालके संख्यात बहुसागत्रमाण कालके बीतनेपर निद्रा और प्रचलाका बन्ध प्रारम्भ करता है।
- तत्वत्वात् इजारीं स्थितिवन्यीके बीतनेपर अपूर्वकरणके अन्तिम समयको
  प्राप्त होता है।
- \$ २११. निज्ञा, प्रचलाका बन्ध प्रारम्भ हो बानेपर बहुबि बावे फिर भी संब्यात हुकार स्थितिवन्धगर्भित जन्तिम सातवें मागके बीत जानेपर यह जीव अपूर्वकरणके अन्तिम समयको प्राप्त होता है यह इस सुनका अयं है। उस समय स्थितिवन्धका प्रमाण अन्तःजोड़ाकोड़ी सागरोपमंके मौतर कोटिकक्षपृषक्व सागरोपमंत्रमाण होता है। तथा स्थितिवन्धका अप्यवहन्त पहुलेके समान जानना चाहिये। सभी उत्तरनेवाले जोवोके स्थितियात और अनुमाणवात नहीं होता है। परस्तु अ्वतीत हुए स्थावमें मिलतवेष कामामक्यसे गुणत्रीण प्रत्येक समयमें असंस्थात-

#### क से काले परवस्त्रवयभवाषयती जादी !

५ २१२ तदणंतरसम् वर्णतगुणहीणविधीहिपडिलमेण अप्यमसगुणहाण-मोइण्णो, पढमसमयअधापवचसंतदो जादो चि अणिदं होइ । एवमधापवचकरण-विसयमोहण्णस्य गुणसिढिणिक्खेवो कैरिसो चि बादारैयस्स सिस्सस्स तिण्णण्णय-विदाणहृद्वाचरसुपमोइण्णं—

# तदो पडमसमयअवापवत्तस्य अण्णो ग्रुणसेडिणिक्स्वेदो पोराण-गादो णिक्स्वेदादो संस्वेजनुष्णो ।

६ २१३: चरिमसमयाषुव्यकरणेण आमिह्यदेखमादो जसंखेजजागुणदीणं पदेसगम्माकिङ्गिय्ण अथापवत्तसंजदगुणसेढिमेसो करेमाणो जो पदमसमयसुद्वमधांप्राहयेण णाणावरणादिकम्माणसूच्याणियदिदअदार्खितो विद्येसाहिषायामेण णिविखतो गुणसेढि-णिक्खोनो पोराणिजो । तत्तो संखेज्जसुणायामेण गुणसेढि-विण्णासमेसो करेदि चि वृत्तं होह । कृदो एवं चे १ मंदयरविसोहीहिं सन्वत्य सुणसेढिआयायस्स विसप्यणन्ध-वगमादो । संबद्ध अवहिदायामो एसो यदस्स गुणसेढिविण्णासो चि पदुष्पायमाणो

गुणी हानिरूपसे सर्वेत्र प्रवृत्त रहती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये।

# 🕸 तदनन्तर समयमें प्रथम समयवर्ती अधःप्रवृत्तकरण संयत हो जाता है।

§ २१२. तदनन्तर समयमें अनन्तगुणी हीन विद्युद्धिक होनेसे अप्रमत्त गुणस्थातमे उतरकर प्रथम समयवर्ती अध्ययनुत्त संयत हो जाता है यह उक्त कथनका तात्त्र्य है। इस प्रकार अथः- प्रवृत्तकरण गुणस्थातमें अवतीण हुए इस जीवक गुणभेणिनिक्षेप किस प्रकारका होता है इस प्रभारको जिले फंका उत्पन्न हुई ऐसे विष्यक प्रति उक्तका निर्मय करनेके किये आगेक सुत्रका अवतार हुआ है—

तव अधःअवृत्त संयतके प्रथम समयमें पुराने गुणश्रेणिनिक्षेपसे संख्यातगुणा
 वहा अन्य गुणश्रेणिनिक्षेप होता है।

६ १२३. अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा उसके अन्तिम समयमें अपकवित किये गये प्रवेश-पुत्रके बसंस्थातगुण होन प्रदेशपुंजका अपकविण करके अन्व:प्रवृत्तक्षयत गुण्ये णिको करता हुआ यह जीव, प्रथमसम्पर्वाती सुरुमसाम्परायिक जीवने ज्ञानरणादि कर्मोका अपूर्ण-अनिवृत्ति कालसे विद्योव अधिक अध्यापावाले जो पुराने गुण्ये णिनिजोवको रचना की थी, उससे संस्थातगुणे आयाम-वाले गुण्ये णिकी रचना यह करता है यह उसके कथनका तास्य है।

शंका-ऐसा किस कारणसे करता है ?

समाधान—स्योकि मन्दतर विशुद्धिके कारण सर्वत्र गुणश्रोणकायाम उत्तरीत्तर बढ़ा स्वीकार किया गया है।

बब इस जीवके यह मुक्तक्षे जिनिक्षेप अवस्थित आयामवाला होता है इस बातका कथन

ताय, दुन्यिण्यस्त गुणसेकिणियकेवस्त स्रीत्रदसेकायाकेकाणगहिदयानावदारणहश्चपरिम-सुणसक्त

### क्ष जाव वरिमसमयअपुरुवकरणादी सि सेसे सेसे णिक्सेवी।

े २१४ बोदरबाणसंहुपसांपराहयवहससमयमाहि काद् वा वा वारिससमय-अपुन्वकरणो चि ताव पदम्मि अंतरे वो गुणसेहिणिक्खेवो णाणावरणादिकम्माणं पवुचो लो गर्किदसेसायामो चेव । सेसे सेसे तत्व णिक्खेवणियमदंसमादो चि वस्तो एत्व हुपत्वसहुच्चजो । जविर सोहणीयस्त हुहुमसांपराहययप्यदुढि केचियं पि कालमबहिदाणबहिदसस्त्रेण गुणसेहिणिक्खेवो होद्ण तदो गर्किदसेसायामेण बाणा-वरणादिकम्मेहि सारिसायामो बादो चि वचन्त्रं, तिह्न उद्दे सेसु विहृद्देण तत्व्यविहृद-गुणसेहिणिक्खेवस्त पत्वचिदसमादो । तं कर्ष ? गुहुमसांपराहयदाय सन्वत्वाखहिद-गुणसेहिणिक्खेवस्त प्रमुचिदसमादो । तं कर्ष ? गुहुमसांपराहयदाय सन्वत्वाखहिद-गुणसेहिणिक्खेवो होयूण पुणो फडुरगदं कोमसोक्कृमस्वस्त ए सन्वत्वासां विहृद्द्युण पुणो अवहिदो बादो जाव कोमबेदगदाचिससम्बन्धे चि । पुणो मायामोकडिवे माणस्त विदियवारं वहिट्दणाबहिदो बादो बाव सगवेदकाळचरिससमन्नो चि । तदो माणमोकङ्गमाणस्स तदियवारं वहिट्युण पुणो तत्वियमेची चेव जाव समवेद-

करते हुए सर्वप्रकल व्हरूलेके गुणको जिनिक्षेपके गलितकोष आदासरूपसे अवस्थितपनेका अवधारण करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

### अपूर्वकरणके अन्तिम समयतक उत्तरीत्तर श्रेष-शेषमें निक्षेष होता है।

५२४८ उत्तरनेवालं तूक्तमसाम्बराधिक जीवकं प्रयम समयसे लेकर अपूर्वकरणके अतिसम समयसक तो इस कालके भीतर ब्रानावरणदि कमीका जो गुण्यविणितिषेप प्रवृत्त होता है वह गामित्रविश्व मात्रमावाला हो होता है, क्योंकि प्रत्येक समयमें जितनी-जितनो गुलब्रे णिरचना गेण रहतो जाती है उसीमें निक्षेणका नियम देसा जाता है यह यहाँ इस बूतका समुक्तमक्त अर्थ है। इतनी विशेषता है कि मोह्नीयकर्मका सूक्तमसम्बराम गुलक्ष्वानसे लेकर कितने ही कालतक अवस्थित-अनवस्थित रूपसे गुणब्रे णिनिक्षेष होकर स्वरक्ष्यत् गामित्रके द्वारा ज्ञानिय तप्तायिक कार्मके सद्व आयामवाला हो जाता है ऐसा कहान चाहिये, क्योंकि तीनों हो गुणस्थानोंमें बढ़कर वहाँ अवस्थित गुणब्र णिनिक्षेषको प्रवृत्ति वेखी जाती है।

### शंका-वह कैसे ?

समाधान—सुरुमसाम्परायिकके कालमे सर्वत्र अवस्थित गुणअंणिनिक्षेप होकर पुनः स्पर्धकनत लोभका अवकर्षण करनेवालेके एक बार बढ़कर लोमबेदककालके अन्तिम समयतक पुनः अवस्थित हो जाता है। पुनः मायाका अपकर्षण करनेवर नानका दूसरी बार बढ़कर अपने बेदककालके बन्तिम समय तक जबस्थित हो बाता है। पुनः तीसरी बार बढ़कर वपने बेदककालके सन्तिम समयतक पुनः उतना ही हो जाता है। पुनः कोधसंज्वलनका अपकर्षण करनेवर बोची बार बढ़कर सहस्थि स्टेकर उतनेवाले अपूर्वकरणके वदान्वरिक्षमञ्जो वि । पुणो कोइसंबक्षणे बोकट्टिये चतत्वकारं विद्वयण तथी व्यइहि गलिदसेससरूपेणागदो जाव ओदमाणापुरुवकरणवरिमसमञ्जो ति । संग्रेह व्यविद्व-पोराणगुणसेदिणिक्सेव्युक्लंबियूण् संसेवज्ञगुणवट्टीम् वङ्कमाणो रखो पढमसमय-अधापवत्तकरणो विदियादिसमएस् अवद्विदायाममेव गुणसेदिणिक्सेवं रचेह ति वर्द्ययारमाणो सुचहत्तरं भणक्

# जो पहमसमयअधापवत्तकरणे णिक्खेवो सो अंतोमुहृत्तिओ

तत्तिओं चेव।

§ २१५. जाव अंतीमुहुत्तं ताव णियमा एसो अंतीमुहुत्तायामो होर्णाविहरी वेत्र होति, तत्व बिह्दहाणोण कारणाणुत्रलंभादो ति मणिदं होति । पदेसनगेण पुण णियमा हायमाणो गच्छति, अणंतगुणहाणोए ओहहुमाणपरिणामिम्म पयारंतरा-संमवादो । एवमतोमुहुत्तकालमबर्हि कार्णेटं पद्मविय संपहि तत्तो परं गुणसेहि-णिक्सोवो अवदिद्वायामो मजियन्त्रो ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरं मणह्—

\* तेण परं सिया बहुदि सिया हायदि सिया अवद्वायदि ।

५ २१६. अश्रापनचकरणपढमसमयप्पहुढि अंतोम्बहुतकालमबद्धिदायामेण गुण-सेढिविण्णासं कार्ण तची परं गुणसेढिणिक्खेवायामस्स विह्हाणिअवर्द्धाणाणमण्ण-दरपज्जाएण परिजमदि ति वृत्तं होदि। एदस्स आवस्थी—सस्थाणसंजदो होतृण

अन्तिम समयतक गलितशेष आयामरूपसे होता है।

अब इस प्रकारके पुराने गुणवे णिनिवीषको उल्लंघन कर संख्यात गृणवृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता हुआ यह प्रथम समयवर्ती अपूर्वकरण जीव दिलोयादि समयोमे अवस्थित आयामरूप गुण-श्रीणिनिश्रेपकी ही रचना करता है इस बातका कवन करते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—

अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जो निभेष होता है वह अन्तर्भ्व हर्तप्रमाण होकर उतना ही रहता है।

६ २१५. अन्तर्मृहुर्त कालसक यह नियमसे अन्तर्मृहुर्त आयामवाला होकर अवस्थित हो रहता है, क्योंकि वहाँ वृद्धि और हानिका कारण नही पाया जाता यह उक्त कथनका तास्पर्य है। परन्तु प्रदेशपुंजकी अपेका नियमसे उत्तरितार बटकर कम होता जाता है, क्योंकि अनन्तगुणहानि-स्वत्य प्रदेशपुंजकी अपेका नियमसे उत्तरितार बटकर कम होता जाता है, क्योंकि अनन्तगुणहानि-स्वत्य प्रदेशपुंजकी अपेका नियमके होते हुए दूसरा प्रकार सम्प्रत नहीं है। इस प्रकार अन्तर्मृहुर्त कालकी मर्यादापूर्वक इसका कथन करने अब उससे आगे गुणश्री शिनिक्षेप अवस्थित आयामक्ष्य विकल्पसे होता है इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेका सूत्र कहते है—

🕸 उससे आगे गुणश्रेणिनिसेप आयाम कदाचित् बढ़ता है, कदाचित् घटता है

और कदाचित अवस्थित रहता है।

§ २१६ अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे केकर अन्तर्महूर्त कालतक अवस्थित आयामक्य गुणश्रेणिनिक्षेप करके उससे आगे गुणश्रेणिनिक्षेपका आयास वृद्धि, हानि और अवस्थानक्यसे परियमता है यह उक्त कथनका सार्व्य है। इसका भावार्थ इस प्रकार है— प्रस्ताप्रस्तगुण्य्राणेषुः अञ्चलक्षाणो अवहिन्तस्वामं वेव गुजरोहिनिकसेनं कृणह । संवमासंवर्णं पविवन्त्रसाणां संवेज्जयुणवद्दीपः विद्वहन्त्व गुणसेहिनिकसेनं णिविस्त-वर्षि । अभाणसिहन्त्व पुणमे ति समयाविद्रोहेण उत्तरमानेदि व्यक्तासेदि ना प्रकृति तो प्रिन्नक्तपुणसिहिनिक्यानेदि हिन्दि संवेज्जयुणसिहिनिक्यानेदि कर्ति । यहं प्रस्तं गुणसेहिनिकसेनेदि सामावं पहुण्य भिन्दं । वदेत्तमां वैक्षियुण्य प्रमु विद्वहर्षाण्यान्य सामावं प्रकृत्य भाणसिहिनिकसेनंदि सामावं पहुण्य भाणसं । वदेत्तमां वैक्षियुण्य प्रमु विद्वहर्षाण्यन्त्व सामावं सामावं प्रमु विद्वहर्षाण्यन्त्व सामावं सामावं सामावं सामावं सामावं प्रमु विद्वहर्षाण्यन्त्व सामावं सामावं सामावं प्रमु विद्वहर्षाण्याच्याने सामावं सामाव

- पडमसमयअधायवसकरणे गुणसंक्रमो विश्विण्यो । सञ्चक्रमाण-मधायवससंक्रमो जादो । जविर जेसि विष्कादसंक्रमो अस्य तेसि विष्मादसंक्रमो चेव ।
- ६२१७ जेर्सि वंधो अस्य तेसिमधापनचसंख्यो, खेर्सि वंधो जरिव णवुंसय-वेदादीणमप्पतस्यकम्माणं तेसि विज्ञादसंख्यो एतो पाए पबद्ददि वि एसो एत्य द्वारायसम्मावो ।
- उनसामगस्स पहमसमयअपुन्वकरणप्यद्विक जाच पित्रवदमान्य-गस्स चरिमसमयअपुन्वकरणो ति, तदो एतो संज्ञेजग्रणं कार्कं पिक-

स्वस्थान संयत होकर प्रमासंयत और अप्रमासंयत गुणस्थानोंमे परिवर्तन करते हुए अवस्थित आयामवाले गुणक्षे णिनिक्षेषको ही करता है। सेवमासंयमको प्राप्त होता हुआ संख्यात गुणकृष्विस्थ वृद्धि करके गुणक्षे णिनिक्षेषको निक्षेषण करता है। तीचे निप्तरू किर भी आगमानुस्थात पुरास्थ प्रमाने प्रमान करता है। यह सब गुणक्षे णिनिक्षेषक आयामको अपेक्षा कहा है। प्रदेशपुंजको अपेक्षा तो वृद्धि, हानि और अवस्थानके विषय निमानको जानकर योजना करनी लाहित क्योंकि क्यान्तमूह्तं कालतक एकान्तमे घटाकर उसके बाद स्वस्थान संयत-स्थान विषय नहीं है।

अधःप्रश्चलकरणके प्रथम समयमें गुणसंकम विच्छिन्न होकर सब कर्मोंका अतः अवृत्तसंकम होने रुगता है। इतनी विश्वेषता है कि जिनका विच्यातसंकम होता है जनका विच्यातसंकम ही होता है।

§ २१७. जिन कर्मोंका बन्ध होता है उनका अधः प्रवृत्त संक्रम होता है और जिन नपुंसक-वेद आदि अप्रयस्त कर्मोंका बन्ध नहीं होता उनका वहाँ छे केकर विष्यातसंक्रम प्रवृत्त होता है यह यहाँ इस सुनका अर्थ है।

चढ़नेवाले उपचासकके प्रथम समयसे लेकर गिरनेवाले उसीके अपूर्वकरणके
 चन्तिय समय तक जो कालका योग होता है उससे संस्थातगुणे कालतक लीटा हुआ

णियसी अधाववसकर्णेण उवसमसम्मसद्भगुवासेदि ।

- ६ २१८. एसी क्यायउवसामणादो परिवदिते उवसमसम्माइट्ठी वा होज्य, खड्यसमसम्माइट्ठी वा, खेण्ड पि उवसमसिटसामाराहणे विष्युटिसहामावादो । तस्य उवसमसम्माइट्ठि वा, खेण्ड पि उवसमसिटसामाराहणे विष्युटिसहामावादो । तस्य उवसमसम्माइट्ठिमिट क्याय उवसमसम्माइट्टिमिट क्याय उवसमसम्माइट्टिमिट क्याय अणुपत्रे क्याय प्रवास का अणुपत्रे क्याय प्रवास का उवसमसम्माच का अणुपत्रे दि एवमणुपाले माण्यस्य जो उवसमसम्माचकाले सी चडमाणोवसामारास अणुप्तक प्रवास प्रवास क्याय प्रवास का पि वदसाणा पुष्त्रकरण-विस्तास प्रवास क्याय प्रवास का प्या का प्रवास का प्रवास का प्रवास का प्रवास का प्रवास का प्रवास का
- एदिस्से व्यक्तसस्म्यक्तकाए अध्यंत्रद्वी असंज्ञमं पि गच्छेज्ज, संज्ञमासंज्ञमं पि गच्छेका, वो वि गच्छेका।
- § २१९. एदस्सत्थो बुन्चदे । तंजहा—एदिस्से उवसमसम्मचढाए अञ्मंतरै संजमेणेव अच्छदि ति णात्थि णियमो, किंतु सिया असंजमं पि गच्छेज्ज, परिणाम-

यह जीव अधःप्रवृत्तकरणके साथ उपश्रमसम्यक्त्वके कालको धारण करता है।

\$ ११७. क्यायकी उपशामनासे गिरा हुआ यह जीव उपशमसम्परदृष्टि भी हो सकता है असे सायिकसम्पर्दृष्टि भी हो सकता है. क्योंकि हो त्यशम प्रेणिपर आरोहण करनेमें निषेषक अभाव है। उनसे उपशासमम्परृष्टिको अधिकृत कर इससे आरोकी प्रकणा आरमक जी जाती है। वह जैसे—क्यायकी उपशासनासे लौटा हुआ यह जीव नीचे गिरकर फिर भी अन्तर्मुषुर्त कालक अध्यवस्त गंगत होकर उपशासम्पर्यक्वके कालको धारण करता है। इस अप्तर्म स्थापक करनेवाले इस अध्यवस्त गंगत होकर उपशासम्पर्यक्वके कालको धारण करता है। इस अध्यवस्त गंगत होकर उपशासम्पर्यक्वक कालको धारण करता है। इस अध्यवस्त गंगत होकर उपशासम्पर्यक्वक गंग काल है वह वहनेवाले उपनिष्ठ साथ करनेवाले इस अध्यवस्त गंग काल करात है उस प्रदेश अप्तर्म अपूर्वकरणके अस्तिम समयतक इस चढ़ने और उतरनेमें जितना काल लगता है उस प्रदेश लाल संस्थातगुणा होता है।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? समाधान—इसी सूत्रके उल्लेखसे जाना जाता है।

इस प्रकार इस सूत्र द्वारा उपशाससम्बस्तके कालके माहारूपण ज्ञान कराकर फिर सी इस कालके भीतर ही जो विशेषताएँ सम्भव है उनका कथन करमेके लिए आगेके सूत्रप्रवस्थको कहते हैं—

इस उपसम्मयक्त्वके कालके भीतर वह असयमको भी प्राप्त हो सकता है, संयमासंयमको भी प्राप्त हो सकता है और दोनोंको भी प्राप्त हो सकता है।

\$ २१९ जब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह जैसे—इस उपधामसम्पन्तवके कालके भीतर संयमके साथ ही रहता है ऐसा नियम नहीं है। किन्तु कदान्तित् असंयमको भी भाष्त हो सकता पञ्चाएण उनसमसम्बन्धसहिदासंकामपञ्चाकविणानणे विरोहामानाते । सिया संवमासंवम पि गच्छेज्व, परिणामपन्नयम्बेद वंदमन्त्रमणेद्रवसमेदे उदसमसम्बन्धापु-विद्वसंक्रमासंवमगुणामाहणे विप्यद्विद्धामानादो । सिया हो वि कच्छेज्व, परिणामपद-विद्यामानादो । सिया हो वि कच्छेज्व, परिणामपद-विद्यामानादो । सिया हो वि कच्छेज्व, परिणामपद-विद्यामानादो । सिया हो विकास क्रिक्स समित्रो किल्य । विद्यामानादे । सिया स्वाप्यस्वमेत्र परिणादे मेद्रवस्य समित्रो अस्य । अवना पुरुवं संवमासंवमं गंतूण तत्वंतो मुहुत्तमन्त्रिय । सिया अवना पुरुवं संवमासंवमं गंतूण तत्वंतो मुहुत्तमन्त्रिय तदो अस्त्वमं (पारिणादे प्रतिकृति क्रियामानाद्वे । सिया परिणादे परिणादे परिणादे परिणादे परिणादे । सिया परिणादे परिणादे परिणादे । सिया परिणादे परिणादे परिणादे । सिया परिणादे परिणादे । सिया परिणादे परिणादे । सिया परिणादे परिणादे । सिया परिणादे ।

# इसु भाविषयासु सेसासु भासाणं पि गच्छेज ।

 अवश्रमसम्पन्तके कालमें छह आवलि काल शेव रहनेपर वह सांसादन गुण-स्थानको भी प्राप्त कर सकता है।

९२०. उपश्चमसम्बन्धत्वक इस अवशेष कालका यबोस्त न्यायसे संयमके साथ, असंयमके साथ अथवा सवमासंयमके साथ पालन करता हुआ यह जीव इस कालके बहुमाग झीण हो जानेपर लक्त्मों एक समयसे लेकर उत्कृष्ट छह आवालिप्रमाण काल शेव है कि इस अवस्था भीतर कवानित्त साथ करता हुन है है साथ नहीं साथ नहीं साथ नहीं साथ नहीं है साथ नहीं साथ नहीं है साथ नहीं है साथ नहीं साथ नहीं साथ नहीं है साथ नहीं साथ न

है, क्यों कि परिणामों के निमित्तसे उपशमतम्यक्तक साथ असयमपर्यायके प्राप्त होनेमें विरोधक अभाव है। कदाबित् सयमातयमको भी प्राप्त हो सकता है, क्यों कि परिणामों के निमित्तसे ही प्रयास्थानावरण कवायका उदय होनेपर उपशमसम्यक्तक कालसे युक्त संयमात्यमको भी प्राप्त हो सकता है, क्यों कि परिणामों के निमित्तसे ही प्रयास्थानावरण कवायको उदय होनेपर उपशमसम्यक्ति कालसे पुक्त संयमात्यमण्यक प्रयासक प्राप्त कालके भीतर इसे क्रमसे संयमात्यम और असयमक परिणामात्र सम्बद्ध है यह उक्त कथनका तात्ययं है। इसिल्ये पहले अस्यमात्यम प्राप्त कर ही अन्तमंत्रूर्त कालक एक्तर पीछ हो स्यामात्यमको प्राप्त कर ही अन्तमंत्रूर्त कालक प्रकृत योख हो स्थामात्यमको प्राप्त कर ही अन्तमंत्रूर्त कालक और बहा अन्तमंत्रूर्त कालक प्रकृत योख हो स्थामात्यमको प्राप्त कर और बहा अन्तमंत्रूर्त कालक रहकर पश्चात् है। अन्त अस्यम की भी प्राप्त कराना सम्भव है इसमे कोई बाधा नही है यह इस सूत्रका भावायं है। अब केल्य इस कालके भीतर यह अनन्तर पूर्ण कोई बाधा नही है यह इस सूत्रका भावायं है। अब केल्य इस कालके भीतर यह अनन्तर पूर्ण काली काली के सूत्र वेदि काली काली हो होता हो है स्था नही है, किन्तु पहुणिर अन्य गुणानतर इस परिणा के सूत्र को कहते हैं—

- आसाण पुष्प वदो जदि मरिव व सक्को शिरयगर्दि तिरिक्त्वगर्वि मणुसगर्दि वा गतुं, जिवमा देवसर्दि गण्कृदि ।
- ९ २२१ एदेण सुनेण एदस्स सासणगुणेण पडिवज्जणमरणपञ्जायस्स णिरय-वितिक्खमणुसगदिसञ्जयत्त्रपिडसेहण देवगदीए चैव सञ्चय्यादो णियामिदो दङ्क्बो । संचि एदस्सेव फुडीकरणङ्गञ्जस्यसं मणङ्—
- इंदि तिसु बाउएसु एक्केण वि बद्धेण बाउगेण ण सक्को कसाये उवसामेतुं।
- ५ २२२. इदो १ देवाउवं घोत्च सेसाणं तिण्डमाउआणं मज्झे एक्केण वि आउ एण बद्देण उवसमसेहिसमारोहणस्स अञ्चलामावेण पहिसिद्धणादो । एदस्स मावत्यो—एसो पिवदमाणगो बद्दणरमिवयाउगो अबद्धपरमिवयाउगो वा होज्ज । तत्य जह ताव अबद्धपरमिवयाउगो तो एदस्स एत्य मरणसंत्रदो णात्य, आउअवंधेण विणा मरणाणु-वचचीदो । अह जह पुक्षमेव बद्धाउगो चि इच्छिज्जदि तो वि ण एदस्स सासणागुणेण मरणाव्यन्यस्य देवगई मोच्णण्णत्य समुप्यचिसंभवो । कि कारणं १ देवाउवं मोच्णण्णाउएण पबद्धेण संजमासंजम-संजमंगुणपदिवचीए अमावेण उवसमसेहिसमारोहणस्स रंमबाणुवलंमादो चि ।

अप्तन्तु सासादनको प्राप्त हुआ यह जीव यदि मस्ता है तो वह नम्कगित, तिर्यञ्जनित अथवा मनुष्यगतिको नहीं जा सकता, नियमसे देवगतिको ही जाता है।

<sup>\$</sup> २२१ इस सूत्र ढारा सासावनगुणके साथ जिसने पर्यायको प्राप्त किया है उसके नरक, तियंश्व और मनुष्यगतिमे उत्पत्तिका प्रतियेध करके देवगतिमें ही उत्पत्तिका नियम किया गया है। अब इसी विषयको स्पष्ट करनेके लिये आगेके मुत्रको कहते हैं—

ॐ ऐसा नियम है कि उक्त तीन आयुओं मेंसे जिसने किसी भी एक आयुका बन्ध किया है वह कवायों को उपश्रमानेको लिथे समर्थ नहीं हो सकता।

<sup>\$</sup> २२२ क्योंकि देवायुको छोड़कर लेच तीन आयुकोंमेसे जिसने किसी भी एक आयुका बच्च किया है उसका उपत्रमञ्जीणपर चढ़ना अत्यन्त अतम्मव होनेसे उसका निषेध किया है। इसका मावार्ष यह है—यह उपतामश्रीणसे मिरनेवाला भी बढ़िरप्रवायुक्क मी हो सकता है और अबद्ध-परमवायुक्क मी हो सकता है। उनमेसे यदि वह अबद्धप्रमवायुक्क है तो उसका यहां सासावन पुणस्थानमे मरण सम्मव नहीं है, क्योंकि आयुक्त। वस्य किखे बिना मरण नहीं होता। और यदि पहलेसे हो बद्धायुक्क स्वोकार किया जाता है तो भी सासादनगुणके साथ मरणको प्राप्त हुए इस ओवकी देवगिंतके सिवाय अन्यत्र उपरांच सम्भव नहीं है, क्योंकि देवायुको छोड़कर बोधी नई अन्य आयुक्त साथ स्वयासयम और स्वयमगुणकी प्राप्तिका अभाव होनेसे उसका उपरामश्रेणिपर चढ़ाता सम्भव नहीं है।

- क्षेणकारणेण किरवनदितिरिक्तको जिल्लामुस्सगदीको ण गच्छादि।
- ५ २२३ गयत्यमेदं सुसं।
- 🕸 एसा सब्बा पर्यवणा पुरिसबैदस्स कोईण ब्बड्डियस्स ।
- ५ २२४ एसा सन्या वि अर्णतरपरुषणा पुरिसवेदस्स कोहोददण उविदिस्स उवसामगस्य परुविदा दहुन्या चि उत्त होह । संग्रह पुरिसवेदस्स चैव माणसंजलणो-दयेणुवहिदस्स उवसामगस्स चडमाणोदरमाणावस्यास की करूवणामेदो तंबिहासणह-स्वरिमो सुत्तपचंचो—
  - प्रिसंवेदस्स चैव माणेण उवहिदस्स णाणशं ।
  - ६ २२५. वत्तइस्सामी ति वक्कसेसी एत्य कायव्वी । सुगममण्णं-
  - #तंजहा।
  - § २२६ सुगमं।
  - जाव सत्तणोकसायाणमुवसामणा ताव णिथ णाणत्तं ।
- ५२२७ चङ्गाणस्य ताव अक्षाप्वचक्करणप्रसमसम्प्यषुष्टि जाव अंतरकरणं काद्ण णवृंसयहृत्थिवेदोवसामणाणंतरं सच्योकसायाणश्चनसामणा समप्पदि ताव

§ २२३. यह सूत्र गतार्थ है।

🕸 यह सब प्ररूपणा क्रोधके साथ उपस्थित हुए पुरुषवेदी उपशामककी है।

६२२४- अनन्तर कही गई यह पूरी प्रस्थणा क्रोधके उदयके साथ उपस्थित हुए पुरुषवेदी उपझामककी प्रस्थित नानती चाहिये यह उक्त कवनका तारप्य है। अब मानसंज्वलनके साथ उपस्थित हुए पुरुषवेदी उथ्वामकके ही चढ़ने और उतरनेकी अवस्थाओं में जो प्रस्पणामेद है उसका विशेष व्यास्थान करनेके लिये आपके सुष्ठप्रवन्धको कहते हैं—

🕸 मानके साथ चढ़े हुए पुरुषचेदीकी प्ररूपणामें जो भेद है उसे बतलावेंगे।

६ २२५. 'बतलावेंगे' इतना विशेष बाक्य इस सूत्रमे जोड़ना चाहिये। अन्य सब सुगम है।

🕸 वह जैसे ।

§ २२६. यह सूत्र सुगम है।

🕸 जनतक सात नोकवायोंकी उपश्वामना होती है तनतक मेद नहीं है।

§ २२७ चढ़नेवाले जीवके अधःप्रवृत्ताकरणके प्रथम समयसे लेकर जबतक अन्तर करके नपुसकवेद और स्त्रीबेदकी उपशामनाके अनन्तर तात नोकवार्योको उपशामना समाप्त होती है

ॐ इस कारणमे उक्त जीव नरकगित, तिर्यव्यगित और मनुष्यगितको नहीं जाता है।

एदस्मि अते कोदोवयेणोवहिह्डवसामगद्यक्वादो आणोदयोवसामगस्स णत्य थीवं पि परूवणाणाणनं, तत्य तद्युवलंबादो नि भणिदं होदि । संपद्वि एनो उविर कोद-संजलणमुबसामेमाणस्य क्विंचि णाणनमस्यि नि पदुष्पायणद्वमृत्तरसुनारंमी—

# # उवरि माणं वेदंतो कोहसुबसामेदि ।

- ६२२८ पुष्टिक्लो उक्सामगी कोइसंबलणमणूहवंती तिविहं कोइस्वसामेदि, एसी बुण माणोदएण चहिदनादी माणं वेरेंती तिविहं कोहं उवसामेदि चि एदं णाणचमेत्य दहव्व ।
- ६२२९ सपहि दोण्डं पि उवसासमाणं कोहोवसामणदा सरिसी वैव होदि ण तत्य किंचि णाणत्तप्रस्थि ति जाणावणकलमुत्तरसुत्तं—
- क जहें ही कोहेण उबहिदस्स कोहस्स उबसामणद्धा तहें ही चैव माणण वि उबहिदस्स कोहस्स उबसामणद्धा ।
- ६२३० सुगमं । संपहि पढमद्विदिविसयमेदेसि किंचि णाणत्तमित्य ति पदु-प्पायेमाणो सुत्तमुत्तरं अणह—

## कोधस्स पढमहिदी णित्थ ।

तबनक इस बीचमे क्रीयके उदयसे चढे हुए उपशामककी ग्रह्भणासे मानके उदयसे चढे हुए उपशामकके पोडा भी ग्रह्भणाभेद नहीं है, क्योंकि उस अवस्थामे वह पाया नहीं जाता यह उक्त कथनका तात्ययं है। अब इससे आगे क्रीधसज्वलनकी उपशामना करनेवालेकी अपेक्षा इसकी ग्रह्मणामे कुछ भेद है इस बातका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

 अमनको वेदता हुआ यह जीव सात नोकषायोंकी उपशामनाके अनन्तर क्रोधको उपश्रमाता है।

§ २२८ पहलेका उपशामक क्रोधसंज्वलमका अनुभव करता हुआ तीन प्रकारके क्रोधको उपशामाना है, परन्तु यह जीव मानके उदयसे चढा हुआ होनेके कारण मानका बेदन करता हुआ तीन प्रकारके क्रोधको उपशामाता है यह भेद यहां जानना चाहिये।

विशेषार्थ—पहला क्रोधके उदयसे चढकर तीन क्रोधोंको उपशमाता था, यह मानके उदयसे चढकर तीन क्रोधोको उपशमाता है, यहाँ यह भेद है।

§ २२९ अब दांनो ही उपशामकोंके कोधके उपश्रमानेका काल समान होनेसे उसमें कुछ
भेद नहीं है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सुत्रको कहते हैं—

अ जितने प्रमाणवाला कोधसे चढ़े हुए बीवके कोधका उपशामना काल है उतने ही प्रमाणवाला मानसे चढ़े हुए जीवके भी कोधका उपशामना काल है।

§ २३०. यह सूत्र मुगम है। अब इनकी प्रथम स्थितिकै विषयमे कुछ भेद है इसका कथन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

🕸 मानके उदयसे चढ़े हुए जीवके क्रोधकी प्रथम स्थिति नहीं होती ।

६ २३१ पुष्तिक्लो अंतरं करेंकाणो कोइसंजल्लगस्स चढमद्विदिमंतोमुद्दित्तयं द्विदि । एदस्स पुण कोइस्स पढमद्विदी गरिष, अधिदेन्त्रमाणस्स तस्स चढमद्विदि संवंधामावादो । तदो अंतरकदमेने चैव धार्णस्स चढमद्विदि संवंधामावादो । तदो अंतरकदमेने चैव धार्णस्स चढमद्विदि स्तंधा द्वेदि चि घेचव्य । संवंदि एदस्स माणपढमद्विदी किंपपाणा चि बाद्योरेयस्स सिस्सस्स तप्पमाणावहार-णडमुत्तरसुत्तमोइण्णं—

क जर्द ही कोहेण जबद्विदस्स कांधस्स च माणस्स च पडमद्विदी तद ही माणेण जबद्विदस्स माणस्स पडमद्विदी ।

६ २३२. कि पुण कारणमेम्महंती माणपढमिड्डिरी एदस्स जादा नि णासंकणिज्जं, एत्तियमेत्तपढमिड्डिरीए विणा णवणोकसायतिविहकोहितिविहमाणाणमुवसामणिकिरियाये तत्य समाणाणुववनीदो । तदो माणेण उविह्नदस्स उवसामगस्स माणपढमिड्डिरी कोहे-णोवद्भिदस्स कोहमाणाणं पढमिड्डिरी सर्पिडिटा जहेडी तहेडी चैव होदि नि घेनज्वं ।

क्ष माणे उवसंते एत्तो सेसस्स उबसामेयवस्स मायाए को मस्स च जो कोहेण उवदिवस्स उवसामणविधी सो चेव कायव्वो ।

§ २३१ पहलेका जीव अन्तरको करता हुआ कोधसज्वलनकी अन्तर्मुहुतप्रमाण प्रथम स्थित करता है। परन्तु इसके कोधको प्रथम स्थिति नहीं होती, व्योकि यह क्रोधसज्वलनका वेदन नहीं करता, इसलिए इसके कोधको प्रथम स्थितिके सम्बन्धका अभाव है, इसलिए किये गये अन्तर के प्रमाणके अनुसार ही यह जीव मानको प्रथम स्थितिको स्थापित करता है। अब इस जीव मानकी प्रथम स्थिति कितने प्रमाणका निस्थय करानेके लिये आगोका तुन आया है—

# क्रोधसे चढ़े हुए जीवके क्रोध और मानकी जितने आयामवाली प्रथम स्थिति होती है उतने आयामवाली मानसे चढ़े हुए जीवके मानकी प्रथम स्थिति होती है।

 $\S$  २२२ शंका—इस जीवके मानकी प्रथम स्थिति इतनी बड़ी हो गई इसका क्या कारण है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इतनी बड़ी प्रथम स्थिति हुए बिना नौ नोकषाय, तीन प्रकारके क्रोध और तीन प्रकारके मानकी उपधामनाके लिए प्रथम स्थिति और उपधामनाक्रिया इन दोनोंकी समानता नहीं वन सकती। इसलिए मानसे बढ़े हुए उपधामकके मानकी प्रथम स्थिति, क्रोधसे चढ़े हुए उपधामकके क्रोध और मानकी प्रथम स्थितिको मिलाकर जितना प्रमाण होता है, उननी होती है ऐसा बहुण करना चाहिये।

# मानके उपश्वान्त होनेपर आगे उपश्चमने योग्य माया और लोमकी उपश्चमना करनेवाले इस जीवके, क्रोधसे चढ़े हुए जीवके उक्त प्रकृतियोंकी जो उपश्चमनाविधि है, वही करनी चाहिये। ६ २३२ भोणेण उबहिदस्स माणे उबसंते बादे एतो उबिर सेसस्स उबसामेय-वस्स माथालोभिवसयस्य च सो चेव विश्वी एदस्स माणेण उबिहेदस्स कायच्वो बो कोहेण उबिहेदस्स उबसामगस्स पुण्युतो उबसामणिविहि ति मणिदं होदि । एवं चड-माणस्स णाणनगवसणं काद्ण संपष्टि एदस्सेव ओदरमाणावत्याए जो विसेससंग्रवो तप्पदृष्यायणहुम्बरिमो सुत्तणिवंधो—

असमणेण उबद्धियो उबसासेयुण नदा पडिवदिद्ण खों अं वेदय-माणस्स जो पुठ्यपरूविदो विधी सो चेव विधी कायव्यो। एवं सायं बेदेस्सणस्स ।

६ २३४: माणेण उबहिद्दो उबसामेयण उबसंतकसायगुणद्वाणे अंतोमुहुत्तमच्छि-यूण परिवदमाणयो जाव लोभं वेदयदि किद्धीगदं फड्डपादं च जाव य सायं वेदयदि अप्पप्पणो उद्देसे ताव णात्थि किचि णाणत्तं, तद्दा चेय उदयादिगुणसेडिणिक्सेवेण पुज्वताबिद्दायामेण तदुमयमप्पणो वेदगकाले पुज्वं व वेदेदि ति एसो एदस्स मावत्थो ।

तदो माणं वेदयंतस्स णाणतं ।

§ २३५. सुगमं।

६ २३३ मानसे चढे हुए जीवके मानके उपवान्त हो जानेपर 'एसो' अर्थात् उसके आगे क्षेत्र माया और लोभकी उपवामना करनेवाले मानसे चढ़े हुए इस जीवके वही विधि करनी चाहिमें जो कोघसे चढ़े हुए उपवामनके पहले उपवामना कर वार्त्य है यह उक कथनका तात्य है। इस प्रकार चढ़नेवालेले नानापनेकी गवेषणा करके अब इसीके उतरनेकी अवस्थामें विशेष सम्मा है। इस प्रकार चढ़नेवालेले नानापनेकी गवेषणा करके अब इसीके उतरनेकी अवस्थामें विशेष सम्मा है। उसला कथन करनेके लिए आगेका सुन्नात्वण आया है—

# मानसे श्रेणिपर चड़े हुए जीवके, चारित्रमोहनीयको उपवमा कर और वहांसे गिरकर लोमका वेदन करते हुए जो पहले विधि कह आये हैं वही विधि करनी चाहिये। इसी प्रकार मायाका वेदन करनेवाले जीवके जानना चाहिये।

६२६४ मान कवायके साथ श्रेणिपर चढकर, कथायोको उपशामा कर और उपशानत-कवाय गुणस्थानमे अन्तर्महूर्त रहकर गिरता हुआ यह जीव जवतक लोभका बेदन करता है तथा कृष्टियात और स्थंकता माथाका जबतक वेदन करता है तबतक अपने-अपने स्थानमे नानापन नहीं है तथा उदयादि गुणशे णिनिक्षेप और पूर्वोक अवस्थित आयामके साथ जन दोनोका अपने-अपने वेदन करनेके कालमे पहलेके समान वेदन करना है यह सुत्रका भावार्थ है ;

इसके बाद मानका बेदन करनेवाले जीवकी प्ररूपणामें नानापन अर्थात् कुछ
 भेद हैं।

§ २३५. यह सूत्र सुगम है।

२ ता॰प्रतौ भाणेण उबट्ठिदस्स माणे उबसते जादे इत्यय पाठः सुत्राशक्र्मेण निर्दिष्टः ।

- क्ष तं जला ।
- ६ २३वः सुगर्भ ।
- शुणसेदिणिक्येवाँ ताव व्यवस् वासायावाँ सैसावां वास्त्राणं शुल-सिद्धिणक्येवेण तुक्ती सेसे सेसे च विष्यवैताः।
- 5 २२७ कोहोदएण वहिंदी पूर्णा जीदरमाणी भाजस्य वसहिदगुणसेहिंमण्यों वेदगकालादो विसेश्चयरायामं णिन्स्यवदि, कोषे जोकहित्रै तस्य वास्तप्रह पि स्वायाणं गिल्स्यवदि, कोषे जोकहित्रै तस्य वास्तप्रह पि स्वायाणं गिल्स्यवदि सिरायमाणगुणसेहिविण्णासरस्यादो । एस्य पुण माणोदएण वहिय पुणो जीदरमाणो तिवहमाणोकहुणाणंतरमेव णवण्ड पिं कसायाणं णाणावरणादिकम्माणं गुणसेहिणिक्सेवेणं सरिसायामं गल्स्सिसगुणसेहिंण्विसेवं कोरमाणो जंतरमाव्देदि ति एदं णाणाचमैत्य दहुणां । वस्स कसायस्य उद्दर्श सेहिमालहिं तिस्त जोकहिंदि जंतरान्यणमुक्त्यविष्याहिरें गल्स्सिसगुणसेहिणक्सेवो व आहर्षिकसिमाणा-वरणादिसरिसगुणसेहिणक्सेवो व आहर्षिकसिमाणा-वरणादिसरिसगुणसेहिणक्सेवो व आहर्षिकसिमाणा-
- कोहेण उबहिदस्स उबसामगस्स पुणी पश्चिषद्वभाषागस्स लहें की माणवेदगद्धा एत्तियमेत्रेणेव काखेण माणवेदगद्धाए अधिष्क्रिकाए ताथे चेव माण वेदेतो एगसमएण तिविष्टं कोल्यमणक्तंनं करेंचिं।

<sup>🕸</sup> वह जैसे।

<sup>§</sup> २३६. यह सूत्र सुगम है।

नी कवार्योका गुणश्रीणिनिसेषः वेष कर्मीके गुणश्रीणिनिसेषके समान होता
 श्रीर प्रति समय श्रेष-श्रेषमें निश्रेष होता है।

<sup>§</sup> २३७. कोथके उदयसे बहुकर पुन: उतरनेवाका जीव मातकी सवस्थित गुणश्रीर्णको अपने येदन करनेके कालले विशेष अधिक आपामवाकी निक्रित करता है, स्मोंकि कोधका अपकर्षक करनेपर उससे बारहों क्यायांको सिक्रत करता है, स्मोंकि कोधका अपकर्षक करनेपर उससे बारहों क्यायांको सांकत होय आपामक्यस आनावरणादि कर्मके सदूब प्रमाणना वाकी गुणश्रीणको दनार वेसी जाती हैं। परन्तु प्रकृतमे सानके उदयसे चुक्कर पुन: उतरनेवाका, जीव तीन प्रकारके मानका अपकर्षण करनेके अनन्तर ही नौ ही कम्यसोंके आनावरणादि कर्मोके गुणश्रीणितिक्रोपणके सदूब आयामवाले गिक्काके यानकर क्रिता है इस प्रकार यहा हुआ अन्तरको भरता है इस प्रकार यहा नानापन यहाँगर अनवमा चाहिए । क्रिक्क क्षमा के उदयक्षे भेषित प्रसाहक करता है इस क्षमायान सकर्षण करनेपर अन्तर प्रसाह और उत्पाविको बाहर आवादरणादि करती है उस क्षमायान प्रकार युगारीणितिक्षेप इस दोनोंको आरम्य करता है वह इस सुनका मावार्ष है।

<sup>#</sup> क्रीधके अधिपर चड़े हुए उपचायकके पुनः गिरनेवाले उसीके वितना आयामवाला भानवेदककाल होता है उतने ही कालके द्वारा मानवेदककालके अतिक्रमण करनेपर उसी समय मानका वेदन करता हुआ एक समयके द्वारा तीन प्रकारके क्रोधको अञ्चलकाल क्रमता है।

- § २२८, जहा कोहेण उबहिदो उबसामगो हेड्डा परिवदमाणगो माणमोकडियूण पच्छा अंतोमुहुनेण माणवेदगदाए समनाए तिविहं कोहमोकड्डिव। एवमेसी वि माणगादाए हेजियमेले लोक कोहले. समहनकते विश्व को उदेशे तिविहं कोहमोकडियूण एकस्रसमएणाणुवसंतं करेदि। किंद्र हुन्विक्टों कोश्व वेदेमाणो संतो विविहं कोहमोकड्डियूण एकस्रसमएणाणुवसंतं करेदि। किंद्र हुन्विक्टों कोश्व वेदेमाणो संतो विविहं कोहमोकड्डिदि एदं णाणनस्रेत्य दह्वव । जहा च कोहेण उबिहदो तिविहं कोहमोकड्डियुण कोहसंजठणस्स गुणसेतिबक्खेबसुद्धादमितिब्दियामेण णिविखविद णाणावरणादिकम्मेहिं सरिसं ज तहा एत्य उदयादिणक्खेवसंभवो, किंद्र उदयाविजयतिहे तेव तिपढं कोडाणं संसकस्यहं सारिसायामेण गालिक्खेवसंभवो, किंद्र उदयाविजयतिहे तिविदं कोहमाले हिंदि पट्टाणावरणादिकम्मेहिं सरिसायामेण गालिक्सेसेल णिविखविद ल एदं पि णाणनमेत्य णायव्य-मिदि पट्टाणायेमाणो सुवह्वतं भणह—
- अताचे चेव ओकडियण कोइ तिविइ पि आविखयगाहिर गुण-सेडीए इदरेसि कस्माण गुणसेडिणिक्खवेण सरिसीए णिक्खिवदि तदो सेसे सेसे णिक्खिवदि ।
  - ६ २३९. गबस्थमेदं सुत्तं ।
- श एदं णाणत्तं माणेण जबहिदस्स जबसामगस्स तस्स चेव पडिवद-माणगह्स ।

\* उसी समय तीन प्रकारके कोधका अपकर्षण करके उसे इतर कर्मीके गुण-श्रीणिनिक्षेपके समान उदयाविल वांध गुणश्रीणमें निक्षिप्त करता है तथा प्रत्येक समयमें श्रेप-शेषमें निक्षेप करता है।

<sup>§</sup> २३८ जिस प्रकार कोमसे चढा हुआ उपशामक जोव नीचे गिरता हुआ मानका अपकर्षण करके ब्रान्तर पूर्व अन्तर्मुद्धतंकालके द्वारा मानवेदककालके समाप्त होनेपर तीन प्रकारके क्रोमका वक्क्यकंक करता है उसी प्रकार के ब्रान्त भी अर्थात् मानके उदयसे चढा हुआ जीव मी उतने हो कालमे मानवेदककालके निकल बानेपर उसी स्थानने तीन प्रकारके क्रोमका अपकर्षण करके एक समयमे उन्हे अनुप्रशान्त करता है। किन्तु पहलेका जीव क्रीमका वेदन करता हुआ तीन प्रकारके क्रोमका अपकर्षण करता है। पर यह मानका ही वेदन करनेवाला होकर भी तीन प्रकारके क्रोमका अपकर्षण करता है। एव यह मानका ही वेदन करनेवाला होकर भी तीन प्रकारके क्रोमका अपकर्षण करता है। इस प्रकार यह नानापत यहाँ जानना चाहिये। और जिन्त प्रकार क्रोमकेवालने वडा हुआ जीव तीन प्रकारके क्रोमका अपकर्षण करते क्रोमकनकाने गुणश्रीण तिक्षिकों उदयादि गालितवेश आयामरूपसे सानावरणादि कमीके समान निश्चित करता है उस प्रकार यहाँ तीन प्रकारके क्रोमकेवाल उदयादि गुणश्रीणितक्षेप सम्भव नहीं है, किन्तु उदयादिकके बाहर ही उक्त तीन कमीका एष कमीके सद्दा आयाम और गलितवेश रूपसे गुणश्रीणितक्षेप करता है उस रक्तर है हम प्रकार यह भी यहाँपर फरक जानना चाहिये इस बातका कथन करते हुए आमेक सुत्रकी कहते हैं—

<sup>§</sup> २३९ यह सत्र गतार्थ है।

<sup>\*</sup> मानसे श्रेणिपर चड़कर गिरनेवाले उसी उपशामककी प्ररूपणामें यह

६ २४०. कोहेण उबहिदस्स उबसामगस्स परुवणादो साथेकोक्षक्किह्यस्स उबसामगस्स चडमाणोदरमाणावत्यासु एदमणंतरिणिहेहुं णाणक्षमबृद्धारेयव्यक्षिदि वृत्तं होइ। एदं च णाणतं वित्यरुविसोदारजणाणुग्गहहुं वित्यरेण परुविदं। संपिष्ट एवं चेव संखेकरिवजणाणुग्गहहुं समारीण वचहस्सामी चि जाणावेमाणो सुचहुचर्र मणह—

\* एवं ताव विवासेषा णायतं एको समासणायतं वत्तइस्सामो ।

५ २४१ वियासेण वित्यारेण णाणसमेदं बरूबिदमेण्डि एदं चैव संगृहियूण योवक्सरेहि चैव जाणाबहस्सामो चि मणिदं होइ।

#### नानापन है।

६२४० क्रोधसे चढे हुए उपशासमकी प्ररूपणाकी अपेक्षा सामसे चढे हुए उपशासककी बढ़े न-उत्तरनेरूप अवस्थाओं से यह अनन्तर कहा गया नातापन जानना चाहिये। और इत नाना-नगको विस्तार शिचवाले ओताजनोंके अनुप्रहके लिए विस्तारक कहा है। अब संक्षेपकिचवाले आंताओं अनुप्रहके लिए उसीको संक्षेपके चुक्के विस्तार के अनुप्रहके लिए उसीको संक्षेपक्ष चत्रका चौन कराते हुए आगे के सुत्रको कहते हैं—

पहले यह नानापन विस्तारसे कहा, अब संक्षेपमें इस नानापनको बतलावेंगे ।

\$ २४१. 'वियासेण' अर्थात् विस्तारसे इस नानापनकी प्ररूपणा की अब इसीका संग्रह करके थोडे अक्षरों द्वारा ही ज्ञान करायेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

विशेषार्थ-नियम यह है कि जो क्रोध कथायके उदयसे श्रेणिपर चढता है उसके क्रमसे चारों कथायोका उदय होता है। उसके चढ़ते समय ऋषि, महन, माया और लोभ, इस क्रमसे कषायोका उदय होता है। किन्तु उतरते समय यह कम बदलकर लोभ, माया मान और क्रोध इस कमसे उदय होता है। इसलिए अप्रमत्तसयतसे लेकर सुक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयतकका काल पाँच भागोमे बट जाता है। उसमे भी अपूर्वकरण गुणस्थान तक चारित्रमोहनीयकै किसी भी कमंकी उपशामना नहीं होती, इसलिए यह यहाँ, विवक्षित नहीं है। अब शेष रहा अनिवृत्ति-करण और सूक्ष्मसाम्परायका काल सो उसमें भी सूक्ष्मसाम्परायका काल तो मात्र सूक्ष्मलोभका है। किसी भी कषायके उदयसे जीव श्रीणपर बढे उसके सुक्ष्मसाम्परायमें एकमात्र सुक्ष्म लोभका ही उदय रहता है। किन्तू अनिवृत्तिकरणके कालके चार भाग हो जाते हैं-कोधका काल, मानका काल, मायाका काल और बादर लोभका काल। अब क्रोधके उदयसे जो श्रीणपर चढ़ता है उसका मात्र कोधके कालतक ही उदय रहता है और इस कालके भीतर वह नौ नोकवायों और अप्रत्याख्यानावरण आदि तीन कोधोको उपशमाता है। इसके बाद उसके मानका वैदनकाल प्रा म्म हो जाता है जिसके भीतर वह तीन प्रकारके मानको उपशमाता है। इसके बाद उसके मायाका वेदनकाल प्रारम्भ हो जाता है जिसके भीतर वह तीन प्रकारकी मायाको उपशमाता चीथा बादर लोभका बेदनकाल है। इसके भीतर वह अप्रत्यास्थानावरण और प्रत्यास्थानावरण दो लोभोंके साथ बादर संज्वलन लोभकी भी उपश्माता है। जो कोधके उदयसे श्रे णिपर चढ़ता है उसकी अपेक्षा यह व्यवस्था है। अब मानकी अपेक्षासे श्रे णिपर चढ़मेवालेकी अपेक्षासे विचार करनेपर उक्त कालके तीन भाग हो जाते हैं। तथा मायाकी अपेक्षा विचार कारनेपर उक्त कालके दो भाग होते है। और लोभकी अपेक्षा विचार करनेपर पूरा काल एककाव क्रोमके बेदनका होता

#### कलं वहा ।

## '<sup>§</sup> २४२. **सुगर्म**ी

है। <u>इस</u> प्रकार इस कालको स्थावमें रखकर विकार करनेपर जिस नानापनकी यहाँपर प्ररूपणा की जा रही है वह समझमें आ जाती है।

प्राह्मण्यान्य निष्ण के स्वाप्त के प्राप्त के स्वाप्त के स्वर्ण क

#### उपश्रमश्रेणियर चढनेकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरणमें---

| क्रोधसे श्रे ० च०<br>उपद्ममाई गई<br>प्रकृतियाँ | क्रोध<br>क्रोधवेदनकास्ट<br>नौ नोकषाय,तीन क्रोध | मान<br>मानबेदनकाल<br>तीन मान | माया<br>मायावेदनकाल<br>तीन माया | लोभ<br>लोभवेदनकाल<br>तीन लोभ |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>मानंते व</b> े० च०<br>उपशमाई गहें           | मानवेदककाल<br>नौ नोकवाय.                       |                              | मायावेदनकाल                     | लोभवेदककाल                   |
| प्रकृतियाँ                                     | तीन कोध                                        | तीन भान                      | त्तीन माया                      | तीन लोभ                      |
| माबासै श्रे॰ च॰                                | मायावेदकका <b>रु</b>                           |                              | ਲੀਮ                             |                              |
| जपशमाई गई<br>अकृतिमाँ                          | नौ नोकषाय,<br>तीन क्रोध                        | तीन मान                      | तीन माया                        | तीन लोभ                      |
| लोमसे श्रे ० च०<br>ज्यासमाई पई<br>अकृतियाँ     | नौ नोकषाय, तीन कोश                             | लोभवेदककार<br>तीन मान        | ह<br>तीन माया                   | तीन लोभ                      |

.इस संबुध्यक्षे यह स्पष्ट द्वी जाता है कि कोष, मान, मामा बीर लोभके उदयसे श्रे णिपर ऋड़े,हुए बीवके इनमेंसे किस कवायके डदयमें कब किन प्रकृतियोंको उपवामना होती है। उतरनेकी सम्प्रका बी इसी न्यायसे विचार कर लेता बाहिये।

#### क बद जैसे । 5-२४२. यह सुष-सुगम है ।

 पुरिसचेवयस्स माणेण व्यक्तिकस्य चल्रकामणस्य व्यक्तप्रकरण-मार्वि कावृण जाव चरिमसमयपुरिसचेदो ति णत्थि णाण्यतः ।

- ह २४३ कि कारकोर्य प्राप्तचालको का पुरुषये प्राप्तचालको का पुरुषये अधा-प्रवत्तापुरुषकरणाणि बोस्तविय तहो अण्यिषुकरणदाए रुखेक्जेसु कोचेस्र कमेणाइस्कतेसु तहा चेवंतर समाणिय जबु स्यवेदादिकमेण जोकसाये सम्यामेदि चि तेण कारेणेण एदस्दि वितये णात्य किंग्न जानकानिक्रि अण्येद
- श्वासम्बद्धां ताव कोइस्स डबसामण्या ताव प्राप्तः ।
- ५ २४८. व्यवं अत्रि दे माणं न्येति केक्कुक्तसमिति ति क्दक्तिय व्यापानं त्रहुव्यं । कोत्रस्य गतमद्विदी प्रत्यि ति प्रदं च पाणकोत्यामुगंतन्यं ।
  - \* माणमामाको भागमबसामणद्वाप णस्पि णाणसं ।
- ९ २४५. किं कारणं ? सिव्वस्से चेव परुवणाए णाणसेण विणा पबुत्तीए तत्थ परिश्वडम्बलंभादो ।
- मानके साथ श्रेणिवर चढे हुए वृज्यवेदी उपधामकके अधःश्रृत्तकरणसे लेकर पुरुषवेदके अन्तिम समय तक नानापन नहीं है।

§ २४३. शंका-यहाँ नानास्वके अभावका क्या कारण है ?

समाधान—कहते हैं, पहलेकी विधिक अनुसार ही अध्यत्रवृक्तकरण और अपूर्वकरणकी जिसाकर परचातृ अनिवृत्तिकरलके कालके संबदाल अहुआपको उदी किसी करते होनेपर तथा उसी प्रकार अन्तर करणक्रियाको सम्पन्त करते गर्युस्कवेद आदिके कमसे नोकवायोंको उपसमाता है इस कारणसे इस विषयमें कुछ भी नानापन नहीं है ऐसा सुत्रमें कहा है।

विशेषार्थं—जैसे कोषसंज्वलनके उदयके साथ पुरुववेदीके उपशामश्रीणपर चढ़नेपर नोकषायांकी उपशामना जिम कमसे होती है, मानसंज्वलको उपशामन स्वाप्त पुरुववेदीके उपशाम-श्रीणपर चढ़नेपर नोकषारांकी उपशामना श्री उसी कमसे होती है, इसिलए दोनोंकी यहाँ तककी प्ररूपणामे कोई जन्तर नहीं है यह उचन सुनका वारुमं है।

 अवेदकके प्रथम समससे लेकर त्यातक कोभका उपशासना काठ है स्वतक नानापन है।

§ २४४. ऐसा कहनेपर मानका वेदन करता द्वुआ क्रोधको उपशमाता है यह यहाँ नानापन जानना चाहिये और क्रोधको प्रथम स्थिति तहाँ होती यहाँ यह नानापन भी जानना चाहिये।

विशेषाधं—पहला क्रोषके उदयसे श्रीणपर चड़ा वा यह मानके उदयसे श्रीणपर चड़ा है एक अन्तर तो यह है और जी मानके उदयसे श्रीण चड़ता है उत्तके क्रोध अनुदयक्कृति होनेसे असकी अचम स्विति नहीं होती यह कुतरा अन्तर है।

इसके मान, माया और क्षेत्रके उपज्ञामना कालमें कोई नानापन नहीं है।

§ २४८. क्योंकि परी अक्ष्यमाने नानायसके जिला वहाँ प्रवस्ति सम्बद्धस्पते काई जाती है ।

- अवसंतेदाणि गत्थि चेव जाणशं ।
- § २४६ सुगमं।
- क्ष तस्स चेब माणेण उचिट्ठियूण तदो पश्चिबिद्रूण को मं बेदेतस्स णस्थि णाणानं।
  - § २४७ सुगमं।
  - मायं वेदेंतस्स णिष्य शागतं ।
  - ९ २४८ एदं पि सुबोहं ।
- अभागं वेदयमाणस्स ताव णाणतं जाव कोहो ण ओकड्डिजादि ।
   कोहे ओकड्डिवे कोयस्स उदयादिगुणसेढी णिल्य । माणो चैव वेदिज्ञिदि ।
- ६२४९ कोइस्स उदयादिगुणसेटी णास्य चि एदमेगणाणनं, माणो चेव बेदि-ज्जदि चि विदियं णाणचिमिदि । एवमेदाणि दोण्णि णाणचाणि एस्य दहुन्जाणि ।

निशेषाथं —पुरुपवेद और मानसंज्वलनके उदयसे जो श्रेणिपर चढता है यह उसी विभिन्ने मान, माया और लोभको उतने ही कालमे उपजामना करता है जिस विधिसे पुरुषवेद और क्रीभे के उदयसे श्री थिपर चढ़ा हुआ जीव जितने कालमे उनकी उपजामना करना है, इसलिए यहाँ नानात्व का निषेध किया है।

# इनके उपज्ञान्त होनेपर भी कोई नानापन नहीं है।

§ २४६. यह सूत्र सुगम है।

 मानकनायके साथ श्रेणिपर चहकर और वहांसे लीटकर लीभका वेदन करने-वाले उसी जीवके भी नानापन नहीं हैं ।

१२४७ यह सूत्र सुगम है।

\* मायाका वेदन करनेवाले उस जीवके भी नानापन नहीं है।

§ २४८ यह सूत्र भी सुबोध है।

\* मानका बेटन करनेवाले उसी बीवके तवतक नानापन है जबतक क्रीधका अपकर्षण नहीं करता है। क्रीधका अपकर्षण करनेपर क्रीधकी उदयादि गुणभ्रेणि नहीं होती। यह मानका ही बेटन करता रहता है।

§ २४९. क्रोबकी उदयादि गुणश्चे णि नहीं होती यह एक नानापन है तथा मानका हो वेदन करता है यह दूसरा नानापन है। इस प्रकार ये दो नानापन यहाँ जानने चाहिये।

विद्योवाय-पह मानकषायके उदयसे श्रेणिपर चढा है, इसलिये उतरते समय तक इसके कमसे लोभ, माया और मानका उदय होता है, कोषका उदय नहीं होता, इसलिए इसके एक तो कोषका अपकर्षण करनेके कालमे भी कोषको उदयादि गुणश्रीण नहीं होती एक नानापन तो यह है

१ ता॰प्रतौ कोहे ओकड्डिदे इत्यत चेव वेदिज्जदि इति यावत् टीकाया सम्मिलतः।

### एवाणि वीण्यि वाणसाधि कोवावी ओकश्चित्रको पाचे जान अवायकससंज्ञको जावो सि ।

- - मायाए उबहिदस्स उबसामगृस्स केर् ही मायाए पडमहिदी ।
  - § २५१. सुगमं ।
- \* जाओ कोहेण जबहिबस्स कोशस्स च माणस्स च मायाए च' पढमिहिदीओ ताओ तिण्णि पढमिहिदीओ संपिंडिदाओं मायाए जबिह्नदस्स मायाए पढमिहिदी ।
- ५ २५२ <sup>3</sup>अंतरकदमेचे चेव मायाए पढमड्डिदिमेसो हुचेदि । तिस्से पढमड्डिदीय आयामी केदिहि चि पुच्छिदे कोदेणोवडिदस्स कोहमाणमायाणं जाओ पढमड्डिदीओ

और दूसरे यह अन्तमें मानके वेदनकालसे लेकर उसीका वेदन करता हुआ ही श्रेणिसे उतरता है, श्रेणिमे इसके क्रोधका वेदन नहीं होता। इस प्रकार दूसरा नानापन यह है।

\* क्रोधके अपकर्षणसे लेकर अधःप्रकृत संयत होनेतक संयतके ये दोनों नाना-पन होते हैं।

§ २५०. मानके उदयसे श्रेणिपर बहुकर पुनः नीचे उतरकर जबनक अधःप्रवृत्त संयत नहीं हो जाता तवतक मानका उदय नष्ट नही होता, इसलिये इस अवस्थाविशेष्मे यह अनन्तर कहा गया नानापन जानना चाहिये यह उक्त बण्यनका तात्यर्थ है। विस्तार और संक्षेपरा इस मानापनको रप्यट करके अब मायाके साथ श्रेणपर चढे हुए उश्जामकके नानापनके निरूपण करनेके लिए इस मुत्रप्रवन्थको आरम्भ करते हैं—

 मायासे श्रेणिपर चढ़े हुए उपशामकके मायाकी प्रथम स्थिति कितनी आयाम-वाली होती हैं।

§ २५१. यह सूत्र सुगम है।

\* क्रोधसे श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके क्रोध, मान और मायाकी जितनी प्रथम स्थिति होती है उन तीनों प्रथम स्थितियोंको मिलाकर मायासे श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके मायाकी प्रथम स्थिति होती है।

§ २५२, यह अन्तर किये जानेके बराबर मायाकी प्रथम स्थिति स्थापित करता है। उस प्रथम स्थितिका आयाम कितने प्रमाणवाला होता है ऐसा पूछनेपर क्रोबसे श्रीणपर चढ्नेवाले जीवके

१ क • प्रतौ कोघस्स च चढमाणस्स च मायाए इति पाठः ।

२ ता॰प्रतौ अंताकद इत्यतः वत्रवट्टिंदी इति बावत् सुत्रक्ष्पेण समुपंकस्यते ।

ताओं तिष्णि वि संसिद्धम् गहिद्योगी एदस्क माकाक पहनक्कि होति वि णिहितं। कि कारणसेन्मदंती पदमहिदी एत्य बादा वि णासंक्षिककं, क्विस्से वेक पहमहिदीए अन्मति विविद्धं मार्ग तिविद्धं च मायह्वसासेमाणस्स तिचयमेवपदम-हिद्योग, अकिंगविद्धं विविद्धं मार्ग तिविद्धं च मायह्वसासेमाणस्स तिचयमेवपदम-हिद्योग, अकिंगविद्धानि स्विद्धं विविद्धं सार्ग तिविद्धं च मायह्वसासेमाणस्स तिचयमेवपदम-हिद्योग, अकिंगविद्धानि स्विद्धं क्षित्र के स्विद्धं क्षित्र के स्विद्धं क्षित्व के स्वत्व के स्विद्धं क्षित्व के स्वत्व के स्वत्व

तदो मायं वेदेंतो कोहं च माणं च मायं च उवसामेंदि।

६ २५३. सुगमं ।

# तदो लोभमुवसामेंतस्स णत्थि णाणतं ।

६ २५ छ. इदो १ तत्य णाणतेण विणा पयदपरुवणाए पत्रुतिदंसणादो । एवं उवरि चडियूण पुणो हेड्डा बोदरमाणस्सैदंस्स जो जाजनसंग्रनोऽनिण्णहेसकरणद्वयुत्तर-सत्तारं मी—

# मायाए उविद्विषा, उवसामेयूण पुणो पडिवदमाणगस्स को मं वेदयमाणस्स जिथ जाणतां।

क्रोघ, मान और मायाकी जो अथम स्थितियाँ हैं उन तीनोंको मिलाकर जितना आयाम होता है उत्तनी यहाँ मायाकी अथम स्थिति होती है ऐसा यहाँ जानना चाहिये।

हांका-यहांपर इतने बढ़े आयामवाली प्रथम स्थिति कैसे हो गई?

समाधान—ऐसी आरोफा नहीं करणी काहिय, क्योंकि इसी प्रथम स्थितिके भीतर तीन प्रकारके क्रोथ, तीन प्रकारके मान और तीन प्रकारकी मायाको उपश्रमानेवाले जीवके उतने आयामबालो प्रथम स्थिति बिना विवादके सिद्ध है।

इसलिये मायाका वेदन करनेवाला जीव ही तीन प्रकारके कोध, तीन प्रकारके मान और तीन प्रकारकी मायाको कमसे उपशमाता है इस प्रकार इस नानापनको यहाँ जानना चाहिये इस

बातका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

# इसलिए मायाका वेदन करनेवाला जीव क्रोध, मान और मायाको उप-शक्तता है।

§ २५३ यह सूत्र सुगम है।

विशोषायँ—कोघके उदयसे श्रेणिपर चढा हुआ जीव केवल क्रोधको उपशामाता है, मानके उदयसे श्रीणपर चढा हुआ जीव क्रोध और मान इन दीको क्रमसे उपशामता है तथा मायाके उदयसे श्रीणपर चढा हुआ जीव क्रमसे कोध, मान और मायाको उपशामता है। एक तो इस प्रकार नानापन वन जाता है। दूसरे प्रथम स्थितिको अपेक्षा भी यहाँ नानापन वन जाता है।

तत्परचात् लोमको उपश्रमानेवाले उसी जीवके नामापन नहीं हैं।

§२५४. क्योंकि वहाँ नानापनके बिना प्रकृत प्ररूपणाकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार ऊपर चढकर पुनः नीचे उतरनेवाले इस जीवके जो नानापन सम्भव है उसका निर्देश करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं⊶-

# मायाकषायसे श्रेणिपर चड़ा । युनः क्यायोंको उपक्रमाकर गिरकर लोमका

- ६ २६५. इदी १ सुद्धवादरसोववेनद्वार णाणचेण विणा कुव्वचदवणाए चैव एत्य वि ववचिदसणादी ।
- मापं वेदेंतस्य जागलः । कं जदाः ततिविद्युपं जागलः तिविद्युसं लोहस्स च गुणसेडिणिक्सेवो इवरेहिं कम्मेहिं सहिसो, ससे ससे च णिक्सेवो ।
- ६ २५६. कोहोदएण उविहित्ण हेहा ओदरमाणस्स मायाच्य बढलाहिदी सगवेद-कालादो आवल्यिय्महिया चेव, क्रथ्य प्रण तिनिहास मायाच्य लिविहस्स व्य लोहस्स गुणसेडिणिक्सेवो णाणावरणादिकम्बेहि सरिकायाची होत्युविहः गल्पिस्सायाकेच पयहदि ति, एदं णाणचमेत्य दहुक्यं ।
  - # सेसे च कसाये मायं बेवंतो ओकडिहिदि ।
- # तत्थ गुणसेढिणिक्खेवविधि च इदरकम्मगुणसेढिणिक्खेवेण सरिसं काहिदि ।

वेटन करनेवाले उसी जीवके नानापन नहीं है।

§ २५५. क्योंकि सुक्ष्म लोभके वेदन करनेके कालमे नानापनके बिना पहलेकी प्रकपणाकी

यहाँ भी प्रवृत्ति देखी जाती है।

विशेषार्थ—क्रोध, मान और माया इनमेसे किसी भी कवायके उदयसे श्रीणपर पढ़े और उतरे हुए जीवकी दशवें गुगस्यानमें उनकी अपेक्षा मात्र सुक्त कोकका ही उदय रहता है, इसिक्वि इन कवायोकी अपेक्षा दोनों अवस्थाओंमें यहा नानायन सम्भव मही है यह उक कवनका तारायें है।

- क्ष किन्तु बादमें मायाका बेदन करते हुए उसके नानापन है। वह जैसे—तीन प्रकारकी माया और तीन प्रकारके लोमका गुणश्रीणिनिसेष इतर कर्मोंके समान होता है और शेष-शेषमें निसेप होता है।
- § २५६ क्रोधके उदयसे श्रीणपर चढकर नीचे उतरनेवाले जीवकी मायाकी प्रथम स्थिति अपने वेदन करनेके कालसे मात्र एक आवली काल प्रमाण अधिक होती है, परन्तु यहाँपर तीन प्रकारकी माया और कर निलं के स्वर्ध आयाम- वाला डोकर कर निलं बोच आयाम- वाला डोकर कर निलं डोकर निलं ड
  - # तथा प्रेष कवार्योको सामाका बेदन करता हुआ अवकर्षित करता है।

§ २५७ यह यहाँ दूसरा नानापन जानना चाहिये। अब यहाँ मक्क्तमें किये जानेवाळे गुणकोणि निक्षेपके आधामकी अवधारणा करनेके लिए जायेका सुत्र आया है—

# और वहाँ गुणश्रेणि निश्लेपविधिको इतर कर्मोंके गुणश्रेणि निश्लेपके समान

१. ता∘प्रती सरिसो सेसे च इति पाठः ।

 ९ २५८. इदो १ गल्डियसेसगुनसेदिविसमै वयारंक्ससंभवादो । संपिद्द लोहो-दएण उबहिदस्स उबसामगस्स णाजनगर्वसणदृष्ट्रयो सुन्यवंथो---

क्षोजेण क्वडिवस्स व्यसामगस्स गागसं वराइस्सामो ।

६ २५२. जुलब ।

% तं जहा ।

५ २६०, सुगर्भ ।

\* कांतरकदमेले को मस्स पडमहिर्दि करेदि । जेरेही कोहेण उचिह-दस्स कोइस्स पढमहिदी माणस्स च पडमहिदी मायाए च पडमहिदी क्रोमस्स च सांपराइयपडमहिदी तरेही कोमस्स पडमहिदी ।

§ २६१, अंतरकदमेने वैष सेतलंबलचप्रस्हारेण लोहसंबलणस्य पहमिहिद-मेम्बइंति एसी दुवेदि चि । एदं णामचमेत्व बहुव्वं । किं कारणमेम्महंती लोमस्स

करता है।

§ २५८ क्योंकि गलित शेष गुणश्रोणिके विषयमें अन्य प्रकार सम्भव नहीं है।

प्रशास ने पार्थ के प्रशास के बेदन करने वाला जोने के प्रशासन पहिल् है तब चुन साथका बेदन करने काद नोचे गिरता है तब चुन: साथका बेदन करने लगना है। तब उसके जो कार्य विशेष होते है उनका निर्देश करते हुए बतलाया है कि सर्व प्रथम वह तीन प्रकारको माया और तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण कर उनका झानावरणादि कमाँके समान गुणके णिनियो करता है। किन्तु यह गुणके णिनियो गांकन के साथ प्रति समय जो गुणके णिनियो करता है। किन्तु यह गुणके णिनियो गांकन के साथ प्रति समय जो गुणके णिनियो करता है। किन्तु यह गुणके णिनियो गांकन के साथ प्रति समय जो गुणके णिनियो का करते हुए से बहु कमसे तीन मान और तीन को करते हुए से अपकर्षण कर उनका मी गणके णिनियो पार्थ करते हुए से हिस्स करता है।

अब लोमके उदयसे चढे हुए उपशामकके नानापनकी ग्रवेषणा करनेके लिए आगेका सूत्र-

प्रबन्ध आया है--

. 
 अत्र क्षोमकवायसे श्रेणियर चढ़े हुए उपश्वामककी अपेक्षा नानापनको वतकार्वेगे ।

§ २५९. यह सूत्र सुगम है।

# वह जैसे।

§ २६०. यह सूत्र भी सूगम है।

अ वह अन्तर किये जानेको मर्यादा करके लोमको प्रथम स्थितिको करता है। क्रोभकपायसे श्रेणिपर चढ़े हुए जीवकी जितने आयामवाली प्रथम स्थिति, मानकी प्रथम स्थिति, मायाकी प्रथम स्थिति और लोमकी तथा साम्परायसम्बन्धी प्रथम स्थिति है उतने आयामवाली प्रथम स्थिति स्थापित करता है।

§ २६१. यह शेष संभ्यलनोंके बिना लोभ संज्वलनको अन्तर किये जानेको मर्यादा करके इंतनी बडी प्रथम स्थितिको स्थापित करता है। यह नानापन यहाँपर जानना चाहिये।

१ ता॰प्रतौ जहेही इत्यतः सत्राण टीकाया सम्मिलित ।

पदयद्विदी बादा कि नासका कृष कायनाः, कृदिस्के के पद्यविद्वीय अन्यंतरे अधि-यहिकरणविषयाकेकामारिक्षेत्रमञ्जूनार्केद्वस्य वर्षक्षित्रम्य अवस्थितियः अवस्थाकेद्वान्य अवस्थाकेद्वान्य अवस्थाके विद्यादो । स्वियं केव पद्मतान्यस्त, सामकं । क्वो उत्तरि सुदुमकोनं वेदेकस्य नास्य किंकि पाणकमिदि पदुष्पास्यद्वश्वस्यस्यास्यक्षते

- # सृहुमसांपराइयं पविवक्ताहरः स्टिब व्यानार्कः bas
- § २६२. सुगमं । संपद्दि एदस्सेव पुणो परिवदमाणावत्वास् जानसगवेसणद्वस्वत्ते सुन्तवर्वाः
  - # तस्सेव पडिवदमाणगस्य सुहुक्क्सांचराङ्ग्यं वेदेंतस्य काल्य जानतः।
  - ६ २६३. गयत्थमेदं सुत्तं ।
  - पडमसमयबादरसापराज्ञवण्यहिक गामकं वक्षाइस्साची ।
- - # तं जहा ।
  - § २६५. सुगमं।
  - \* तिविहस्स खोहस्स गुणसेडिणिक्खेबी इदरैहिं कम्मेहिं सरिसो।

शंका—इतनी बड़ी मायामवाली लोमकी प्रथम स्थिति किस कारणसे हो बाती है?

समाधान:—यह आर्थका यहाँ नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इसी प्रथम स्थितिके श्रीसर अनिवृत्तिविषयक समस्त व्यापार विशेषको करनेवालेके इस श्रकारकी प्रथम स्थितिका होना अवस्यम्भावी है। चढ़नेवाले इसके इतना ही नान्तापन है। इसके करेर सूक्ष्म औमकल बेदन करने-वालेके कुछ भी नानापन नहीं है इस वासका कथन करनेके लिये आर्थके सूत्रका अवसार हुआ है—

ग्रहमसाम्परायको प्राप्त हुए बीवके नानावन नहीं है।

§ २६२ यह सूत्र पुगम है। अब इतीके पुनः निरनेकी अवस्थामें मानाधनका अनुसन्धान करनेके लिये आगेका सुत्रप्रबन्ध आया है।

- # गिरते समय ब्रह्मसाम्परायको बेदन करनेवाले ब्रसीके नानापन नहीं है।
- § २६३. यह सूत्र गतार्थ है।
- # अब बादरसाम्परायके प्रथम समयसे लेकर बा्बापनको बतलाते हैं।

§ २६४. जो बादर साम्परायभे प्रविच्ट हुला है उसके प्रकार समयसे लेकर जानापन है उसे इस समय बतलाते हैं यह उक्त कथनका ब्रास्पर्थ है।

क्र वह जैसे ।

§ २६५ यह सूत्र सुगम है।

🕸 उसके तीन मकारके, कोमोंका गुणभोणिविक्षेप इतर कर्योंके समान है।

- ५ २६६. अणियद्विकरणपवेसाणंतरमेव तिविद्यं होगमोकडिय्ण गुणसेहि णिवखेवं कुणवाणो द्दरेहि खाणानरणाविकम्मेहिं सरिसायामेण गुणसेहिणिवखेवमेसो करेदि चि इस्सेच्य खाणनं वहुन्यं, जस्स क्षायस्सोदगेण सेहिमारुढो तन्दि ओकडिदे णाणा-वरणादिकम्मेहिं सरिसगुणसेहिणिवखेवपुरस्तरमंतराब्र्णं करेदि चि णियमदंसणादो ।
  - # लो मं बेदेमाणी सेसे कसाए ओकडिहिद
  - ९ २६७. सुवमं ।
- शृणसेहिणिक्लेवो इदरेहिं कम्मेहिं गुणसेहिणिक्लेवेण सब्बेसिं
   कम्माबं सहिलो । सेले लेले च किक्निवर्वि !
  - ६ २६८. एदं वि सुगमं।
- एवरिण णाणसाणि जो कोहेण उवसामेदुमुबद्वादि तेण सह सण्णिकासिक्रमाणाणि ।
- १ २६९. कोइसंजलगोदएण जो उनसामेदुमुबद्विदो तेण सह सण्णियासं काद्णै-दाणि णाणचाणि माणमायालोद्वोदयिन्लोबसामगाणं परूविदाणि चि वृत्तं द्वोदि ।
- ९२६ अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेके अनन्तर समयसे ही यह जीव तीन प्रकारके लोओंका अपकर्षण करके गुणाओं णिनिश्चेषको करता हुआ इतर ज्ञानावरणादि कमीके सद्धा आयामबाले गुणाओं णिनिश्चेषको करता है इस प्रकार यह नानापन यहाँपर जानना चाहिये, क्योंकि बिस क्यामके उद्धयसे अणिपर बढा है उचका अपकर्षण कर ज्ञानावरणादि कमीके रामान गुणाओं जिनिश्चेपपूर्वक अन्तरको अरता है ऐसा नियम वेचा जा है।
  - 🕸 वह स्त्रोभका वेदन करता हुआ शेष कवायोंका अवकर्षण करता है।
  - 98 वह कामका वदन करता हुआ। शव कपायाका अपकापण करता हः § २६७ यह सूत्र स्गम है।
- असके सब कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेत्र इतर कर्मोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके सद्ग्र होता है तथा वह क्षेत्र-क्षेत्रमें निक्षेप करता है।
  - § २६८ यह सूत्र भी सुगम है।
- क्क जो क्रीधके उदयके साथ श्रेणिपर चड़कर कथायोंको उपशमानेके लिए उद्यत हुआ है उसके साथ सन्निकर्ष करते हुए ये नानापन जानना चाहिए ।
- § १६९ जो दुवस क्रीयसँज्वंजनके उदयसे क्रीणपर चढकर कवायोंको उपशामानेके लिए उपस्थित हुआ है उसके साथ सम्मिक्स अर्थात् मिलान करके मान, माया और लोमके उदयवाले उपशामकोंके जो नानापन प्राप्त होता है उसकी प्रस्थणा की यह उक्त कथनका तास्पर्य है।
- विशेषार्थ —एक जीव क्रोधकथायके उदयते श्रीणपर चढता और उत्तरता है और दूसरा जीव मानकथायके उदयसे श्रीणपर चढ़ता और उत्तरता है तो उन दोनोको प्ररूपणामे जो मेद हो

ता॰मती की कोहेण इरवतः सँक्थिकासिष्णमाणानि इति यावत् टीकायां सम्मिलितः ।

## 🛊 एदे पुरिसवेदेशुवद्विष्टस विवर्णा ।

- ६२७० पुरितवेदोदयं पुत्रं काद्ण चतुण्हं संबक्षणाणप्रदयमेदमस्सिय्ण पुज्युत्ता णाणसिवयच्या जगुमिनस्ता । श्राण्ड सेसवेदोदएहि चडिदस्स को भेदसंसवी तमणुवण्णहस्साली ति एसी एदस्स सुचस्त मात्रस्थी ।
  - 🛊 इत्थिवेदेण उवहिदस्स णाणसं वसहस्सामो । तं जहा ।
  - ९ २७१. सुगमं।
  - 🕸 अवेदो सत्तकम्मंसे उबसामेदि । सत्तण्हं पि य उबसामगद्धा तुल्ला ।

जाता है वह तो यहाँ बतलाया हो गया है। इसी प्रकार शेष दो कवायोंकी अपेक्षा भी प्ररूपणामे क्या भेद पड़ता है यह भी यहाँपर बतलाया गया है ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

क्ष पुरुषवेदके साथ जो जीव श्रेणिपर चड़ा है उसे माध्यम बनाकर ये विकल्प जानने चाहिये।

§ २७० पुरुषवैदके उदयको ध्रान करनेके साथ चार संज्वलनोके उदयमेदका आश्रय कर
पूर्वोक्त नाना विकल्पोंका विचार किया। अन शेष वेदींके उदयमे श्रीणिपर चढे हुए जीवके जो
भेद सम्भव है उनका वर्णन करेंगे यह इस सुन्नका भावार्य है।

अब स्त्रीवेदके उदयसे उपश्रमश्रोणिपर चढ़े हुए जीवके नानापनको बतलावेंगे। वह जैसे।

§ २७१. यह सूत्र स्गम है।

अयह जीव अवेदी होकर सात कर्मोंको एक साथ उपश्वमाता है। उसके सातों ही कर्मोंका उपश्वामना काल समान है।

§ २७२. पहलेका जीव अर्थात् पुरुषवेदी जीव सवेदी होकर सात कर्मोको उपशामाता है तथा छह नोकवायोके उपशामना कालको अपेक्षा उपका पुरुषवेदसम्बन्धी उपशामना काल एक समय कम दो आविल नवकबन्ध उपशामना कालप्रमाण विधेष अधिक होता है। किन्तु यहाँपर रमीवेदकी प्रथम स्थितिको गलाकर तदमन्तर समयमें अपगतवेदमावको प्राप्त होकर तथा वहीपर पुरुषवेदका अबन्धक होकर तत्पववात् सात नोक्षपायोंको अन्तर्ममुंत्र कालके द्वारा एक साथ ही उपशमाता है। इस प्रकार यह नातामन इस सुन द्वारा सुवित किया गया है। शेष कथन सुनम है।

विशेषार्थ—पुरुषवैदी श्रीव सर्वेद आसमें ही सात नोकपार्योकी उपशासना करता है। िकन्तु स्त्रीवेदी शोव अवेदी होनेके बाद सात नोकपार्योकी उपशासना करता है यह अन्तर यहाँ जानना चाहिये।

एदं जाणतं, सेसा सब्बे विषण्या पुरिसक्वे सह सरिसा ।

५ २७३. एतियमेचो चेव बत्यतम्मे विसेसो । यत्तो उविराग सन्वे वियप्पा जहा पुरिसवेदस्स चरुष्टिं कसायि सह मणिदा तहा जिस्कास्त वचन्या चि स्वो एत्य सुत्तत्व्यविणिन्छत्रो । एत्य बोदरमाणावत्थाय वि थोबयरविसेससंस्वो अत्य सो जाणिय वचन्यो । संपिह णवुं सयवेदोदएण चिहदस्स णाणत्तपदंसणहृष्ट्यविंगं सुत्त-पंचमाह—

णवंसयवेदेणोवद्विदस्स उक्सामगस्स णाणतं वत्तः इस्सामो ।

े २७४. सुगमं ।

क तं जहा।

§ २७५ सुगमं।

\* अंतरदुसमयकदे णवंसयवेदसुवसामेवि, जा पुरिसवेदेण जबिह-दस्स णवुं सयवेदस्स जबसामणद्धा तदे ही अद्धा गदा ण ताव णवुं सय-वेदसुवसामेवि, तदो इत्थिवेदसुवसामेवि, णवुं सयवेदं पि जबसामेवि चेव, तदो इत्थिवेदस्स जबसामणद्धाए पुण्णाए इत्थिवेदो च णवुं सयवेदो च

शकतमें यह नानापन है। शेष सब विकल्प पुरुषवेदके साथ समान हैं।

\$ २,३३. यहीपर इतना ही विशेष है। उनत विकल्पसे ऊपरके सभी विकल्प जिस प्रकार पुरुषवेदीके चार कथायोंके साथ कहे हैं उसी प्रकार विशेषता किये बिना कहते चाहिये इस प्रकार यहीपर यह मुक्तसच्यपी अर्थका निर्णय है। यहीपर उत्तरनेष्ट्य अवस्थामें थोडा-सा विशेष सम्भव है सो उसे जानकर कहना चाहिये। ताल्पर्य यह है कि यह जीव श्रीणसे उत्तरते ममय अवेदी रहकर ही सात नोकवायोंको अनुपाधीमत करता है। इतना मात्र यहां भेद है। अब नपुनकवेदके उदयके साथ श्रीणपर वढे हुए जीवके नानापनको दिक्कानेके लिये आंगेके सुत्रप्रवस्थको कहते हैं—

\* नपुंसकवेदके साथ श्रेणिपर चढ़े हुए उपशामकके नानापनको बतलाते हैं।

§ २७४. यह सूत्र सुगम है।

# वह जैसे।

§ २७५. यह सूत्र सुगम है।

\* अन्तर करनेके बाद दूसरे समयमें नपुंसक्रवेदको उपश्रमाता हैं। जो पूरुव-वेदके साथ श्रेणिपर चढ़े हुए जीवका उपशामना काल है उतने आयामवाला उप-श्रामना काल जब तक न्यतीत नहीं होता तबतक नपुंसक्रवेदको नहीं उपश्रमाता है। तत्पत्रचात स्त्रीवेदको उपश्रमाता है, नपुंसक्रवेदको भी उपश्रमाता ही है। इसलिये

१ ता॰प्रतौ एत्तियमेत्तो इत्यत विसेसो इति यावत् सूत्राशरूपेणोपसम्यते ।

उसामिया अवंति । ताचे चैव चहिमसमण् सवेदो अवदि, तदो अवेदो सरा कम्माणि उवसामेदि, तुवसा च सर्वाण्ड् पि कम्माणं उवसामणा ।

५ २७६. पुरिसवेदेणोबद्धिते पुष्यसेश णश्च संयवद्यस्यामिय तदो अंतोह्यूरो- जित्त्ववेदह्यस्यामेदि । एदस्स पुण अंतरक्रद्रसेणे येव ज्ञवु स्वववेदस्य ब्रद्धमद्विदे जवु सप्दर्धस्य पुण्यस्य क्ष्यस्य प्रवास क्षया विद्यास विद्यास क्षया विद्यास विद्यास क्षया विद्यास क्षया विद्यास क्षया विद्यास क्षया विद्यास विद्यास क्षया विद्यास विद

स्त्रीवेदके उपशामना कालके पूरा होनेषर स्त्रीवेद और नपुंसकवेद उपश्चमित हो जाते हैं। तथा उसी अन्तिम समयमें सवेदी होता है, तत्परचात अवेदी होकर सात कर्मों-को उपश्चमाता है। सात कर्मोंका उपश्चामना काल समान है।

६ २७६ पुड्यवंदके साथ श्रीलपर चढा हुआ जीव पहले ही नपुंस्तकवेदको उपझामा कर तत्पवचात अन्तर्मुहुँत काल द्वारा स्वीवंदको उपझामा हुँ । परन्तु यह अर्थात नपुंस्तकवेद को अपका निक्र आतेको अने अपित हुँ । स्वीवंदक देश प्रमाण काल्यमाण नपुंस्तकवेदकी श्रम्भ स्थितिको स्थापित करता है जो प्रयम स्थिति, जो पहले ही नपुंसकवेदकी अपका स्वार कर उहा है ऐसे पुख्यवंदसे श्रीणपर चढे हुए जीवके जितना आयामवाला नपुंसकवेदका उपझामना कर रहा है ऐसे पुख्यवंदसे श्रीणपर चढे हुए जीवके जितना आयामवाला नपुंसकवेदका उपझामना कर रहा है ऐसे पुख्यवंदसे श्रीणपर चढे हुए जीवके जितना आयामवाला नपुंसकवेदका उपझामना काल है उतना आयामवाला काल्यवंदस्त है । या प्रयम्भ स्थापित के प्रयाम स्थापित के स्थापित हो तो भी नपुस्तकवेदकी उपझामना समाप्त नहीं होती है । तत्पच्यात् वहारित स्थापित जीवके उपझामना काल पूर्ण होता है — उद्भ में 'नपुंसकवेद और स्थापित होती है । स्थाप्त सम्य उपझामना काल पूर्ण होता है — उद्भ में 'नपुंसकवेद और स्थापित होती है । इस एक नानापन है । और अवगतवेदी होकर बहासि लेकर सात नोकषायोको उपझामता काल समान है । यह दूसरा नानापन है । इस प्रकार नपुंसकवेद औं लिए पच चढ़कर उपझामना काल स्थापित होते हैं । यह दूसर प्रवाप नपुंसकवेदि श्री लिए पच चढ़कर उपझामना काल स्थापित होते हैं । यह दूसर स्थापित होते हैं । यह दूसर चल्याका उपझामना काल स्थापित होते हैं । यह दूसर नानापन है । इस प्रकार नपुंसकवेदि श्री लिए चढ़कर होता है । इस प्रकार समुक्षकवेद श्री लिए चढ़कर होता है । इस प्रकार समुक्षकवेद श्री लिए चढ़कर होते हैं — यह इस प्रकार समुक्षकवेद श्री लिए चढ़कर होते हैं — यह इस समुक्ष समुक्षकवेद श्री लिक होते हैं । अव प्रवाद होते हैं — यह स्थापित समुक्षक व्यवद्धार प्रवाद होते हैं — यह इस सुक्षक स्थापित होते हैं । अव प्रवाद होते हैं — यह इस सुक्षक उपझामना स्थापित होते हैं । अव प्रकार सुक्षक उपझामना काल स्थापित होते हैं — यह इस सुक्षक सुक्षक उपझामना करते होते हैं । अव प्रवाद सुक्षक करते होते हैं । अव प्रवाद सुक्षक करते होते हैं । अव प्रवाद सुक्षक सुक्षक सुक्षक करते होते हैं । अव प्रवाद सुक्षक सुक्षक सुक्षक सुक्षक सुक्षक करते होते हैं । अव प्रवाद सुक्षक होते हैं । अव प्रवाद सुक्षक सुक्षक सुक्षक सुक्षक सुक्षक सुक्षक

नपुंसकवेदसे श्रेणिपर चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा यह नानापन है। श्रेष विकल्प

वे ही (पुरुषवेदके समान ही) कहने चाहिये।

- क एसो पुरिसवेदेण सह कोहेच उविद्वस्य उवसामगस्य पडम-समयअपुरुवकरणमार्थि कादृण जाव पडिबदमाणगस्स वरिमसमयअपुरुव-करणो सि एदिस्से अद्धाए जाणि काकसंजुत्ताणि पदाणि तेसिमप्पावहुत्रं वत्ताइस्सामो ।
- - # तं जहा ।
  - ६ २७९ सुगममेदं पयदप्पाबहुअपह्नवणावसरकरणद्रं पुच्छावक्कं।
  - \* सञ्बत्थोवा जहण्यिया अणुभागसंख्यसक्कीरणद्धा ।
- ६ २८० इदो ? णाणावरणादिकम्माणं चडमाणसुहुमसांपराहयचरिमाणुभाग-संडयुक्कीरणद्वाए मोहणीयस्स वि अंतरकरणे कीरमाणे तत्थतणचरिमाणुभागखंड-
- ९२७७ यह सूत्र मुगम है। इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा नानापनका अनुसन्धान करके अब पदरिपूरणक्य बीज पदका अवलम्बन करके खब्ते हुए और उतरते हुए उपधामकिषयपक तथा यहाँ उपयोगी पदिवशेषीं अल्पबहुत्वका प्रस्पण करते हुए आगेके पुत्रप्रवन्धको आरम्भ करते हैं
- \* अब इससे आगे पुरुवेदके साथ मंज्वलन क्रोधकपायके उदयसे श्रेणिपर चट्टे इए जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर गिरनेवाले उसी उपशामकके अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक कालसंयुक्त अर्थात् कालकी अपेक्षा जितने पद हैं उनके अन्यबहुत्व-को बतलावेंगे।
- १९७८ पुरुषयेद और क्रोधसज्वलनके उदयक्षे जो क्रोणिए चढा है उसे अधिकृत कर उसीके अपूर्वकरणके प्रथम समयते लंकर पिरनेवाले उसीके अपूर्वकरणके अस्विम समय तक जमन्य और उन्कृष्ट अनुभागकाण्यकत्विरण काल आदिते सम्बन्ध रखनेवाले कालविशिष्ट जो पद है उनके अक्टबहुस्को बतलांको इस प्रकार यह प्रतिकाशास्त्र है।
  - # वे जैसे।
  - ६ २७९. प्रकृत अल्पबहुत्वको प्ररूपणाका अवसर देनेके लिये आया हुआ यह सूत्र सुगम है।
  - # अनुभागकाण्डकका जघन्य उत्कीरणा काल सबसे थोड़ा है।

### युक्कीरणद्वार सञ्जाहण्णमानेजेत्व गद्दणादी ।

- # उपकस्सिया अणुभागलंडयजनकीरणद्धा विसेसाहिया ।
- ५ २८१ कृदो १ सञ्चकम्माणं वि श्वहमाणापुञ्चकरणपढनाणुमागस्रहयुक्की-रणकाए गहणातो ।
- क जहण्णिया द्विदिबंधगद्धा द्विदिखंडयडक्कीरणद्धा च तुल्लाओ संखेळग्रणाओ ।
- § २८२ मोहणीयस्स जहण्णहिदिबंधगद्धा णाम विणिषृष्करंणचरिमावत्थाए
  गहेवन्या, तत्तो वरं तस्स वंबतोच्छेददेसणादो । वहण्णहिदिखंडधुक्कीरणदा गुण एत्य
  णात्य, अंतरकरणादो उविर मोहणीयस्स हिदिबादासंभवादो । सेसब्बन्माणं तुच सुदुनसांपरह्यचिमावत्थाए दो वि एदाजो वहण्णद्वाओ वेत्तव्याजो, तत्वेव गार्सि जहण्यमावोवलदीदो । ण च एदासि पुन्विल्लादो संबैडजगुण्णवमिद्धं, एगहिदिखंडधुक्कीरणकालन्भते से सन्वजहण्ये वि संबेडजसहस्समेत्राणमशुभागसंडयाणमित्यत्तोवएसवर्लेण तस्सिद्धीदो ।
  - अ पडिवदमाणगस्स जहण्णिया द्विविषंघगद्धा विसंखाहिया ।
  - § २८३ एसा जाणावरणादीणमोदरमाणसुदुमसांपराह्यपरमद्विदिवंधविसये

जो वहाँ सम्बन्धी अग्तिम अनुभागकाष्यक उत्कीरणकाल होता है उन दोनोंको यहाँ ग्रहण किया है।

- # अनुभागकाण्डकका उत्कृष्ट उत्कीरण काल विश्रेष अधिक है।
- अजपन्य स्थितिनन्ध काल और स्थितिकाण्डक उत्कीरण काल दोनों समान होकर संख्यातराणे हैं।
- § २८२ अनिवृत्तिकरणकी अन्तिम अवस्थासम्बन्धी मोहुनीबक्षे अध्यन्य प्रियतिकर्य कालको प्रदुण करना चाहिए, क्योंकि उत्तको आयो उत्तको बन्ध्यन्तिकाल्य कालको माहिनीयकर्मसन्वन्धी स्थितिकाल्यकका जयन्य उत्तकीए काल कहाँ होद्दोत, क्योंकि अन्तरकरण करनेके बाद आगे मोहुनीयकर्मका स्थितिकाल अवस्थाय है। सभी कर्मोंके सूक्त्यतान्य रायगुण्यानाको अन्तिन अवस्थाये तो ये दोनो ही जयन्य प्रहुण करने चाहिये, क्योंकि वहीयर ये दोनों जवन्य प्रहुण करने चाहिये, क्योंकि वहीयर ये दोनों जवन्य-क्यों उपलब्ध होते हैं। और ये पहलेक पदसे सस्थातगुण होते हैं यह अधिक नहीं है, क्योंकि सबसे उपलब्ध होते हैं। और ये पहलेक पत्रसे कालके भीतर भी सस्थात हुव्यार अनुवागकाण्यकोंक उपरेशके वलसे वे संस्थातगुण हैं यह हिस्त होता है।
  - # भ्रे णिसे गिरनेवाले जीवका जबन्य स्थितिबन्ध काल विशेष अधिक हैं।

§ २८३. उतरनेवाले सूक्ष्मसाम्पराधिक जीवके यह झानावर्णादिसम्बन्धी प्रथम स्थितिबन्ध-

घेत्तव्वा । मोहणीयस्स पुण ओदरमाणाधियद्विपटमहिदिबंधविसये ग्रहेयव्या । ण च तत्तो एदिस्से विसेसादियज्ञमसिद्धं, चढमाणतदद्वादिंतो ओदरमाणतद्वाए संकिलेस-माहप्पेण विसेसादियसिद्धीए बाहाणुबळंमादो । एदेण सुत्तिणिदेसेण जाणिज्जदे जहा ओदरमाणस्स सञ्चावत्यासु द्विदिअणुमागघादा णत्यि ति, जह अत्यि तो ओदर-माणस्स द्विदिबंधमद्वाए सह द्विदिखंडयउक्कीरणदं पि मणेज्ज । ण च एवं, तहाणु-वहक्तादो ।

#### अंतरकरणद्वा विसेसाहिया ।

- § २८४. एसो अंतरकालीणसुक्कीरणकालो गहिदो । एसो चेव तस्यतणिहिदि-वंपहिदिसंडयजक्कीरणकालो वि, तिण्डमेदेसि समाणपरिमाणचीवलंमादो । ण च पदस्स पुल्विलाहो विकेसाहियचमसिद्धं, जवरिमहिदिवंपगदाहितो हेहिमहिदिवंप-गद्धाणं जहाकमं विसेसाहियमावसिद्धीए णिप्पडिवंधसुवलंमादो ।
  - क्कस्सिया हिविबंधगद्धा हिविखंडयउक्कीरणद्धा च विसेसाहिया ।
- २८५. क्कटो ? सञ्चकम्माणं पि चडमाणापुरुवकरणपटमसमयाटलद्विदिवंध-द्विदिखंडयुक्कीरणदाणं गदणादो ।
  - \* चरिमसमयसहस्रसांपराइयस्स गुणसेहिणिक्खेवो संस्वे अगुणो ।

विषयक छेना चाहिये। मोहनीयकर्मका तो श्रेणिसे उत्तरनेवाले अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी प्रथम स्थितिवन्यविषयक लेना चाहिये। और यूवंके स्थितिवन्य कालसे यह विद्योध अधिक है यह असिद्ध मी नहीं है, क्योंकि ज्ञ्लेकेवाले स्थितनंवन्यकाल संक्लेशको माहास्प्य वर्षा वियोध अधिक है यह असिद्ध मी नहीं है, क्योंकि ज्ञ्लेकेवाले स्थितनंवन्यकाल संक्लेशको माहास्प्य वर्षा वियोध अधिक सिद्ध होता है इतमे कोई वाधा नहीं पाई जाती। साथ ही प्रकृत सूवके इस निर्देशसे इस प्रकार भी जाना जाता है कि श्रेणिसे उत्तरनेवालेके सब अवस्थाओं स्थितिकाल और अनुमागधात नहीं होता, यदि होता तो उत्तरनेवालेके स्थितवन्यकालके साथ स्थितिकाण्यक- उत्तरकाल और कहते। परन्तु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उस प्रकार उसका उत्तरेदा पाया नहीं जाता।

#### अन्तरकरणकाल विशेष अधिक है ।

\$ २८४. यह अन्तरफालियोंका उत्कीरणकाल ग्रहण किया है और यही वहां सम्बन्धी स्थितिबन्धकाल और स्थितिकाण्डकउत्कीरणकाल भी है, क्योंकि इन तीनोंका समान परिमाण पाया जाता है। और पूर्व काल्फी इसका विशेष अधिकाना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उपरिम स्थितिबन्धकालोंसे अचस्तन स्थितिबन्धकालोंके विशेष अधिक रूपसे सिद्ध होनेमे कोई बाधा नहीं पाई जाती है।

% उत्कृष्ट स्थितिबन्धकाल और स्थितिकाण्डक उत्कीरणकाल विशेष अधिक हैं। § २८५. क्योंकि प्रकृतमें सभी कर्मोके बढनेवाले अपूर्वकरणके प्रथम समयमें आरम्भ होने-वाले स्थितिबन्धकाल और स्थितिकाण्डक अस्कीरणकालोको ब्रह्म किया है।

🕸 अन्तिम समयवर्ती ब्रह्मसाम्परायिकका ग्रमश्रे णिनिश्लेष संख्यातग्रुणा है।

- ५ २८६. तं कषं १ अपुन्यकरम्बयस्य अपुन्यामिष्यद्विद्धदुनदार्षितो विसेसा-हियमानेण जो णिवित्तचो गुणसीहिणिक्सेको सी मक्तिदसेनो सुदुनसांपराद्दण्यरिमसमय् अंतोह्यह्यपमाणो दोद्व दीस्तर् । एवंविद्यो व्यरिक्षसम्बसुद्धवसांपराह्यपस्य सुन्यसेहि-णिक्सेको पुन्यिक्तुक्कस्सहिदिवंशगद्वादो संखेजजगुणो द्वेस्ति वि वेषक्तं ।
  - # तं चेव गुणसेविसीसयं ति भण्णवि ।
- - # उवसंतकसायस्स गुणसेहिणिक्स्वेषो संस्ते अगुणो । ...
- <sup>9</sup> २८८ एसो वि उवसंतदाए संखेज्जदिशागयेनं चेन, किंतु बुव्चिन्छगुण-सेदिसीसएण ओगादिनसयादो संखेज्जगुणं विसयमोगाहिय्ण द्विदो तेण संखेज्जपुणो जाटो ।
  - 🛞 पडिवदमाणयस्स सुद्वमसांपराइयद्धा संखेळागुणा ।
- ६ २८९. एसा वि उवसंतकसायद्वाए संखेज्जदिमागमेची चेव होद्ण पुष्टिक्ल-गुणसेढिणिक्खेवादो संखेज्जगुणा चि ग्रहेयच्या ।

६ २८६ शंका—वह कैसे ?

समाधान—वयोकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म-साम्परायके कालसे विशेष अधिकरूपसे जो गुणश्रीणनिक्षेप निक्षिप्त होता है, गलित शेष वह गुण-श्रीणनिक्षेप पूल्यसाम्परायिक जीवके जन्तिम समयमें अन्तमृत्तृतंत्रमाण दिखाई देता है। अन्तिम समयवतीं सूल्यसाम्परायिकका इस प्रकारका गुणश्रीणनिक्षेप पूर्वके स्थितिसम्बालसे संस्थातगुणा होता है प्रकृतमे ऐसा प्रकृण करना चाहिये।

वही गुणश्रेणिशीर्ष कहा जाता है।

६ २८७ जो यह अनन्तर पूर्व अन्तिस समयवर्ती सुक्ससाम्पराधिकके गुणश्रे णिनिक्षेपका प्रमाण कहा है, उपशान्तकबायके कालके संख्यातवें मागप्रमाण वहीं गुणश्रे णिशीर्ष कहा जाता है, क्योंकि पूर्वमें गिल्सवोप गुणश्रे णिनिक्षेपका जो दोव रहा उसका शीर्षक्यसे अवस्थान देखा जाता है।

🕸 उपशान्तकषायका गुणश्रे णिनिक्षेप संख्यातगुणा है।

\$ २८८. यह भी उपशान्त कारुके संख्यातच भागप्रमाण ही है। किन्तु पहुरुके गुणश्रेणि-शीर्षके द्वारा अवगाहित स्थानसे यह संख्यातगुणे स्थानको अवगाहित कर स्थित है, इसलिए संख्यातगुणा हो गया है।

🕸 भ्रे णिसे गिरनेवालेका सहमसाम्पराधिककाल संख्यातगुणा है।

§ २८९. यह भी जपशान्तकशयके कालसे संस्थातकें मागप्रमाण ही है ऐसा होकर भी पूर्वके गुणश्रेणिनिकापसे संस्थातगृणा है ऐसा ग्रहण करना चाहिये।

#### 🏶 तस्सेव बोभस्स गुणसेडिजिक्खेवो विसेसाहिओ।

- ६२९० कि कारणं १ परिवदमाणजो सुदुमसांपराइजो सगद्धादो आविलय-मेप्तेणक्याहियं कादण लोमसंज्ञलणस्य गुणसीडिणिक्खेवं करेदि तेण कारणेणाविलयमेप्तं पविसिय्णेत्य विसेसाहियमं जादं ।
- उवसामगस्य सुद्धमसांपराइयदा किटीणशुवसामणदा सुद्धम-सांपराइस्स पढमद्विची च निष्णि वि तक्काओ विसेसाहियाओ ।
- ६२९१ किं कारणं ? ओदरमाणद्वादो चडमाणद्वाए मध्वन्य विसेसाहिय-भावेणवद्वाणन्युवगमादो । एत्य विसेसपमाणमंतीग्रहुत्तमिदि घेत्तव्वं ।

#### उबसामगस्य किट्टीकरणद्वा विसेसाहिया ।

- ५२९२. एसो चडमाणयस्स लोभवेदगढाए तिविदियमागो । ण चेदस्स ग्रुडुमसांपराहयदादो बिमेसाहियमावो असिद्धो, उविरमदाहिंतो हेड्डिमहाढाणं विमेसा-हियमावेणावडाणदंसणादो ।
  - पित्रवदमाणगस्स बादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्धा संखेजगुणा ।
- ६ २९३ किं कारणं ? पुन्तिक्ली एगतिभागमेची, इमे पुण वेचिभागा तेण संखेजजगुणा जादा । जह वि एत्थचणविदियतिभागादो चडमाणस्स विदियतिभागो

## अ उसीके लोभका गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक हैं।

- § २९० बचोकि गरनेवाला सुक्ष्मसास्पराधिक जीव वपने कालसे एक आवालमात्र अधिव करके लोभसञ्जलनका गुणार्श्र णिनिक्षेप करता है इस कारणसे यहाँ मात्र एक आवालकालका प्रवेश कराकर यह काल विशेष अधिक हो गया है।
- अउपशामकका ब्रह्मसाम्परायिककाल, कृष्टियोंके उपशमानेका काल और ब्रह्मसाम्परायिककी प्रथम स्थिति ये तीनों समान होकर विशेष अधिक हैं।
- ५२९१ क्योंकि श्रोंणसे उत्तरनेवालेके कालसे चढनेवालेके कालका सर्वत्र विशेष अधिक-रूपसे अवस्थान देखा जाता है। यहाँपर विशेष अधिकका प्रमाण अन्तर्महृतंमात्र ग्रहण करना चाहिये।

#### 🕸 उपशामकका कुष्टिकरणकाल विश्लेष अधिक है।

§ २९२ यह काल बढ़नेवालिक लोभवंदककालके तीन भागोमेसे द्वितीय भागप्रमाण है । और यह सूक्त्मसाम्पराधिकके कालसे विशेष अधिक है यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उपियम कालोसे अधरतन कालोका विशेष अधिक रूपसे अवस्थान देखा जाता है ।

#### 🕸 गिरनेवाले स्हमसाम्परायिकका लोमवेदककाल संख्यातगुणा है।

§ २९३ क्योंकि पहलेका काल एक त्रिभागमात्र है और ये दो त्रिभागप्रमाण है, इस कारण से यह काल संख्यातगुणा हो गया है। यद्यपि यहाँके द्वितीय त्रिभागसे चढ़नेवालेका द्वितीय त्रिभाग विसेसाहिको तो वि हेहिमसिमागस्त हिसोसाहिकचमस्सियण सादिरेयदुगुणसमस्य साहेयज्वं।

 तस्तेव सो मस्स तिबिहस्स वि तुरकोः गुणसेडिणिक्लेवो विसे-साहिनो ।

५ २९४ सगवेदगकालादो आवल्लियच्याद्वयं काद्ण संदिण्यक्वेवभेत्रो इणिद । तदा आवल्यिमेत्रेण विसेसादियचयेत्य दहुव्वं । ववं उवरि वि जत्य जत्य हेडा ओदस्माणयस्त अप्पप्पणी वेदगकालस्मुविर युणसेदिणिकसोवी विसेसाहियो मणिदिदि तत्य तत्य एसी अत्यो जोजेयव्वो ।

### अ उवसामगस्स बादरसांपराइयस्य क्रोभन्नेदगुद्धा विसेसाहिया ।

§ २९५ कि कारण ? पुल्विच्छा वि बाददक्षेमवेदसद्भाए वेचिमागा हमे वि
वेचिमागा चैन, किंतु हेद्वा ओदरमाणो जान पुल्विन्छं द्वाणं अंतोस्रुद्वेण ण पावह तान
मायावेदगो होदि । तेणाणिपद्विउनसामगस्स छोमवेदगद्भा चढमाणसंबंधिणी पुल्विछादो अंतोस्रुद्वयेचेण विसेसाहिया जादा ।

# 🕸 तस्सेव परमहिदी विसेसाहिया।

६२९६ केत्तियमेत्रेण ? आवस्त्रियमेत्रेण । किं कारणं ? चढमाणा अणियद्वी चदुण्हं संजलणाणमप्पप्पणो वेदमकालादो उच्छिद्वावलियमेत्तमहियं काद्ण पढमहिदि-

विशेष अधिक है तो भी अधस्तन त्रिभागके विशेष अधिकपनेका आलम्बन कर यहांपर साधिक दुगुणपना सिद्ध करना चाहिये।

# 🕸 उसीके तीन प्रकारके लोसका गुणश्रेणिनिश्लेष समान होकर विश्लेष अधिक है।

५ २९४ अपने बेदककालसे एक आविल्यमाण कालको अधिक करके तस्त्रमाण श्रीण-निक्षेप करता है, इसलिए यहाँपर एक आविल्याम काल अधिक जानना चाहिये। इसी प्रकार करम भी जहाँ-जहाँ नीचे उतरनेवालं जीवके अपने-अपने वेदककालके ऊरर गुणश्रीणिनिक्षेपको विशेष अधिक कहीं बही-बही यह अर्थ जानना चाहिये।

## 🕸 उपशामक बादर साम्परायिक जीवका लोभवेदककाल विशेष अधिक है।

§ २९५ क्यों कि पूर्वका काल भी बादर लोभवेदककालके दी तृतीय भागप्रमाण है, यह काल भी दो तृतीय भागप्रमाण है। है, किन्दु नीचे उत्तरनेवाला बीव कदतक पूर्वके स्थानको अन्तर्मुहर्त कालके द्वारा नही प्राप्त होता है तब तक वह मायाका बेदक होता है, इसलिए अनिवृत्तिकरण उपवामकका चढ़नेवालेसे सम्बन्ध रखनेवाला लोभवेदककाल पूर्वके कालसे अन्तर्मुहूर्त अधिक हो गया है।

### इसीकी प्रथम स्थिति विशेष अधिक है।

९ २९६ शंका-कितनी अधिक है ?

समाधान-एक भावलिकाल अधिक है, क्योंकि श्रेणिपर चढ़नेवाला अनिवृत्तिकरण जीव

विण्णासं करेदि सि । एवधुवरि वि जल्ब जत्य मायादीचं पढमड्डिरी विसेसादिया सि मणिडिदि तत्य तत्य उच्छिद्रावलियमेरोण विसेसाहियत्तमबहारेयव्वं ।

## 🕸 पंडिचदमाणयस्स स्रोभवेदगद्धा विसेसाहिया ।

- § २९७. केचियमेचेण ? ओदरमाणयस्स किंचुणसुद्रमसांपराइयद्धांमैचेण । किं कारणं ? ओदरमाणसंबंधिसुद्रमबादरलोमवेदगद्धाए संपिंडिदाए इहम्मडणादो । उत्तराममस्स लोमवेदगव्धा किमेत्येवुदेसे विसेसाहियमाचेण णिवददि आहो परिवद-माणयस्स मायामाणवेदगव्धार्द्दितो उविर णिवददि चि णाद्ण मणियच्वं, सुने तिण्ण-इसदंसणादो ।
  - 🕸 पडिवदमाणगस्स मायावेदगद्धा विसेसाहिया ।
- § २९८ किं कारणं १ उपरिमञ्जदार्दितो हेिहमञ्जदाणं जहाकमं विसेसाहिय-मावेणावङ्गाणदंसणादो ।
- तस्सेव मायावेदगस्स खुण्हं कम्माणं ग्रुणसेटिणिक्खेवो विसे-साहिओ ।

## २९९ केतियमेचेण ? आवलियमेचेण ।

चार संज्जलनसम्बन्धी अपने-अपने वेदककालसे उच्छ्किटाविलप्रमाणकालको अधिक करके प्रथम स्वितिकी रचना करता है। इसी प्रकार ऊपर भी जहाँ-जहाँ मायादिककी प्रथम स्थिति विशेष अधिक है ऐसा कहेंगे वहाँ-वहां उच्छिक्टाविलमात्र काल विशेष अधिक है ऐसा निष्वय करना चाहिये।

#### गिरनेवालेका लोभवेदककाल विशेष अधिक है।

§ २९७ शका-कितना अधिक है ?

समाधान—उत्तरनेवालेके कुछ कम सुध्नसाम्पराग्निकके कालप्रमाण अधिक है, क्योंकि उत्तरनेवालेके सूक्ष्म और बादर लोभवंदककालको मिलाकर पूरे कालको यहाँ ग्रहण किया गया है। उपशामकका लोभ वेदककाल विशेष अधिक होकर क्या इसी स्थानमे प्राप्त होता है या गिरनेवाले अविक माया-मानवंदककालसे उत्तर प्राप्त होता है इसे आक्कर कहना चाहिये, क्योंकि सुन्ने उसका गिर्देश देखा लाता है।

# # गिरनेवालेका मायावेदक काल विश्लेष अधिक है।

- $\S$  २९८. क्योंकि उपरिम कालोंसे नीचेके कालोंका यथाक्रम विशेष अधिकरूपसे अवस्थान देखा जाता है।
  - 🕸 उसी मायावेदकके छह कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप विश्वेष अधिक है।

§ २९९. शंका-कितना अधिक है ?

समाधान-मात्र एक आवलिकाल अधिक है।

```
अ पडिवरमाणगस्स माणवेदगद्धा विसेसाहिया।
      ६ ३००. सुगमं ।
      अतस्सेव पडिवदमाणयस्य माणवेदगस्य णवण्हं कम्माणं गुणसेहि-
णिक्खेवो विसेसाहिओ।
      ६ ३०१. केलियमेलेण ? आवलियमेलेण ।
      🖈 उबसामयस्य मायावेदगद्धा विसेसाहिया।
      § ३०२ कि कारणं ? चढमाणसंबंधित्रेण लढमाहप्पतादो ।

    भायाए पदमद्विदी विसेसाहिया।

      § ३०३ केलियमेत्रेण ? आवल्यिमेत्रेण ।

    भागाए जवसामणद्भा विसेसाहिया ।

      १ ३०४ केत्रियमेचो विसेसो ? समयणाविष्ठयमेचो । किं कारणं ? णवक-
वंधीवसामणापडिवद्धसमय्णावस्त्रियाए परिष्कुडमेश्य पवेसदंसणादो ।

    अवसामगस्स माणवेदगढा विसेसाहिया।

      ९ ३०५. केत्रियमेत्रेण ? अंत्रीम्रहत्तमेत्रेण ।
      🛪 गिरनेवालेका मानवेदक काल विश्वेष अधिक ै !
     § ३००. यह सत्र सगम है।

    शिरनेवाले उसी मानवेदकके नी कर्मोंका गुणखे जिनिक्षेप विश्लेष अधिक है।

      १ ३०१, शका-कितना अधिक है।
     समाधान-मात्र एक आवलि काल अधिक है
      🤋 उपशामकका मायावेदक काल विश्लेष अधिक है।
     § ३०२. क्योंकि चढ़नेवाले जीवके सम्बन्धसे यह माहात्म्य प्राप्त हुआ है।
      🕸 मायाकी प्रथम स्थिति विशेष अधिक है।
     § ३०३. शंका-कितनी अधिक है।
     समाधान-मात्र एक बावलिकाल अधिक है।
      🕸 मायाका उपशामनाकाल विशेष अधिक है।
     § ३०४. शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?
     समाधान-विशेषका प्रमाण एक समय कम एक आविलिमात्र है।
     शंका-इसका क्या कारण है ?
     समाधान-नवकबन्धकी उपशासनाके सम्बन्ध रखनेबाले एक समय कम एक आवलिप्रमाण
कालके इसमें स्पष्ट रूपसे प्रवेश देखा जाता है।
      🕸 उपशामकका मानवेदककाल विश्वेष अधिक है।
```

§ ३०५. शंका-कितना अधिक है ?

```
अ माणस्स पडबाहियी विसेसाहिया।
      ५ ३०६ केलियमेलेण १ उच्छिद्वावलियमेलेण ।
      🛦 माणस्य उवसामणद्वा विसेसाहिया ।
      ६ ३०७ केत्रियमेत्रेण ? समयुणावलियमेत्रेण ।

    कोहस्स उवसामणद्वा विसेसाहिया।

      ६ ३०८ केतियमेत्रेण ? अंतोमुहुत्तमेत्रेण । किं कारणं ? उवित्मअद्धार्हितो
हेट्टिमअद्धाणं तहाभावेणावद्वाणस्य परमागमचक्खुणं सुप्पसिद्धत्तादो ।

    ऋण्णोकसायाणसुवसामणद्भा विसेसाहिया ।

      ६ ३०९ केतियमेत्रेण ? अंतोम्रहत्तमेत्रेण । कदो ? हेद्रा सम्बलद्रधसरूवत्तादो ।
      अप्रतिसंवेदस्स उपसामणद्भा विसेसाहिया।
      ६ ३१० केलियमेचेण ? समयुणदोआवलियमेचेण ।

    इत्थिवेदस्स उबसामणद्धा विसेसाहिया ।

      समाधान-अन्तर्मृहतंत्रमाण काल अधिक है।

 मानकी प्रथम स्थिति विशेष अधिक है।

      ६ ३०६ बांका-- कितनी अधिक 🕏 🤊
      समाधान-उच्छिष्टावलिमात्र अधिक है।
      🕸 मानका उपशामनाकाल विश्वेष अधिक है।
      § ३०७ शका-कितना अधिक है ?
      समाधान-एक समय कम एक आवलिप्रमाणकाल अधिक है।
      % कोधका उपशामनाकाल विश्वेष अधिक है।
      ३०८ शंका-कितना अधिक है ?
      समाधान-अन्तर्मुहुर्तप्रमाण काल अधिक है।
     शंका-इसका क्या कारण है ?
     समाधान-परमागम जिनके नेत्र है ऐसे जीबोकी दृष्टिमे उपरिम कालोसे अधस्तन
कालोंका उस रूपसे अवस्थानका होना सुप्रसिद्ध है।
      🕸 छह नोकवायोंका उपशामनाकाल विशेष अधिक है।
      १३०९ शंका-कितना अधिक है ?
      समाधान—अन्तर्मुहूर्तप्रमाण काल अधिक है, क्योंकि इस कालको उपलब्धि नीचे होती है।
      🕸 प्ररुपनेदका उपशामनाकाल निशेष अधिक है।
      § ३१० शंका--कितना अधिक है ?
     समाधान-एक समय कम दो आवलिप्रमाण काल अधिक है।

    स्त्रीवेदका उपशामनाकाल विशेष अधिक है।
```

# # णयुंसयवेदस्स उवसामणद्वा विसेसाहिया ।

§ ३११- एदाओ दो वि अदाओ हेट्टा रुद्धप्यसरूवाओ तेण जहाकमं विसेसाहि-याओ जादाओ ।

## 🕸 खुदा भवस्महणं विसेसाहियं ।

५ ३१२. कि खुदाभवन्मादणं णाम ? बुज्बदे—सन्वेहिंचो मवन्मादणेहिंचो जं खुद्यमइदहरयं भवन्माहणं तं खुदामवन्माहणिदि भण्णदे। एदं च एमुस्तासस्स संखेजजाविज्यसमृदणिप्पण्णस्स सादिरेयद्वारसभागमेचं होद्ण संखेजजाविज्यसहस्स-पमाणिमिदि घेचल्वं। तं जहा—

> तिर्ण्णसपा छत्तीसा छासिद्दसहस्यमेव सरणाणि । अंतोग्रुहुचकाले तावदिया चेव खुइमवा ।।१।। तिर्ण्णिसहस्सा सत्तयसदाणि तेवचिर्तं च उस्सासा । एसो हवइ ग्रुहुची सच्वेसिं चेव मणुआणं ।।२।। इदि ।

#### नपुंसकवेदका उपशामनाकाल विशेष अधिक है।

§ ३११ ये दोनों ही काल नीचे अपने स्वरूपका लाभ करते है अर्थात् उत्तरोत्तर नीचे प्राप्त होते हैं, इसलिए यथाक्रम विशेष अधिक हो गये हैं।

## # भुन्लक भवग्रहण विशेष अधिक है।

§ ३१२ शंका-सुल्लकभवग्रहण किसे कहते है ?

समाधान—कहते हैं—सब अवग्रहणोसे जो सुल्लक अर्थात् अतिहरस्य (अल्प) भवग्रहण होता है उसे शुल्ककमब्यदर्श कहते हैं और यह संस्थात आविष्ठप्रमाण कालोके समृहसे वने हुए एक उच्छ्वसासके साधिक अठाउँ भागप्रमाण होकर संस्थात हवार आविष्ठप्रमाण होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिने। वह जैसे—

अन्तर्मूहूर्त कालमे छ्यासठ हजार तीनसौ छत्तीस ६६३३६ मरण होते है और उतने ही क्षरूकभव होते हैं॥१॥

सभी मनुष्योंके तीन हजार सातसौ तिहत्तर ३७७३ उच्छ्वासोका एक मुहुत होता है ॥२॥

भाषा कि निरु एक मुहूर्तक इन तीन हजार सातसी तिहत्तर उच्छुवासींको स्थापित कर पहलेकी गाषा कि कि प्रशासका निरंश किया पा। है ऐसे एक मुहूर्तक कीरार प्रार्थ सुरूर्तक भवस स्वन्धी शलाकाओंसे माजित करनेयर एक उच्छुवासके बीतर माजिक अठारह खुल्लक। भवसहांकी छोता की स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्व

सुत्तरमेत्रीओ आविल्याओ ति बदि बेप्पर तो ख्दाभवग्गहणं सासणद्धादो दुगुण-मेत्रमागन्छद् । ण वेदमिन्छिज्बदे, सासणद्धादो संखेन्जगुणहेहिमद्धाहिंगो एदस्स बहुतण्णहाणुववत्तीदो, एत्थावलियगुणगास्बहुतन्ध्रवगमादो । तम्हा संखेन्जसहस्स-कोडाकोडिमेत्ताहिं आविल्याहिं पादेनकमसंखेन्जसमयाबन्छिण्णपमाणाहि एगो उस्सासो णिप्पन्जदि । तस्स न देखणद्वारसमागमेत्त्रभेदं खुदाभवग्गहणमिदि घेत्तन्वं । तम्हा णवुंसयवेदोबसामणद्धादो खुदाभवग्गहणं विसेसाहियमिदि सुसंबद्धं ।

### \* उवसंतद्धा दुगुणा ।

६ ३१४ किं कारणं ? खुद्दाभवग्गहणपमाणं द्वविय दुगुणिदे उवसंतद्धा सञ्चय्यज्जिद चि एदेणेव सुत्तेण सुपरिच्छियत्तादो ।

### पुरिसवेदस्स पढमद्विदी विसेसाहिया ।

§ ३१५ तं जहा—पुरिसबेदपढमिट्टदी णाम णवुं सयवेदोवसामणव्या हरिय-वेदोवसामणव्या छण्णोकसायोवसामणा चि एदासि तिण्हमद्याणं समृहमेची होदि । एदाओं च अद्याओं जहाकमं विसेसाडीणाओं । एवं च संते एत्यतणणवुं नयवेदोव-सामणद्यादो विसेसाडियभावेण परिच्छिण्णखुद्धाभवन्गहणं पेक्सिय्ण दुगुणपमाणादो उवसंतकसायद्यादो तिण्हमेदासिमद्याणं समृहमेची पुरिसवेदपढमिट्टदो विसेसाडिया ति णरिय संदेदो तिण्हमेदासिमद्याणं त्रो एदिस्से विसेसाडियभावस्स परिप्कड-म्रवकंसादो ।

जानना चाहिये। वह जैसे—एक उच्छ्वासके कालके भीतर सबसे कम दोसी मोलह आविल्यां यदि मुख्य करते हैं तो साधादन गुणस्यातके कालसे सुष्टक भवबहुण दुगुण आता है। परन्तु यह इच्ट नहीं है, क्योंकि संख्यातगुणे अधस्तन कालस्य सामादन गुणस्यातके कालसे दुनका बहुनपना अन्याया वन नहीं सकता है, क्योंकि यहाँपर आविलके गुणकारका बहुल स्वीकार किया गया है। इसिल्ये असस्यात समयवाली एक आविलके प्रमाणसे युक्त ऐमी संस्थात हजार कोडाकोडोप्रमाण आविल्योंके द्वारा एक उच्छ्वाम निल्यान होता है और उमके कुल कम अठारहवें भागप्रमाण यह अस्तिक सम्बद्धण है ऐसा यहाँ महण करना चाहिये। इसिल्य एन्ट्रेस्ववेद उपशामनाकालसं सुक्तक भवमहण है ऐसा यहाँ महण करना चाहिये। इसिल्य एन्ट्रेसव्वेद उपशामनाकालसं सुक्तक भवमहण विशेष अधिक है इस प्रकार यह सब कपन मुसस्बद्ध है।

#### उपनान्तकाल दुगुणा है।

§ ३१४ क्योंकि शुल्लक भवग्रहणके प्रमाणको स्थापित कर दुगुणा करनेपर उपशान्तकाल उत्पन्न होता है इस प्रकार इसी सुबसे अच्छी तरह ज्ञात होता है ।

### \* पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति विशेष अधिक है।

\$ २१५ बह जैसे—नपुसकबंदका उपशामनाकाल, स्त्रीवंदका उपशामनाकाल और छह नोकषायीकी उपशामना इन तीनोंके समूद्रभगाण पुरुषत्वको प्रथम स्थिति होती है और ये बाल कमते विशेष अधिक है और ऐसा होनेपर यहांपर गपुमकवंदके उपशामनाकालसे विशेष अधिक-रूपसे जात सुल्लक मयरहणको रेसले हुए दुगुणे प्रमाणवाले उपशामनाकालसे वालो इन तीन कालोंके समूद्रभगण पुरुषवंदकी प्रथम स्थिति विशेष अधिक है इरामे कोई सन्देह नहीं, क्योंकि

- \* कोहरस पडमद्विदी विसेसाहिया।
- ६ ३१६. केलियमेचेण ? किंच्णतिमागमेचेण । इत् ? कोहोबसामणवृषाए
   चि पत्य प्रवेसदंसणादी ।
  - भोहणीयस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया ।
  - § ३१७. केत्वियमेत्रेण ? माणमायालौभाणमुबसामणदुधामेत्रेण ।
- पडिवदमाणगस्स जाव असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीरणा सो कालो संखेळगुणो ।
- § ३१८: किं कारणं? हेट्ठा णिवदमाणसुद्वमसांपराइयमादि काद्ण अंतरकर-णुदे सादो हेट्ठा वीरियंतरायादीणि वारसकम्माणि सन्वधादीणि काद्ण पुणो वि जाव संखेजजाणि द्विदिवंचसहस्साणि गच्छिति ताव एत्तियमेत्तकालं पिडवदमाणगस्स असंखेजजाणं समयपवद्धाणसुदीरणा मवदि तेणेसी संखेजजगुणो जादो, अंतरकरणादि-उपरिमसेसद्धाणं पेक्खियूण संखेजजगुणस्स हेद्विमद्धाणस्स पद्दाणमावेणेस्य विव-क्वियनादो ।
- अवसामगस्स असंखेळाणं समयपबद्धाणसुदीरणाकाको विसे-साहिओं।

उससे कुछ कम द्वितीय भागरूपमे इसकी विशेष अधिक भावको स्पष्टरूपसे उपलब्ध होती है।

क्रोधकी प्रथम स्थिति विश्वेष अधिक है।

६३१६ शंका-कितनी अधिक है ?

समाधात—कुछ कम तृतीय भागप्रमाण अधिक है, क्योंकि इसमे कोधके उपशामनाकालका भी प्रवेश देखा जाता है।

# मोहनोयकर्मका उपनामनाकाल विजेव अधिक है।

६ ३१७. शंका--कितना अधिक है ?

समाधान-जितना मान, माया और लोभका उपनामनाकाल है उतना अधिक है।

- गिरनेवाले जीवके जनतक असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा होती है तनतकका वह काल संख्यातगुणा है।
- § ३१८ क्यों कि नीचे गिरनेवाले सुक्षताम्परायिक जीवसे लेकर अन्तरकरणस्य स्थानसे नीचे वीर्यान्तराय आदि बारह क्ष्मीको सर्ववाति करके किर भी जवतक संख्यात हजार स्थित-बन्ध जाते हैं तबतक अर्थात् इनने कालपर्यन्त गिरनेवालेके असंख्यात समयप्रवहाँकी जदीरणा होती है इसलिये यह काल सल्यातगुणा हो जाता है, ब्यॉकि अन्तरकरण आदि उच्चरिम समस्त कालोंको देखते हुए संख्यातगुणा अभरतनकाल प्रधानस्थ्ये यहांपर विवक्षित है।
  - # उपशानकके असंख्यात समयप्रवद्भोंका उदीरणाकाल विशेष अधिक है।

- § ३१९ केलियमेचेण ? अंतोग्रहुचमेनेण । किं कारणं? चहमाणो जिन्ह असंखेज्जाणं समयपवय्भाणसुदीरणमादवेइ तस्रुदे समंतोमुहुचेण पावेयुण ओदरमाणयस्स असंखेज्जलोगपडिमागिया उदीरणा पारमदि । तेणेदस्स पुव्विन्लादो विसेसाहियमाचो ण विकल्झादे ।
  - \* पडिवदमाणयस्स अणियष्टिअद्धा संखेजगुणा ।
- § ३२० कि कारणं ? हेड्डिमासेसपदाणमणियहिअद्धाए असंखेज्जदिमागपिड-भागचादो ।
  - **\* उवसामगस्स अणियद्दिअद्धा विसेसाहिया** ।
  - ५ ३२१ केत्रियमेत्रेण ? अंतोमहत्तमेत्रेण ।
  - 🕸 पडिवदमाणयस्स अपुच्वकरणद्धा संस्वेज्जगुणा ।
- § ३२२ क्क्ट्रो ? अणियङ्किपरिणामावङ्गाणकालादो अपुन्यकरणावङ्गाणकालस्स तक्षामानेणावङ्गिदत्तादो ।
  - अ उवसामगस्स अपुञ्चकरणद्धा विसेसाहिया !
  - § ३२३ सुगमं ।
  - \* पडिवदमाणगस्स उक्तस्सओ गुणसेडिणिक्लेबो विसेसाहिओ ।

समाधान—अन्तर्मृहूर्तप्रमाण अधिक है, वयोकि चढनेवाला जीव जिस स्थानमे असंस्थात समयप्रवद्धौकी उदीरणाका आरम्भ करता है उस स्थानको अन्तर्मपूर्तकाल द्वारा प्राप्त करके उत्तरनेवाले जीवके असंस्थात लोकने प्रतिभागके अनुमार उदीरणा प्रारम्भ होती है, इनलिए इसका यहले स्थानकी अपेका विशेष अधिकरना विशेषको प्राप्त नहीं होता।

- गरनेवाले जीवका अनिवृत्तिकरणकाल संख्यातगुणा है ।
- § ३२० क्योंकि अधस्तन समस्त पद अनिवृत्तिकरणकालके असल्यातर्वे भागप्रमाण प्रति-भागके अनुसार होते हैं।
  - # उपशासकका अनिवृत्तिकरणकाल विशेष अधिक है।
  - § ३२१. शंका-कितना अधिक है ?
  - समाधान-अन्तर्मुहुमात्र अधिक है।
  - भ गिरनेवाले जीवका अपूर्वकरणकाल संख्यातगुणा है।
- § ३२२ वर्धोकि अनिवृत्तिकरण परिणामोके अवस्थानकालसे अपूर्वकरणका अवस्थानकाल उस रूपसे अवस्थित है।
  - अ उपशासक जीवका अपूर्वकरणकाल विशेष अधिक है।
    - ३२३ यह सूत्र सुगम है।
    - मिरनेवाले जीवका उत्कृष्ट गुणश्रेणिनिशेष विशेष अधिक हैं।

<sup>§</sup> ३१९ शंका—िकतना अधिक है ?

- § ३२४. पसो ओदरमाणसुदुमसांपराइयस्स वहससमये गद्देयको । ण वेदस्स पुन्त्रिकादो विसेसाहियभावो असिद्धो, ओदरमाणसुदुमाणियद्वि-अपुन्तकरणद्वाहितो उवसंतदाए संखेज्जदिमागमेत्रीणन्महियस्सेदस्स तस्सेव विसेसाहियभावसिद्धीए बाहा-णुनलंमादो ।
- अवसामगस्स चपुव्यकरणस्स पदमसमयगुणसेदिणिक्लेवो
   विसेसाहिओ ।
- § २२५. एसो वि अपुण्वाणियद्विसुदुमद्वाहिंतो अंतोसुदुनेणन्यद्विजो, किंतु ओदरमाणद्वाहिंतो चडमाणद्वाणं विसेसाहियत्तमस्सिय्ण पुण्विक्लादो एदस्स विसेसा-हियमावो समस्थेयच्वो ।
  - # उवसामगस्स कोधवेदगद्धा संखेळागुणा ।
- - अधापवत्तसंजदस्स गुणसेदिणिक्खेवो संखेळागुणो ।
- § ३२७. किं कारणं ? हेट्टा पिडवदमाणयेण अधापवत्तसंजदपढमसमये वह-माणेण पुव्विन्छगुणसेढिणिक्खेवायामादो संखेवजगुणायामेण जिक्खितगुणसेढिणिक्खे-
- ९२४ यह उतरतेवाले सूक्मसाम्परायिकके प्रथम समयका लेना चाहिये। और इसका पूर्वके कालसे विशेष अधिकपना अधिक तही है, उतरतेवालेके सूक्ष्मसाम्पराय, अनिवृत्तिकरण ओर अपूर्वकरणके कालसे उपघान्त कालके सख्याववें भागमात्र अधिक इसके उसीके विशेष अधिकरानिले शिद्धिये बाघा नहीं पाई जाती।
- \* उपशामक जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणश्रेणिनिश्लेष विशेष अधिक है।
- ६ २२५. यह भी अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायके कालसे अन्तर्मुहुर्त अधिक है, किन्तु उतरनेवालेके कालसे बढनेवालेका काल विशेष अधिक होता है इस प्रकार इस नियमका अवल्यन लेकर पूर्व कालको अपेक्षा यह विशेष अधिक है इस बातका समर्थन करना चारिये।
  - अप्रामक जीवका क्रोधवेदककाल संख्यातगृणा है।
- § ३२६ क्योंकि श्रेणिसे नीचे ही पहले अन्तर्मूहर्तकाल तक अप्रमत्तभावसे विद्यमान हुए जीवके कोधवेदनकालके साथ अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमे प्राप्त हुआ क्रोधका उदयकाल प्रकृतमे विविक्षत है।
  - # अधःप्रवृत्तसंयतका गुणश्रेणिनिश्चेष संख्यातगुणा है।
- § ३२७. क्योंकि जो नीचे गिरता हुआ अध:प्रवृत्तसंयतक प्रथम समयमे विद्यमान है वह पूर्वमे कहे गये गुणश्रोणिनिक्षेपके आयामसे संख्यातगुणे आयामवाले गुणश्रोणिनिक्षेपको इसिल्ये

## बस्स सत्थाणसंजमपरिणामपाहम्मेण तहामावसिद्धीए विष्पिडिसेहामावादी ।

- **& दंसणमोहणीयस्स उवसंतद्धा संखेजजगुणा**।
- ६ ३२८. सुगममेदं । सेहिसमारोहणादो पुज्वं पच्छा च सेहिनिसयसयलकाल-कलावादो संखेज्जगणं कालमुबसमसम्मचद्धमणुपालेदि तेणेसा संखेज्जगुणा जादा ।
- श्वारित्तमोहणीयमुवसामगो अंतरं करेंतो जाओ द्विदीओ उक्कीरि
   ताओ ठिदीओ संखेळगुणाओ ।
- § ३२९. कुदो एदासि चित्तमोहणीयअंतरिद्वीणं पुन्विक्लादो संखेजजगुणतं णव्वदे १ एदम्हादो चैव सुत्तादो । तम्हा सुत्तसिद्धमेवेदं पडिवज्जेयव्यं ।
  - इंसणमोहणीयस्स अंतरहिदीको संखेजगुणाओ ।
  - § ३३०. एदं पि सुत्तसिद्धमेव गहेयव्वमिदि ण एत्थ किंचि वत्तव्वमित्थ ।
  - **# जहण्णिया आबाहा संखे**जगुणा ।
- § ३३१. एमा कत्य गहेयन्वा ? णाणावरणादिकम्माणमुवमामगस्स सुद्धम-सांपराध्र्यस्स चरिमसमये घेतन्वा । मोहणीयस्स पुण अणियहिउवसामगचरिमहिदि-वंधविसये गहेयन्वा । एसा च अंतगयामादो उविर संखेजजगुणमञ्जाणं बीलेय्ण हिदा चि एदम्हादो चेव सुत्तादो णन्वदे ।

निक्षिप्त करता है, क्योंकि उसके स्वस्थान सयमरूप परिणामोके माहात्म्यवश उस प्रकारसे सिद्धि होनेमे कोई बाघा नही पार्ड जातो है ।

दर्शनमोहनीयका उपशान्तकाल संख्यातगुणा है।

३२८ यह सुन सुगम है, क्योंकि यह श्रीण आरोहणके पूर्व और बादमे श्रीणिविषयक समस्त कालसमूहसे संस्थातगुणे कालनक उपशममम्यक्यका पालन करता है, इसलिए यह काल मंस्थातगुणा हो जाता है।

 चारित्रमोद्दनीयकी उपशामना करनेवाला जीव अन्तरको करता हुआ जिन स्थितियाँकी उत्कीरणा करना है वे स्थितियाँ संख्यातगुणी हैं।

३२९ शंका—ये चारित्रमोहनीयकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियौ पूर्वके कालसे सख्यातगुणी होती हैं यह किस प्रमाणसे जाना जाता है  $^{7}$ 

समोधान —इसी सुत्रक्षे जाना जाता है, इसलिए इस कथनको सूत्रसिद्ध ही जानना चाहिये। \* दर्शनमोहनीयकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियाँ संख्यातगुणी हैं।

§ ३३० इस कथनको भी सूत्रसिद्ध ही ग्रहण करना चाहिये, इसलिये इस विषयमे कुछ भी वक्तव्य नहीं है।

# जबन्य आबाधा संख्यातगुणी है।

§ ३३१ शंका—इसे किस स्थानकी ग्रहण करना चाहिये ?

समाधान—उपशम करनेवाले सुक्मसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमे ज्ञानावरणादि कर्मोकी जो आवाधा प्राप्त होती है उसे यहाँ ग्रहण करना चाहिये। यह अन्तरायामसे ऊपर 🕸 उम्रसिया आचारा संखेळगुणा ।

§ ३३२. एसा सन्वकम्माणं पि ओदरमाणापुञ्चकरणचरिमसमये अंतोकोडा-कोडिमेचद्विदिवंधस्स तप्पाओम्बातोमहत्त्वपमाणा महेबच्या ।

🕸 डबसामगस्य मोहणीयस्य जहण्यगो द्विदिवंधो संखेळगुणो ।

§ ३३३. एसी अ तीमुहुत्तपमाणी अणियद्विउनसामगचरिमसमये धेत्रच्यो ।

पडिबदमाणयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ठिदिवंघो संखेळगुणो ।

5 २२४. एसो वि अंतीग्रहुत्तपमाणी चेव, किंतु ओदरमाणाणियद्विपटमसमये पुव्विन्छादो दुगुणमेचो भवदि सदी संखेजनारणी ।

\* उक्सामगस्स णाणावरण-दंसणावरण-मंतराइयाणं जहण्णिहिदि-

बंधो संखेळगुणो ।

- § २२५. चढमाणशुहुमसांपराइयचितमसमये पदेसि जहण्णाइदिवधि घेषाच्यो । कथमेदस्स पुव्चिन्छादो संखेजजगुणनं ? ण, मोइणीयस्सेन सेसघादिकम्माणं द्विदिवधो, मरणवसेण सुद्दु बादासंभवादो ।
- क एदेसिं चेव कम्माणं पश्चिवदमाणयस्स जहण्णानो ठिदिबंधो संखेळगुणो।

संख्यातगुणे स्थानको विताकर स्थित है, यह इसी सूत्रसे जाना जाता है।

# उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगणी है।

५ ३३२ उतरनेवाले जीवके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें सब कर्मोंकी अन्त:कोडाकोड़ी-प्रमाण स्थितिबन्धकी तत्त्रायोग्य अन्तमृहतंत्रमाण यह लेती चाहिये।

अप्रशासकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।

§ ३२३ अन्तम् हृतंप्रमाण यह स्थितिबन्ध अनिवृत्तिकरण उपशामकके अन्तिम समयमे लेना चाहिये।

गरनेवाले जीवके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्घ संख्यातगुणा है।

§ ३३४. यह भी अन्तर्मृहूर्तप्रमाण ही है, िकन्तु उतरनेवाले अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे प्राप्त होकर पूर्वके स्थानसे हुगुणा है, इसलिए संस्थातगुणा है।

 अपनामकके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंका जयन्य स्थिति-वन्ध संख्यातगुष्ण है।

६ ३३५ चढनेवाले जीवके सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें इन कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध लेना चाहिये ।

शंका-यह पूर्व स्थानके कालसे संख्यातगुणा कैसे है ?

समाधान—नही, क्योंकि शेष घातिकर्मोंका स्थितिबन्ध मोहनीय कर्मके समान ही है, क्योंकि मरणके कारण उसका अच्छी तरह घात नही होता।

# गिरनेवाले जीवके इन्हीं कर्मीका जवन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुचा है।

- § ३३६. कुदो ? ओदरमाणसुहुमसांपराइयपटमसमयज्ञहण्णद्विदिवंधस्स तत्ती इगुणचीवलंगादो ।
  - # अंतोमुहस्रो संखेळगुणी।
- § ३३७. कृदो ? समय्णप्रहुचपमाणचादो । अंतदीवयमावेणहेहिमासेसपदाण-मंतीमुहुचभावपदुष्पायणह्रमेदमेत्थ मणिदमिदि घेश्वव्वं ।
  - अ उबसामगस्स जहण्णगो णामागोदाणं ठिदिबंधो संखेळगणो।
  - ६ ३३८. इदो ? सोहसमुद्दत्तपमाणचादो ।
  - 🕸 बेदणीयस्स जहण्णगो हिदिबंघो विसेसाहिओ।
- ३३२ सोलसम्बद्धतपमाणचादो पुव्विक्लादो चउवीसम्रुद्धचपमाणस्सेदस्स विसेसाहियचसिद्धीए विसेवादाभावादो ।
  - 🛪 पहिवदमाणगस्स णामागोदाणं जहण्णगो ठिदिबंघो विसेसाहिओ।
  - § ३४०. कदो ? बत्तीसम्रहत्तपमाणतादो ।
  - तस्सेव वेदणीयस्स जहण्णगो द्विदिषंघो विसेसाहिको ।
  - ३४१ क्दो ? अहेदालीसमुहुत्तपमाणतादो ।
  - उवसामगस्स मायासंजलणस्स जहण्णाड्डिदिवंधो मासो ।
- § ३३६ क्योंकि उतरनेवालं सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयमे होनेवाला स्थितिबन्ध पूर्व स्थानके स्थितिबन्धसे दुगुणा उपलब्ध होता है ।
  - अन्तर्मु हुर्त संख्यातगुणा है ।
- § ३३७ क्योंकि इनका प्रमाण एक समय कम एक अन्तर्मुहूर्त है। अन्तदीवकरूपसे अधस्तन समस्त पर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है इस वातका कथन करनेके लिये इस सुत्रका यहांपर निर्देश किया है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये।
  - अ उपशासक जीवके नाम और गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है।
     ३३८ क्योंकि उसका प्रमाण नोलह महतं है।
  - वेदनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।
- ६ २२९. पूर्वके सोलह सुहूर्तप्रमाण स्थितिबन्धसे इसके चौबीस सुहूर्तप्रमाण स्थितिबन्धके विद्योष अधिकरूपसे सिद्ध होनेमे विसवाद नहीं पाया जाता ।
  - 🕸 गिरनेवाले जीवके नाम ओर गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध णिशेष अधिक हैं।
  - ३४० क्योंकि वह बत्तीस मृहूर्नप्रमाण है।
  - # उसीके वेदनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं।
  - § ३४१ क्योकि वह अड़तालीस मुहूर्तप्रमाण है।
  - उपशामकके मायासंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्च एक मास है।

- तस्सेव पडिवदमाणगस्स जङ्ग्णाओ द्विषियंथो वे मास्त ।
- उचसामगस्स भागसंजन्नगस्स जहण्यागो द्विदिवंचो वे मासा ।
- क्ष पडिवरमाणयस्य तस्सेव जहणागी हिष्मिंघी चलारि मासा।
- 🕸 व्यसामगस्य कोहसंजन्नणस्य जहण्यगो द्विविवंषो चत्तारि मासा।
- पडिवदमाणगस्य तस्सेव जहण्यागो ठिविनंभी अह मासा ।
- उवसामगस्स पुरिसवेदस्स जङ्ग्जगो डिदिवंघो सोखस बस्साणि।
- क्ष तस्समये चेव संजलणाणं ठिदिवंघो बत्तीस वस्साणि ।
- \* पडिवदमाणगस्स पुरिसबेदस्स जहण्यां हिदिवंघो बत्तीस वस्साणि।

## तस्समये चेव संजन्तणाणं ठिदिवंघो चतुसद्विवस्साणि ।

- § ३४२. एदाणि युचाणि सुममाणि । णविः सरूवणिदेसब्रुहेणेव योवबहुत-मेदेसि जाणाविदमिदि वेत्तव्व, तद्वगयस्स तण्णातरीयत्तादो ।
- अवसामगस्स पढमो संखेळवस्सद्विविगो मोहणीयस्स द्विषियो संखेळगुणो।
- § ३४३. कुटो ? अंतरकदपटमसमए नङ्गमाणस्स उनसामगस्स संखेज्जनस्स-सहस्समेचतक्कालाटचिद्विविचस्स महणादो ।
  - शारनेवाले उसीके मायासंज्वलनका जबन्य स्थितिबन्ध दो मास है।
  - # उपशासकके मानसंज्वलनका जबन्य स्थितिबन्ध दो मास है।
  - # गिरनेवाले उसीके मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध चार मास है।
  - # उपनामकके कोधसंज्वलनका बचन्य स्थितिबन्ध चार मास है।
  - गरनेवाले उसीके कोघसंज्वलनका जबन्य स्थितिबन्ध आठ मास है।
  - # उपन्नामकके पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह वर्ष है।
  - # उसी समय संज्वलनोंका स्थितिबन्ध बत्तीस वर्ष है।
  - # गिरनेवालेके पुरुषवेदका जबन्य स्थितिमन्ध बत्तीस वर्ष है।
  - असी समय संज्वलनोंका स्थितिबन्ध चौंसठ वर्ष है।
- § ३४२. ये सूत्र मुगम है। इतनी विशेषता है कि स्वरूपके निर्देशके द्वारा ही इन कमें कि अस्पबहुत्वका ज्ञान कराया है ऐसा यहाँ घहण करना चाहिये, क्योंकि उसका ज्ञान उसका अविनामावी है।
- उपशामकके मोहनीकर्मका संख्यात वर्ष स्थितिवाला प्रथम स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है।
  - १३४३. क्योंकि अन्तर किये जानेके प्रथम समयमें स्थित उपशामकके तत्काल आरम्ब

- पश्चित्ववाणगस्य चरिमो संखेजवस्सद्विचिगो मोहणीयस्स द्विवि-वंशो संखेकजन्नणो ।
- ५ २४४ कि कारण ? बिडवदगाइम्मेण तस्स तदाभावसिद्धीए बाहाणुवलंलादो । जहा अवकंतसन्वसंधीसु चवमाणद्विदिवभादो ओदरमाणिविदिवंची समाणविसये दुगुणा जादो ण तद्दा एत्व दुगुणलाणियमो । किंतु तप्पाओन्गसंखेज्जक्वमेचो गुणगारो एत्य चेलम्बो । एचो पाये संखेज्जवस्सियद्विदिवंभसंधीए संखेज्जगुणो असंखेज्जवस्सियद्विदि-बंधसंधीए असंखेज्जगणो चि पढिवदमाणविसयद्विदिवंभस्स पव्नितंसणादो ।
- अवसामगस्य णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं पढमो संखेज-वस्सद्विविगो वंघो संखेळगणो ।
  - § ३४५. इदो ? मोहणीयस्सेव एदेसिं सुट्ठु हिदिवंधीसरणासंभवादो ।
- पडिवर्माणयस्त तिण्हं चाविकम्माणं चित्मो संखेजवस्सिद्धिको वंधो संखेज्ञगणो ।
  - § ३४६, सुगमं।
- \* डक्सामगस्स णामागोदवेदणीयाणं पढमो संखेळवस्सद्धियो।
   चंघो संखेळवुणो ।

होनेवाले संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थितिबन्धका प्रकृतमे बहुण किया है।

- मारनेवाले जीवके मोहनीयकर्मका संख्यात वर्षप्रमाण अन्तिम स्थितिवाला स्थितिबन्ध संख्यातग्रणा है।
- ६ ३४४ क्योंकि पतनके माहात्म्यवश उसके उक्त प्रकारसे सिद्ध होनेमे कोई बाचा नहीं पाई जाती। जिस प्रकार व्यतीत हुए सभी सिम्बस्थानोंमें बढ़नेवालेके स्थितिवन्धसे उतरनेवालेका स्थितिवन्धसे उतरनेवालेका स्थितिवन्धसे समान स्थानमे हुगुणा हो जाता है उस प्रकार यहां दुगुणेपनका नियम नहीं है। किन्तु तत्थायोग्ध संख्यात अंकप्रमाण गुणकार यहां प्रहुण करना चाहिये। यहांसे लेकर संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्धविवयक सन्धिमे संख्यातगुणा और असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितवन्धविययक सन्धिमे असंख्यातगुणा गुणकार होता है, इस प्रकार गिरनेवालेके स्थितिवन्धकी प्रवृत्ति देखी जाती है।
- े अन्तराय कर्मोंका प्रथम संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध संख्यातगुणा है।
  - § ३४५. क्योंकि मोहनीयकर्मके समान इनके अति बड़ा स्थितिबन्धापसरण असम्भव हैं।
- मिरनेवाले जीवके तीन घातिकर्मीका अन्तिम संख्यात वर्षकी स्थितिवाला
   बन्ध संख्यातगणा है।
  - § ३४६ यह सूत्र सुगम है।
- अ उपशासक जीवके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मीका प्रथम संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध संख्यातगुणा है।

३ १५७ किं कारणं ? सचणोक्क्षायाणहुबसामगढाए संखेज्वदिमागविसये
 एक्षेति संखेज्वस्तियपढमद्विदिचंत्रस्त विसेसवादेण विणा संहुप्पचिदंसणादो ।

 पडिवदमाणगस्स णामागोववेदणीयाणं चिमो संस्कायस्य-द्विदिओ वंधी संस्कात्र्या।

9 ३४८ सगमं।

 इवसामगस्स चित्रमो असंखेजवस्सिद्धियो वंधो मोहणीयस्स असंखेजगणो ।

§ ३४९. किं कारणं ? अंतरकरणढासमकालमाविद्विविधस्स असंखेज्जवस्स-सहस्सपमाणस्य एत्य गहणाढो ।

 पडिवदमाणगस्स पढमो असंखेजवस्सद्विदिगो बंघो मोहंणीयस्स असंखेजगणो ।

 ३५० किं करणं ? अणंतरपर्कविद्विसयमंतोग्रहुत्तेण पत्तस्सेव पढिबादपाइ-म्मेण पुन्त्रिक्तां असंखेजजगुणमेत्तद्विदिबंधस्स पर्वृत्तिदंमणादो ।

असंखेळवस्सिद्धिदेगी वंधी
 असंखेळवृत्ता।

§ ३५१ कत्थ एसो घत्तच्वो ? इत्थिवेदोवसामणद्वाए संखेज्जदिमागं गंत्ण

६ २४७ क्योंकि सात नोकवायोंके उपशामनाकालके सख्यातवें भागस्य स्थानमे इन कर्मीके सख्यात वर्षप्रमाण प्रथम स्थितिबन्धको विशेष घातके बिना उत्पत्ति देखी जाती है।

गिरनेवाले जीवके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोंका अन्तिम संख्यात वर्षकी
 स्थितिवाला बन्ध संख्यातगुणा है।

६ ३४८. यह सत्र सगम है।

अध्यक्षामक जीवके मोहनीयकर्मका असंख्यात वर्षकी स्थितिवाला अन्तिम स्थितिवन्ध असंख्यातगणा है।

३४९. क्योंकि अन्तरकरणकालके समान कालमे होनेवाले असंख्यात हजार वर्षप्रमाण

स्थितिबन्धको यहाँ ग्रहण किया है।

शिरनेवाले जीवके मोद्दनीयकर्मका असंख्यात वर्षप्रमाण प्रथम स्थितिबन्धः
 असंख्यातगणा है।

५ ३५० क्योंकि अनन्तर कहे गए स्थानको अन्तर्युहतके द्वारा प्राप्त हुए जीवके ही पतनके माहास्थ्यवश पूर्व स्थानसे असंज्यातगृणित स्थितिबन्धको प्रवृत्ति देखी जाती है।

 उपमामक जीवके पातिकर्मीका अन्तिम असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है।

§ ३५१ शंका—इसे कहाँ ग्रहण करना चाहिये ?

संखेजजबस्सियद्विदिवंधपारंभादो पुन्तिकलो एसो द्विदिवंधी गहेयन्त्रो । सुगममण्णं ।

पडिवदमानपस्स पढमो असंखेज्जवस्सिट्टिविगो वंधो घावि कम्माणवसंखेळगुणो ।

- ६ २५२ ओदरमाणयस्स अंतरपरूविदश्वदे समंतीसृद्धतेण अथावेयूणेसी द्विदिवंशो
  गडेयच्यो । सेसं स्रुगमं ।
- इवसामगस्स णामागोदवेदणीयाणं चितमो असंखेजवस्सिट्टियो वंघो असंखेजग्रणो ।
- § ३५३ -सत्त्रणोकसायाणध्रुवसामणद्वाए संखेज्जदिमागे जम्हि उद्दे एदेसि संखेज्जवस्त्रियद्विवंथपारंभी तत्त्री अर्णतरहेड्डिमद्विदंबंधी एसी ति गहेयच्बी। स्राममण्णं।
- -\* पडिवदमाणगस्स णामागोदवेदणीयाणं पढमो असंखेळवस्सद्विदिगो वंधो असंखेळजगुणो ।
- § ३५४- एसो ओदरमाणयस्स अर्णतरणिहिट्टमुद्दे मं थीवंतरेण ण पत्तस्स तद-बत्थाए गहेयच्वो । सुगममण्णं ।
- श्वस्तामगस्स णामगोदाणं पित्तदोवमस्स संखेज्जदिभागिओ पहमो
   द्विववंघो असंखेज्जगुणो ।

समाधान—स्त्रीवेदके उपशामनाकालका संख्यातवाँ भाग जाकर संख्यान वर्षप्रमाण स्थिति-क्षम्यकं प्रारम्भ होनेके पहले इस स्थितिबन्धको ग्रहण करना चाहियं । अन्य कथन सुगम है ।

शिरनेवाले जीवके घातिकर्मोंका असंख्यात वर्षप्रमाण प्रथम स्थितिबन्ध असंख्यातगणा है।

§ ३५२ अनन्तर कहे गए स्थानको अन्तर्महूर्तकालके द्वारा नही प्राप्त करके उतरनेबाले जीवके इस स्थितिबन्धको ग्रहण करना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

अत्पन्नामक जीवके नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका असंख्यात वर्षप्रमाण अन्तिम स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है।

§ ३५३. सात नोकवार्योके जिशामनाकालके संख्यातवें ग्रायप्रमाण कालके जानेपर जिम स्थानमें इन कर्मोंके संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धका प्रारम्भ होता है उससे अनन्तर अधस्तन यह स्थितिबन्ध है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। अन्य कथन सुगम है।

 गिरनेवाले जीवके नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका असंख्यात वर्षप्रमाण प्रथम स्थितिवन्ध असंख्यातगणा है।

§ ३५४ अनन्तर निर्दिष्ट स्थानको थोडेगे अन्तरके द्वारा नही प्राप्त हुए उत्तरनेवाले जीवके उस अवस्थामे इसे ग्रहण करना चाहिये । अन्य कथन सुगम है ।

 अउपनामक जीवके नाम और गोत्रकर्मका पन्योपमके संख्यातर्वे मागप्रमाण प्रथम स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है।

- ६ २५५. एवं भणिदे अम्मि परिद्रोवमष्ट्रिदिषंश्वा संखेन्त्रे मागे हाइद्ण परिद्र्यो - संखेन्भागिजो पढमो द्विदिषंश्वे आदी सो गड्डेयच्यो ।
- ॐ णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीय-अंतराष्ट्रपाषं पश्चिवोबमस्स संबे-ज्जविमागिगो पढमो द्विविषयो विसेसाहिको ।
- ५ ३५६ एसी वि युन्युत्तविसये चैव गहिदो, किंद्र अप्यणी पहिचामेण विसेका-हिओ जादो । केलियमेली विसेमी ? दुमागमेली ।
- भोहणीयस्स पत्तिदोवमस्स संन्वे अदिभागिगो पढमो द्विदिषंघो विसेसाहिओ।
- ६ ३५७ एसो वि पुष्वुत्तविसए चैव गहेयच्वो । णवरि द्विदिविसेसमस्सिय्ण विसेसाहिओ जादो । केचियमेत्तो विसेसो ? तिमागमेत्तो ।
  - अविमहिदिकांडयं संखेळागुणं ।
- ६ ३५८ एवं भणिदे णाणावरणादिकम्माणं सुहुमसांसराहयचरिमद्विदिखंडयस्स
  गहणं कायन्वं । मोहणीयस्स पुण अंतरकरणसमकालमाविओ चरमद्विदिखंडऔ
  गहेयन्वो । एसो वि पलिदोवमस्स संखेन्जभागमेचो चेव होद्ण पुष्त्रिक्लादो संखेज्य-

६३५५ ऐसा कहनेपर पत्योपमप्रमाण स्थितिबन्धसे संख्यात बहुभागको कम कर जिस स्थानमें पत्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण प्रथम स्थितिबन्ध हो जाता है उसे ग्रहण करना चाहिये ।

क्ष ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायकर्मीका पल्योपमके संख्यातवें मागप्रमाण प्रथम स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

६ ३५६. इसे भी पूर्वोक्त स्थानमे ही ग्रहण करना चाहिये, किन्तु अपने प्रतिभागके अनुसार विशेष अधिक हो जाता है।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-विशेषका प्रमाण दितीय भाग है।

मोहनीयकर्मका पन्योपमके संख्यातर्वे मागप्रमाण प्रथम स्थितिबन्ध विश्वेष अधिक हैं।

<sup>§</sup> ३५७ इसे भी पूर्वके स्थानमें ही ग्रहण करवा चाहिये। इतनी विशेषता है कि स्थिति-विशेषकी अपेक्षा यह विशेष अधिक हो जाता है।

शंका-विषोधका प्रमाण कितना है ?

समाधान—तीसरे भागप्रमाण विशेष है।

<sup>🖇</sup> अन्तिम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है।

<sup>§</sup> ३५८ ऐसा कहनेपर सुरुमसाम्परायिक जीवके झानावरणादि कमीके अन्तिम स्थिति-काण्डकको ग्रहण करना चाहिये। परन्तु मोहनीयकर्मके अन्तरकरणके समान कालमें होनेवाले अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण करना चाहिये। यह भी पत्योपमके संस्थातवें भ्रागप्रमाण होकर ही

गुणी जादी । इदी एवं णव्यदे ? एदम्हादी चेव सुत्तिणिई सादी ।

अजओ ठिदीओ परिहाइदूण पित्रदोवमहिदिगो बंघो जादो ताओ
 ठिदीको संखेरजग्रमाओ ।

§ ३५९ एदाओ वि पलिदोबमस्स संस्रोज्जिदिमागमेत्तीओ चेव, किंतु पुनिव-न्छादो एदाओ संस्रोज्जगणाओ । इदो एदं णन्बदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो ।

अपितावमं संखेजजगुणं।

<sup>६</sup> ३६० पिळदोवमस्म संस्रोज्जिदमागादो पुव्विक्लादो संपुण्णपिळदोवम-स्सेदस्स संस्रोज्जगणत्तसिद्धीए विसंवादाभावादो ।

अणियदिस्स पहमसमये द्विविषंघो संकोज्जगुणो ।

§ ३६१ किं कारणं ? अणियङ्किरणोबसामगस्स पढमसमए सागरोवमसद-सदस्सप्रवत्तमेत्रक्षिदिवंषोवलंगादो ।

अपिश्वदमाणयस्स भ्राणियहिस्स चरिमसमण् ठिदिबंधो संबोज्ज-ग्रणो ।

९ ३६२ सगमं।

पूर्वके कालसे संख्यातगुणा हो जाता है।

शका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-सूत्रोक्त इसी निर्देशसे जाना जाता है।

 कि जिन स्थितियों को कम करके पन्योपमत्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है वे स्थितियाँ संख्यातगणी हैं।

§ ३५९ ये स्थितियां भी पल्योपमके सस्यातवें भागप्रमाण ही है, किन्तु पूर्वके स्थानसे ये संख्यातगणी है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है।

🕸 पल्योपम संख्यातगणा है।

§ ३६०. पल्योपमके संख्यातर्वे भागप्रमाण पूर्वके स्थानसे सम्पूर्णं पत्योपमप्रमाण इस स्थानके संस्थातगुणे सिद्ध होनेमे विसंवादका अभाव है।

🕸 अनिवृत्तिकरण जीवके प्रथम समयमें स्थितिबन्ध संख्यातगणा है।

§ ३६१. क्योंकि अनिवृक्तिकरण उपशामकके प्रथम समयमें लक्षपृथक्त सागरोपमप्रमाण स्थितिबन्ध पाया जाता है।

शिरनेवाले अनिवृत्तिकरण जीवके अन्तिम समयमें स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।

§ ३६२. यह सूत्र सुगम है।

- 🕸 ब्रहुष्वकरणस्य पडमसमय् छिदिवंधी संखेळातुणी ।
  - ६ ३६३. इदो ? अंबोकोहाकोहीपमाणचादो ।
- पडिवदमाणगस्स अपुरुवकरणस्य बरिमसमए ठिदिवंघो संखेज्ज-ग्रुणो ।
  - ६ ३६४ को गुणगारी ? दोरूवमेची तप्पाओग्गसंखेज्यरूवमेची वा ।
- पडिवदमाणग्यस्स अपुञ्चकरणस्स चरिमसमए ठिदिसंतकम्मं संचेत्रज्ञाग्णं।
- § ३६५. किं कारणं ? अंतोकोडाकोडियमाणचाविसेसे वि सम्माइड्विम्म वंघादो संतस्स संखोजज्ञमुणभावेणेव सञ्बद्धभवड्डाणदंसणादो ।
- पिडिवेदमाणयस्य अपुञ्वकरणस्य पढमसम् ठिविसंतकम्मं
   विसेसाहियं ।
- § ३६६. एवं अणिदे हेड्डा ओदरमाणस्स द्विदिस्गंडयघादो णत्थि तेण अधिद्विए
  गलिदअंतोमुहुतमेतं पविसिय्ण विसेसाहियमेदं जादं, समय्णापुञ्चकरणद्वामेत्तीणं
  द्विदीणमेत्थ पत्तेसदंसणादो ।
- \* पडिवदमाणयस्स ऋणियहिस्स चरिमसमए ठिविसंतकम्मं विसे-साहियं ।
  - § ३६७. केलियमेलेण ? एगद्विदिमेलेण ।
  - 🕸 अपूर्वकरण जीवके प्रथम समयमें स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।
  - § ३६३. क्योंकि यह अन्तःकोडाकोड़ी प्रमाण है।
  - 🕸 गिरनेवाले अपूर्वकरण जीवके अन्तिम समयमें स्थितिबन्ध संख्यातगणा है।
  - § ३६४ शंका—गुणकार क्या है ?
  - समाधान-दो अंकप्रमाण है अथवा तत्प्रायोग्य संख्यात अंकप्रमाण है।
  - 🕸 गिरनेवाले अपूर्वकरण जीवके अन्तिम समयमें स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है।
- § २६५ क्योंकि अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाणपनेकी अपेक्षा विशेषता न होनेपर भी सम्यग्दृष्टि जीवके बन्धकी अपेक्षा सरवके सर्वकालमें सस्यातगुणंरूपसे अवस्थान देखा जाता है।
  - 🕸 गिरनेवाले अपूर्वकरण जीवके प्रथम समयमें स्थितिसत्कर्म विशेष अधिक है।
- § ३६६ ऐसा कहनेपर नीचे उतरनेवाले औवके स्थितिकाण्डकपात नहीं होता, इसिलिए अबःस्थितिकपरे गलित अन्तर्महूर्तप्रमाण स्थितियोंको प्रवेश कराकर यह मस्व विशेष अधिक हो जाता है, क्योंकि इस स्थानमें एक समय कम अपूर्वकरणके कालप्रमाण स्थितियोंका प्रवेश वेशा जाता है।
- क्कि गिरनेवाले अनिवृत्तिकरण जीवके अन्तिम समयमें स्थितिसस्कर्म विश्लेष अधिक है।
  - § ३६७. शंका-कितना अधिक है ?

- 🕸 उथसामगस्य अणियहिस्स पहमसमए ठिदिसंतकम्मं संस्रेजसुणं ।
- § ३६८. किं कारणं ? अणिवड्डिकरणपरिणामेहिं अपत्तवादत्तादो ।
- \* ज्वसामगस्स अपुन्वकरणस्स चरिमसम् ठिदिसंनकम्मं विसे-साहियं।
- § ३६९, केतीयमेर्त्तेण ? पिलदोवसस्स संखेज्जिदमागमेत्रापुञ्चकरणचरिम-द्विदिकांडयमेर्त्तेण ।
  - 🕸 उवसामगरस अपुञ्वकरणस्स पहमसमग् ठिदिसंतकम्मं संस्रेज्जगुणं।
- § ३७०. कि कारणं ? अपुन्वकरणपटमसमयद्विदिसंतकम्मादो संखेज्जसहस्समेचेहिं द्विदेखंडएहिं संखेज्जेसु भागेसु घादितेसु रुद्धमप्पसस्त्रं पुन्विन्रुमेदं पुण
  अपुन्वकरणपटमसमयद्विदिसंतकम्ममपत्तवादं तेण संखेज्जगुणं जादं। एवमेचिएण
  पवंषेण 'दंसणचित्तमोहे अद्वापिसाणणिहं सो' चि एदं गाहासुनावयवबीजपदमवरुवियुण पयदप्पावदुर्थं परुविय संपित पिडेवदमाणसंवंधीणं चदुण्हं गाहासुनाणमणुमासणसेनो कायन्वसिदि पद्प्पाणद्वस्नुत्रस्तुनं भणह—
  - 🛊 एत्तो पडिवदमाणयस्स चत्तारि सुत्तगाहाओ अणुभासियव्वाच्रो ।

समाधान-एक स्थितिमात्र अधिक है।

- 🛞 उपज्ञामक अनिवृत्तिकरण जीवके प्रथम समयमें स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है।
- ५ ३६८. क्योंकि अनिवृत्तिकरण परिणामोंसे उसका घात नही हुआ है।
- 🕸 उपन्नामक अपूर्वकरण जीवके अन्तिम समयमें स्थितिसत्कर्म विशेष अधिक है।
- § ३६९. शंका-कितना अधिक है ?
- समाधान-अयूर्वंकरणके अन्तिम समयमे जो पत्योपमके सख्यावर्वे भागप्रमाण स्थिति-काण्डक होता है उतना अधिक है।
  - 🕸 उपशामक अपूर्वकरण जीवके प्रथम समयमें स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है।
- ६ ३७० क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमे जो स्थितिसत्कर्म होता है उसमेसे सस्यात हजार स्थितिकाण्डकीके द्वारा संख्यात बहुवागप्रमाण स्थितिसत्कर्मका चात हो पर अपने स्थलम्ब प्राप्त हुए पूर्वके स्थानका इतना स्थितिसत्कर्म ग्रेथ र हता है, परन्तु अपूर्वकरणके प्रथम समयमे जो स्थितिसत्कर्म है उसका अभी चात नहीं हुआ है, इसिंजए पूर्वक स्थानसे यह संख्यातगुण हो जाता है। इस प्रकार इतने प्रबच्च द्वारा 'दसणविस्तानोहे अद्वापरिमाणणिहेसो' इस प्रकार माचासुनके इस पदका अवलम्बन केनर प्रकृत अत्यवहृत्यका कथन करके अब गिरानेवाले जीवसे सम्बच्छ प्रस्तानाले चार गाचासुनका ज्याख्यान इसके आगे करना चाहिये इस बातका कथन करनेके लिये आगेके सुनको कहते हैं—
- ॐ इसके आगे गिरनेवाले जीवकी अपेक्षा चार सत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान करना चाहिये।

5 ३७१. एदाबो सुत्तगाहाको हियमै कादृण सन्ता एसा पडिवदमाणयस्त परुवणा कया । संपिष्ट तेसि चेव चउण्डं सुत्तगाहाणमवयवत्थपरामरससुद्देण किंवा अणुमासणं कायञ्चमिदि बुत्तं होदि । सो वुण गाहासुत्ताणमवयवत्थपरामरसो सुगमो ति ण पुणो परुविज्जदे, जाणिदजाणावणे परुविवज्जदे, ताणिदजाणावणे परुविवज्जदे सुत्ताणाहाणं अत्यविद्यासा आणुमासिदासु तदो चित्तत्मोहोवसामणाए पडिवदाणमद्वण्डं सुत्तगाहाणं अत्यविद्यास समत्ता मवदि ।

#### तदो उवसामणा समत्ता मवदि ।

§ ३७१. इन सुत्रगाधाओंको हृदयमे धारण करके गिरनेवाले जीवके यह सब प्ररूपणा को । अब उन्ही वार सुत्रगाधाओंके अवयवार्थको प्ररूपणाका अवसर होनेसे विशेष व्याख्यान करना चाहिये यह उक्त कथनका तालयं है । परन्तु उन गाधासूत्रोंके अवयवार्थका विशेष परामर्थ सुगम है, इसिल्य पुनः प्ररूपणा नही करते हैं, वर्योंकि जाने हुएका ज्ञान करानेमे विशेष फल नही पाया जाता । इस प्रकार इन गाधाओंको अनुमारित करने एर चारित्रमोहोपशामनासे सम्बन्ध रखनेवाली आठ सुत्रगाधाओंको अर्योवभाषा समाप्त होती है ।

विशेषार्थ—'पडिवादो च कदिविधो' इत्यादि चार सूत्रगायाएँ है जिनका यथावसर व्याख्यान कर आये हैं, इमलिए उनका यहाँ पुन. व्याख्यान नहीं किया गया है। वे गायाएँ भाग १३, पृ० १९४ और १९५ पर देखनो चाहिये।

इस प्रकार चारित्रमोहउपशामक नामका चौदहवाँ अर्थाधिकार समाप्त हुआ।

# सिरि-जहवसहाइरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं

, . . . ,

# सिरि-भगवंतगुराहरभडारग्रोवइट्टं

# कसाय पाहु डं

तस्स

# सिरि-वोरसेगाइरियविरइया टीका

# जयधवला

तस्थ

चारित्तमोहक्खवणा णाम पंचदसमो अत्थाहियारो

--.88:-

#### [चारित्तमोहक्खवणेत्ति अणियोगदारं]

म्रुणियपरमत्थवित्थरम्रुणिवरवीरेहि सिद्धविज्जेहिं। जा संथुआ भयवदी पसियउ सुयदेवया मज्झं ॥१॥ सुसुदेवयाए मत्ती सुदोवजोगोवभाविजो सम्मं। आवहह णाणसिद्धं णाणफ्रुलं चावि णिख्वाणं॥२॥ तो सुअदेवयमिणमो तिक्सुत्तो पणमियूण भत्तीए। वोच्छामि जहासुत्तं चारितमोहस्स खुवणविहिं॥३॥

जो सब विद्याओं से निष्णात ये और जिन्होंने परमार्थका सांगोपाग मनन किया था उन मुनिवर बीरसेन द्वारा जिस सगवनी श्रुतदेवताकी स्तुति की गई वह श्रुतदेवता मुझ (जिनसेन) पर प्रसन्न होओ ॥१॥

जो श्रुतोपयोगसे सम्मक् प्रकार भावित होकर श्रुतदेवताकी भवितका आङ्क्षान करता है वह सम्यग्ज्ञानकी सिद्धिपूर्वक सम्यग्ज्ञानके फलस्वरूप निर्वाणको प्राप्त करता है।।।।।

अतः मन, वचन और कायसे इस श्रुतदेवताको भिक्तपूर्वक प्रणाम करके सूत्रके अनुसार चारित्रमोहक्षपणा विधिको कहता हैं ॥३॥

- \* चारित्तमोहणीयस्य लवणाए अधापवत्तकरणद्धा अपुन्वकरणद्धा अणियहिकरणद्धा च एदाओ तिण्णि वि अद्धाओ एगसंबधाओ एगाविषयाए ओहिबन्वाओ ।
- § १. कसायोवसामणापरूवणाणंतरमेचो चारिसमोहकखबणाए पयदमिदि पदु-प्वायणफली 'चरितमोहणीयस्स खबणाए' ित सुन्तावयवो । सा बुण बरितमोहणीयस्स खबणा दंगणमोहकखवणाविणामाविणी तकखपमणिमधाय खबगसेदिसमारोहणा-संमवादो । सा पि दंसणमोहणीयकखबणा अणंताणुवंधिवसंजीयणापुरप्सरा चेव, अण्णहा तप्पवृत्तीए अणुबलंमादो । तदो दोण्हमेदासि किरियाणमेल्य पुन्तमेव विहासा कायच्या; परिमासत्यविहासाए विणा पयद्यविहासाए सुसंबदत्ताणुववनीदो । तासि च विहासा अप्पप्पणो अहियारे पुन्तमेव वित्यरेण पर्कविदा ति ण पुणो एत्य पर्क-विज्यदे संयगउरवभएण । तदो तहुम्मविसयं किरियाविसेसं समाणिय पुणो खबग-सेदिसमारोहणहं पमनापमन्तगुणस्स सादाबदांधपरावनसहस्साणि काद्ण खबग-सेदिपाभोग्गविसोहीए विसुज्झप्ण खबगसेदिक्षाण्डसाण्यस्स एदाओ तिण्ण अद्वाओ सेद्युद्धपरिणामपंतिचिद्वराओ पुन्तमेव ओहिर्ज्वाओ, एदाहि विणा खबगोवसामणादि-सन्त्वकिरियाणं पुजत्तीए असंभवादो ।

अचारित्रमोहनीयकर्मकी क्षपणामें अधःप्रवृत्तकरणकाल, अपूर्वकरणकाल और अनिवृत्तिकरणकाल इन तीनों ही कालोंकी परस्पर सम्बद्ध ऊर्ध्व एक श्रेणिरूपसे रचना करनी चाहिये।

<sup>%</sup> कवायोकी उपशामनाकी प्रक्ष्मणके अनन्तर आगे चारित्रमोहनीयकापणा नामक अधिकार प्रकृत है इस बातका कथन करनेके िक्ये 'चारित्रमोहणीयस्स खवणाए' यह सुन्न वचन काया है। परन्तु वह चारित्रमोहनीयकी कापणा दर्शनमोहनीयकी क्षपणाकी अविनाभाविनी है, क्योंकि उपका क्षय किये विना क्षपक विणय आरोहण करना असम्बन्ध है और वह दर्शने मोहनीयकी क्षपणा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनापूर्वक ही होती है, अन्यथा दर्शनमोहनीयकी क्षपणाअन्ति नहीं पाई चाती, इसक्रिये हम दोनों ही कियावाको सहीयर पहले ही विभाषा करनी चारित्र, क्योंकि परिमाषित अर्थकी विभाषा सुर्भन कारित्र, क्योंकि परिमाषित अर्थकी विभाषा सुर्भन वाहित्र, क्योंकि कार्यक्री पहले ही तर आरो है दिखो पु० १३ पु० १३ लेक्स र १३ तक तथा पु० १९८ से लेकर २०१ तक है। इसक्रिये प्रमुक्त करने वह जानेके भारते पहुँ उनके पुनः प्रकृत कार्यक है। अर उन दर्शनोंकी विषय करनेवाले कियाविक्षको समस्य पहुँ उनके पुनः प्रकृत कार्यक है। अर उन दर्शनोंकि कार्यक र विभाव कार्यक स्थानिक स्वत्र कार्यक स्थित कार्यक स्थान कार्यक स्थित कार्यक स्थान का्यक स्थान कार्यक स्थान कार्यक स्थान कार्यक स्थान कार्यक स्थान कार्यक स्थान का्यक स्थान का्यक स्थान कार्यक स्थान का्यक स्थान कार्यक स्थान का्यक स्थान का्यक स्थान का्यक स्थान का्यक स्थान का्यक स्थ

- ६२. तत्व पढमा अधायवचकरण्यहा, विदेया अधुन्वकरण्यहा तदिया च अणियद्विकरण्यहा चि । युद्धार्थ वादेक्कमंत्रीह्यहुचपमाणाविष्ठिण्णाणं समयमावेणेग-सेढीए विरुद्दाणं रुक्खणविद्दाणं जहा इंसणमोद्दोवसामणाए जधायवचादिकरणाणि णिर्ह मियुण परुविदं तहा एत्य वि परुषेमच्यं, विसेसामावादो । जवरि हेडिमासेस-किरियाद्ध पडिचद्वअधायवचादिकरणद्वाहितो एत्यतणअधायवचकरणादिअद्वाओ संखेजज-गुणदीणाओ, सुद्धथरपरिणामेसु खग्गधारासरिसेसु चिरुकारुमवहारायसंमवादो । अदो चेय तत्यतणपरिणामेहितो एत्यतणपरिणामाणमणंतगुणचमवहारेयन्वं, उनसामणादि-णिवंधपरिणामेहितो स्वणाणिवंधणपरिणामाणं तहामावसिद्धीए णिप्यडिवधसुन्हंमादो ।
- ५ २. एदाओ च कथमोडि्दरुवाओ १ 'एमसंबंधाओ' एक्केक्केण संबद्धाओ अण्णोण्णाणुक्तमाओ ति बुत्त होह । एदेण अधाववत्तकरणं समाणिय पुणो अंतोड्युइतं विस्सिमिय तदो अपुल्वकरणं ण पारमिदः किंतु अधाववत्तकरणं समाणिय से काले चेव अपुल्वकरणं च समाणिय तदणंतरोबिंग्ससमए चेव अणियिङ्किरणं पारमिद ति एसो अत्थो जाणाविदो । 'एमाविल्याए' ति वृत्ते उड्डमेगसेडीए ओडि्दरुवाओ ति भणिदं होह । किमड्डमेवविद्दा द्ववणा एत्थ कीरिद ति णासंक्रणिक्जं; एवंविद्दाण ठवणाए

#### § ३ शंका-इन परिणामोको कैसे रचे ?

समाधान—'एगसंबढाओ' एक-एक कालके परिणामके साथ सम्बढ अर्थात् परस्थर लगे हुए यह उक्त सूत्र पदका ताल्पर्य है। इस सूत्रवननदारा अधःप्रवृत्तकरणको समाप्त करके पुनः अन्तमूं हूर्त काल्यक विश्राम करके तत्तरस्थात् अपूर्वकरणको प्रारम्भ नहीं करता है, किन्तु अध-प्रवृत्तकरणको समाप्त कर तदक्तन्तर समयमे ही अपूर्वकरणको आरम्भ करता है और अपूर्वकरणको समाप्त करके तदकन्तर समयमे ही अनिवृत्तिकरणको आरम्भ करता है, इस प्रकार इस स्वर्षको ज्ञाम कराया गया है। सूत्रमे आये हुए 'एगावालियाए' इस वचनके कहतेगर उच्चे एक श्रीणिक्यसे उक्त परिणामीको रचना करती चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

<sup>§</sup> २. उनमे प्रथम अख्यजुत्तकरणकाल है, दूसरा अपूर्वकरणकाल है और तीसरा अनिवृत्ति-करणकाल है। प्रत्येक अन्तमु हूलप्रमाण कालसे युक्त तथा एक-एक समयक कमसे एक अणिकस्पेर रिचल इनके लक्षणकी विधि जिल प्रकार दर्शनमीहकी उपधानना नामक अधिकारमे अध्यज्ञ्यक् आदि करणोंकी विवक्षित कर कही गई है उसी प्रकार यहां प्रस्तणा करनी चाहिये, क्योंकि उक्ष प्रस्तपणासे इससे कोई श्रेद नहीं है। इतनी विधेषता है कि अध्यत्तन समस्त किसाबोंक साथ सम्बन्ध रखनेवाले अध्यत्र्वत्त आदि करणोंके कालसे यहांके अध्यत्त्रवृत्तकरण आदिके काल संव्यात-गुणे होन होते हैं, वगीकि खड्गधाराके सानान ग्रुत्तत रिग्लामोर्से विकाल कर अवस्थानका गुणे होन होते हैं, वगीकि खड्गधाराके सानान ग्रुत्तत रागियामोर्से विकाल कर अवस्थानका गुणे होन होते हैं। और इसीलिये वहांके अर्थात् दर्शनमोहनीयको उपधामना आदिसे होनेवाले परिणामोसे यहांके परिणामोको अनलगुणा विश्वज्ञ जानना चाहिये, वर्थोंक उद्यामना आदिके निमित्तमुल परिणामोसे स्वराणाके निमित्तमुल परिणामाको उस प्रकारसे सिद्धि बिना बाधाके पाई जाती है.

ता•प्रतौ मर्ससंज्यगुणक्षणाको इति काठ ।

## विणा बालजणाणं तन्त्रिसयपिडवोहाणुष्पत्तीदो ।

#### \* नदो जाणि कम्माणि अस्थि तेसिं हिदीओ ओहिद्वाओं।

६ ४ अपुन्वकाणपढमसमयप्पहुिंड द्विदिर्लंडयथादं करेमाणो एदासि द्विदीण-मगागादो एवडियं भागं चेन्त्रण घादेदि चि जाणावणणिमनमेत्य णाणावरणादि-सन्वकम्माणं द्विदीओ पुच पुध विरचेयन्याओ नि मणिदं होह । एत्य 'जाणि कम्माणि अत्थि' चि भणतेण पुन्यमेव खविदाणं मिन्छन्त-सम्मन्त-सम्मामिन्छन्ताणमणंताणु-वंधीणं च एदिम्म विससे संभवाभावो खचिदो । जण्णं च खवणं पहुवेमाणा तित्थ-पराहारदुगमंतकम्मिया वि अत्थि, तदसंतकम्मिया वि । तत्थ जदि तेसिं संतकम्मियो खवणं पहुवेह तो एदेसिं पि कम्माणं द्विदीओ ओड्रेयन्वाओ। अण्णहा ण ओड्रेटन्बाओ चि जाणावणडं च जेसिं कम्माणं संतमस्थि चि भणिदं । णविर आउगवज्जाणं चेन

शका—उक्त परिणामोंकी यहाँपर इस प्रकार रचना किसलिये की जाती है ?

समाधान—ऐसी आशका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इस प्रकारकी रचना किये बिना प्रकृत विषयका प्रतिबोध देना नहीं बन सकता।

विशोषार्थं —प्रकृतमे यह बतलाया गया है कि जिनने पहुले कभी अनत्वानुबन्धीकी विद्यं-योजनापूर्वक दर्शनंमधृतिमकी क्षपणा की है वही सयत जीव चारिक्रमोहतीयकी क्षपणा प्रारम्भ करनेका अधिकारी होता है। ऐसा करते हुए भी उसके भी क्षप अवृत्तकरण बांदि तीन प्रकारके करण परिणाम नियनमें होते हैं। लक्षण पूर्ववत ही हैं। मात्र वै परिणाम पूर्वमे की गई उपधामना आदि किमाओं के कालमें होनेवाले परिणामोसे अनत्त्वाण विद्युद्धतर होते हैं। तथा पूर्वमे उप-णामना आदि किगाओं के करनेमें जितना काल लगता था उससे यहां उन करणोमे लगनेवाला काल संस्थातगुणा हीन होना है। एक बात यहाँ यह भी स्पष्ट को गई है कि जिनके ये अथ प्रवृत्तकरण परिणाम होते हैं, उनके बाद उनसे लगकर अपूर्वकरणगरिणाम होते है और अन्तमे अपूर्वकरण परिणामोसे लगकर अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं। इसीका नाम उच्चे एक खेंणक्रमें रचता है ऐसा समझता चाहित्र।

## अ इसलिए जो कर्म हैं उनकी स्थितियोंकी रचना करनी चाहिये।

§ ४ अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लंकर स्थितिकाष्ट्रकथात करनेवाला जीव इन स्थितियोक उत्तरोत्तर अग्र-अप्रभागत इतने भागको प्रहुण कर धातता है इस बातका ज्ञान करानेक लिये यहापर ज्ञानावरणादि सभी कर्मोंकी स्थितियोको पृषक्-पृषक् रचना करनी चाहिये यह उक्त कथनका तात्त्य है। यहांपर जो कर्म हैं ऐसा कथन करते हुए चूर्णिमुत्रकारने पहले ही जिनका क्षय कर दिया है ऐसी मिथ्याल, सम्यक्त, स्थान्मध्यात्व और अनन्तातुक्वर्योवानुक इन प्रकृतियो की इस स्थानमे सम्यावना नहीं है यह सूचित किया है। इसरी बात यह है कि जो चारित्रमोहनीयकी अपणाका प्रारम्भ करता है वह तीर्थकर और आहारकादिकका संक्रमंबाला में होता है और उनके सल्कमंबाला क्षयाका प्रारम्भ करता है तो इन कर्मोंकी स्थितियोकों मो रचना करनी चाहिये, अन्यथा इनकी स्थितियोक में रचना नहीं करनी करनी चाहिये इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये 'जित कर्मोंकी सत्ता है'

कम्माणं दिहीजो जोवहिदल्वाजों । विज्जमाणसंतकम्मस्स वि मणुसाउजस्स सहावदो चेद करणपरिणामेहिं हिदि-जणुमागखं ढयघादसंत्रवाणुवलंमादो ;

 तेसिं चेव अणुमागफदयाणं जहण्णफदयप्पहुडि एगफदयआव-किया ओद्विदञ्वा ।

५ ५. ज्ञाणि कम्माणि अस्थि ति पुण्वसुत्तादो अणुबहुदे, तेणेवमहिसंबंधो कायच्त्रो—ज्ञाणि कम्माणि चारिनामोहणीयपुरस्सराणि संकामणपृह्वयम्मि अस्थि, तिस्तं चेव कम्माणमणुमागफदपाणं अं जहण्णफदुद्यं तत्तो त्यहुडि एगफदुद्याविष्ठया अोद्वियच्वा ति । तत्य जहण्णफदुद्यप्पहुडि ति वृत्ते जहण्णफदुद्यमादि कादृणे ति घेन्तव्यं, पहुडिसदुद्वारोण सन्वत्थ वित्रविखएण सह तत्तो उवरिमाणं गहणसिद्धीए

यह बचन कहा है। इतनी विशेषता है कि आयुक्तमंको छोड़कर ही कमों हो स्थितियोंकी रचना करनी चाहिये, क्योंकि विद्यमान अर्थात् भुष्यमान स्तर्क्षमं मनुष्यायुका स्वभावसे ही करण-परिणामोंके द्वारा स्थितिकाण्डकथात और अनुभागकाण्डकथात नहो होता।

विशेषायं—सापकर्यणपर चढ़नेवाजा जीव परमवसम्बन्धी किसी भी आयुका बच्च नही कराता। मात्र उसके एक भूजरमान मनुष्यायुक्ती स्ता अवश्य होता है, पर उसका न तो स्थिति- काण्यक्रवात होता है और नहीं अनुभागकाण्यक्रवात होता है। उसके वीर्थकर प्रकृति और आहारक- दिकती सता किसीके होती है और किसीके नहीं होती है यह स्वष्ट ही है। जिमके होती है उसके दान प्रकृतियोका काण्यक्रवात अवश्य होता है। यहां आहारकिकसे आहारक वर्षोर, आहारक आगोपाँग, आहारकक्ष्यात और आहारक प्रवास के स्वास के स्थापित करने वाहिये स्थापित कराते काण्यक्रवात और आहारक क्षायो अर्थका इनकी पृथक-पृथक गणना की गई है। एक श्रीणे ऊर्ण्य प्रनाम स्थापित करने वाहिये। उसके वाह उन परिणामों क्षायो काण्यक्रवात काण्यक्रवात करने वाहिये। उसके वाह उन परिणाम स्थापित करने वाहिये। उसके वाह उन परिणाम क्षायो करने अपने क्षायो काण्यक्रवात काण्यक्रवात काण्यक्ष काण्यक्य

🕸 उन्हीं कर्मों के अनुभागस्पर्धकीं की जघन्य स्पर्धक से लेकर एक स्पर्धक श्रेणि-

रूपसे रचना करनी चाहिये।

९ 'आणि कम्माणि अस्यि' इस बचनका पूर्व सुबसे अनुवर्तन होता है, इसिलिये ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये—संक्रमण प्रस्थाएकके चारिणमीहतीय प्रमृति जो कमें है उन्हीं कमीके अनुभागस्पर्यक्तमम्बन्धी जो जफन स्पर्धक है उससे लेकर एक स्पर्धकर्पिकत रचने बाहिये। सुन्नमें 'अहण्णकट्टाण्यहुँडि' ऐसा कहनेपर जबन्य स्पर्धकरे लेकर ऐसा प्रहुण करना चाहिये। प्रमृति शब्दका उच्चारण करनेसे सर्वत्र विवक्षित स्पर्धकरे साथ उत्तरके स्पर्धकों का ग्रहण होता है

१. ता॰प्रती ओट्टियञ्बाओ इति पाठ ।

विरोहाभावादो । एसफद्दवाविक्वा चि समासणिव्हेसो एको; तैणेवमेस्य समास-कायच्वा—फद्दयाणमाविष्टिया फद्दयाविष्टा, एना च सा फद्दस्वविष्टा च एम-फद्दयाविष्टया ति । तदो कम्म पिंड एगेमा फद्दयकोकी अप्पपको बहुण्यफद्दय-प्यहुडि जाव उक्कस्सयफद्दयं ति रचेयच्वा ति भणिदं होदि । कि पुण कम्पणमेदेखि-मणुभागफद्दयाणमेगाविष्टयाए विरचणा एत्य कीरिद ति णासंकणिज्जं; एदेण विण्णासेण दिदाणमणुभागफद्दयाणमेत्विये मागे वेच्ण अपुन्वाणियहिकरणेसु अणु-भागखंडयवादमादवेदि ति जाणावणद्वमेत्य तासि तहाविण्णासकरणादो ।

६. जह वि पसत्थाणं कम्माणं विसोहीए अणुमागघादो णित्य चि, अप्य-सत्थाणं चेत्र कम्माणमिह घादिज्ञमाणाणमणुमागविण्णासिवसेसो उनजुज्जंतओ; तो वि अवनुष्पणजाणदुप्पायणद्वमिवसेसेण सन्वेसि चेत्र कम्माणमाउगत्यज्ञाणमणुमाग-विण्णासो सुन्यारेण णिदिर्द्धा चि दहुन्ते । तत्थ अप्यसन्थाणं पयडीणं देस-सन्व-घादीणमघादीणं च अप्यप्पणो जहण्णकद्दयप्पहृष्टि जान दारुअसमाणाणंतिममाग-विस्मयाण्याओग्गुकसस्पह्दयं ति ताव बिद्वाणियाणुमागविण्णासो एत्य कायन्ते । पसत्याणं पुण चउड्वाणिओ अणुमागविण्णासो जहण्णकद्दयप्पहृष्टि जान तप्या-जोग्गुककस्पाद्यं ति ताव एत्य कायन्त्रो; विसोहीए सुद्दाणमणुमाग्नवृष्टिं मोस्ण प्यातंत्रासंभवादो ।

इसमें कोई विरोध नहीं आता है। 'एगफद्दयाविष्या' यह समसित पदका निर्देश हैं, इसलिये यहाँपर इस प्रकार समासकी योजना करनी चाहिय—स्पर्ककोंकी आविल स्पर्धकाविल, एक जो स्पर्ककाविल एक स्पर्धकाविल। इसलिये प्रत्येक कर्मके प्रति अपने अपने जयन्य स्पर्धकंती लेकर उत्काट स्पर्धकतक एक-एक स्पर्धकर्मीण एचनी चाहिये यह उक कवनका तारप्ये है।

शका—इन अनुभागस्पर्धकोको एक श्रेणिरूपसे रचना यहाँपर किसल्पि को जाती है ? समाधान—ऐसो आशका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इस रचनारूपसे स्थित अनुभाग-क्योंके इन्द्रे भूगको सुरुष कर अर्थकरण और अनिविक्तास्य अनुभागकारकवान अर्थस

वनायाः —्या जावानः । हा चया नाहनः, वनातः इत यमावनः । स्या जनुनामः स्पर्धकोके इतने भागको ग्रहण कर अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमे अनुभागकाण्डकघात आरम्भ करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये उनकी उस रूपसे रचना की है।

§६ यद्यपि विशुद्धिके कारण प्रशस्त कर्मोंका अनुभागवात नहीं होता है, इसलिए घाते जानेवाले अप्रशस्त कर्मोंके ही अनुभागका रचना विशेष उपयोगी है तो भी बालजानेको ख्युत्पन करनेके लिए आयुक्तमंको छोड़कर सामान्यये सभी कर्मोंके अनुभागका स्वाह्म सुक्कारने निर्देश क्रिया हो अप्रशस्त प्रश्नात किया है ऐसा यहां जानना चाहिय । उनमेसे जो देशचाति और सर्वचाति अप्रशस्त प्रकृतियां है उनके अपने-अपने जयन्य स्पर्धक्से लेकर दाहममान अनन्तर्व भागको विषय करनेवाले तत्थायोग्य उत्कृष्ट स्पर्धक्तक द्विस्थानीय अनुभागका विन्यास यहाँपर करना चाहिये । परन्तु प्रशस्त कर्मोका जवन्य स्पर्धक्ते लेकर तत्थायोग्य उत्कृष्ट स्पर्धक्तक चतु स्थानीय अनुभागविष्यास यहाँपर करना चाहिये । विश्व करने कर्मा द्वार करने सुभ प्रकृतियांकी अनुभागविष्यास यहाँपर करना चाहिये । विश्व करने सुभ प्रकृतियोकी अनुभागविष्या छोड़ कर अस्य प्रकार असम्यत है।

१ ता॰प्रतौ जणुणवुष्पायटु—इति पाठः ।

- तवो अभागवत्तकरणस्स विश्वसम्बद्धारम् अप्या इदि कट्टु इमाओ वतारि सत्त्वाहाओं विहासियव्याओं ।
- ५ ७. तदो हिदि-जणुमानाणं विरचणादो अर्णतरिममा परुषणा आढवेयव्या चि वृत्तं होइ । तं जहा—अशापवत्तकरणणढमसमयत्यकुडि पिडसमयमणंतगुणाए विसोहीए विसुक्तमाणो हिदि-जणुमागसंडयमादेडिं विणा सगद्वाए संसेडज्यहरसमेलाणि हिदि-वंशोसलाणि अप्पतर्वाणं कम्माणं पिडसमयमणंतगुणहीणमणुमागवं विहाणियं, परात्याणमणंतगुणं चउडाणियमणुमागवं च करेमाणो अश्वापवत्तकरणद्वाए चरिमसमयं कमेण संपत्ते ।
- ९ ८. ताषे अधापनचक्रणस्य चित्रमसम् अव्या बहुदि नि कट्ड इमाओ
  चत्तारि सुनगहाओ विहासियन्वाओ भवंति; सुनेण विणा पयदस्थपरूवणाए सुनाणु-

विद्योवार्थ—पहाँपर विश्विका अर्थ शुभ और नुद्ध परिणाम है। उनमेसे शुद्धपरिणाम शुभाशुभ परिणामोसे रहित मबर और निजंदारूव है। जो शुभ परिणामसेहित है। उनके साथ शुभ
परिणामो निम्त्त कर अशुभ प्रकृतियोका तत्प्रायोग्य अपने योग्य अवन्यसे लेकर उल्कृष्ट तक हिस्थानीय अनुभाग होता है और शुभ प्रकृतियोका तत्प्रायोग्य अपने जेषस्यसे लेकर उल्कृष्ट अनुभातक
बतु न्यानीय अनुभाग होता है और शुभ प्रकृतियोक तत्प्रायोग्य अपने जष्यस्थे लेकर उल्कृष्ट अनुभातक
बतु न्यानीय अनुभाग होता है। ऐसे अनुभागसे युक्त यह जीव अनले समयमे अपूर्वकरण गुणस्थानमे प्रवेश करता है गह उक कथनका तात्प्य है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि आगे अशुभ
प्रकृतियोक अनुभागमे उत्तरोत्तर हानि होती जाती है और लुभ प्रकृतियोक अनुभागमे उत्तरोत्तर
बृद्धि होती जाती है। इसका मूक कारण उत्तरोत्तर हानिस्थ कथायपिणाम है। हानि
होनेन उत्तरनोत्तर शेष रहे कथायपरिणामके अनुसार लेख्यामे विशुद्धि आतो जाती है। उसक कारण तो शुभ कर्मोक अनुभागमे वृद्धि होती जाती है और जो प्रत्येक समयमे कदायपरिणाममें
हानि होकर शुद्धिकी प्रारित्त होने है बह स्वर-निजंशाक हो होती है। शुभ और सुद्ध लिणामको
यह व्यवस्था दश्ये गुणस्थानके अनिस्य समय तक चलती रहती है। ग्यारव्हें आदि गुणस्थानोमें
कथायका सर्वधा अभाव हो जाता है, इसिक्ये वहाँ केवल शुद्ध परिणाम ही होता है।

\* तत्पश्चात् अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिस समयमें आत्मा है ऐसा समझकर इन चार गाथाओंकी विभाषा करनी चाडिये।

६७ 'तदो' अर्थात् स्थितं और अनुभागका विन्यास करनेक अनन्तर यह प्ररूपणा आरम्भ करनी बाहिये यह उत्तर कथनका तात्यं हैं। वह खेते—अध-प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयभे अन्तर प्रत्येक निर्माण क्षेत्रकर प्रत्येक समयभे अन्तरात्र पुर्वेक विद्यातिक देवा देवा हैं। वह अप प्रत्येक समयभे अप्रवृत्त करा करा कि प्रत्येक समयभे उत्तरोत्तर अनन्तगुणे होन द्विस्थानीय अनुभागकष्यको और प्रयस्त कमौके उत्तरोत्तर अनन्तगुणे होन द्विस्थानीय अनुभागकष्यको और प्रयस्त कमौके उत्तरोत्तर अनन्तगुणे होन द्विस्थानीय अनुभागकष्यको और प्रयस्त कमौके उत्तरोत्तर होता है।

§८ अघःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे आत्मा है ऐसा समझकर उस समय इन चार सुत्र-गाथाओंकी विभाषा करनी चाहिये, क्योंकि सुत्रके बिना प्रकृत अर्थकी प्ररूपणा करनेपर सुत्रा-

ता॰प्रतौ व इंढदि इति पाठः।

सारीजमणादेवचण्यसंगादो । तम्हा चरिचमोहणीयक्खवणाए पहिवदःअद्दावीसम्ल-गाहाजो तत्य ताव चउण्डं पद्ववणम्लगाहाजमेत्व विहासा कायव्या चि एसो एक्स्स सुचस्स मावत्यो । एवमेदं पद्वण्णाय संपहि तासि विहासणं कुणमाणो तिव्यसयमेव पुण्यायककमाह—

#### कतं जहा।

- १९. धुगममेदं पुच्छावक्कं। एवं च पुच्छाविसईकवैगाहाधुक्त्यविद्यासणे कायच्वे जहा उद्देशो तहा णिद्देशो ति णायमवलंबिय पटमगाहाए ताब बत्यविद्यासणं क्रणमाणी स्वचवंधस्वतं सणह—
  - \* 'संकामणपट्टबगस्स परिणामो केरिसो भवे<sup>,</sup> सिं विहासा ।
- ६ १०. संकामणं णाम चारित्तमोहादीणं कम्माणं खविडजमाणाणं अण्णपयडीसु संच्छोहणं । संछोहणाए विणा खविडजमाणाणं लोहसंजलणादीणं कथं संकामणववहारो चि णासंक्रणिडजं; सकामणसबुदस्स खवणपडजायवाचित्तेण तत्थावलंबणादो। संकामणस्स पहुंबगो संकामणपहुंबगो, कसायक्खवणाए आढवगो चि बुत्तं होह् । तस्स परिणामो पणिधाणविसेसो केरिसो.किंपयारो भवे चि पुड्डा सुत्तमेदं । एदस्स णिण्णयकरणमेरिसो

नुसारी जीजोंके लिए उसके अनुगर्देयगर्नका प्रसंग प्राप्त होता है। इमलिये चारित्रमोहनीयकी क्षपणांक्ष सम्बन्ध रखनेवालों अद्वाईस मुख्न गावाएँ है। उनमेंले प्रकुनमें मर्बश्यम प्रस्थापनासम्बन्धी बार मूल गायाओंकी यहाँपर विभाषा करनी चाहिये यह इस सुन्नका भावार्थ है। इस प्रकार यह प्रतिक्का करके अब उनकी विभाषा करते हुए तहियगक हो एच्छावास्थकों कहते हैं—

#### #वह जैसे।

- ९९ यह पृच्छावावय सुगम है। हुए प्रकार पृच्छाके विषय किये गये गाथासूत्रके अर्थको विभाषा करतेपर 'उडेशके अनुसार निर्देश किया जाता है' इन न्यायका अवलम्बन लेकर सर्वप्रथम प्रथम गायाके अर्थको विभाषा करते हुए आगेके सुत्रप्रवन्धको कहते है—
  - 🕸 'संक्रामणके प्रस्थापकका परिणाम कैसा होता है' इसकी विभाषा करते हैं।
- ६१० जिन चारित्रमोहनीय आदि कर्मोंका क्षपण करनेवाले है उनका अन्य प्रकृतियोमे निक्षेपण करनेका नाम सक्रामण है।

शंका—क्षपित किये जानेवाले लोभसज्वलन आदिमे सकामण व्यवहार कैसे होता है ? समाधान—क्योकि गाथासूत्रमे सकामण शब्दका क्षपणापर्यायके वाचकरूपसे अवलम्बन लिया गया है।

सकामणका प्रस्थापक जीव संकामणप्रस्थापक अर्थात् कथायोकी क्षवणाका आरम्भ करने-वाला होता है यह उक्त कथनका तात्यर्य है। उसका परिणाम प्रणियानविशेष कैसा अर्थात् किस प्रकारका होता है इस प्रकार यह पृच्छासुत्र है। इसका निर्णय करना कि इसका ऐसा परिणाम

१ ता॰प्रती हा[बो]सु इति पाठ । २. ता॰प्रती —कयाण गाहा —इति पाठ । ३. ता॰प्रती सवे[दि] चि इति पाठ । कु०प्रतो सवदि चि पाठ ।

परिणामो होदि ति परुवणं विहासा जाम । सा एष्टि कामव्या ति मणिदं होह ।

क्ष तं जहा।

६ ११. सुगमं।

- परिणामो विसुद्धो पुन्वं पि अंतोसुहृत्तप्यहुढि विसुक्भमाणी
   आगदो अणंतगुणाए विसोहीए।
- ५२. विसुद्धो चैन परिणामो एदस्स होइ चि एदेण मुक्तावयवेण असुइ-परिणामाणं बृदासं काद्ण सुइ-सुद्धपरिमाणं चेन एत्य संभवो चि जाणाविदं। ण केवलमेदिन्म चेन अधापवत्त करणचरिमसमए विसुद्धपरिणामो एदस्स जादो; किंतु पुन्नं पि अधापवत्तकरणपारंभादो हेडा अंतोस्रहृत्तप्पहुं खिन्नगसेदिवाओग्गविसोडीए पडिसमयमणंतगुणाए विसुज्झमाणो चेन आगदो; मुहबरिणामपणालीए विणा एकक-सराहेणेन मुनिसुद्धपरिणामेण परिणमणासंभवादो चि एनो एत्य सुत्तत्यसम्भावो। एनमेदेण गाहापुन्नद्वेण परिणामविसेसमेदस्स णिक्तविय संपद्धि गाहापन्यद्धमस्तिय्ण जोगकनायोवजोगादिविसेसमेदस्स पक्वेमाणो सुत्तप्तंधस्तरं मगइ---

🕸 जोगेति विहासा ।

§ १३. सुगमं ?

होता है इसका नाम विभाषा है। वह इस समय करनी चाहिये यह उक्त कवनका तालयें हैं। अरु वह जैसे।

§ ११ यह सूत्र सुगम है।

क्ष परिणाम विशुद्ध होता है तथा अन्तर्युह्त पहलेसे ही अनन्तगुणी विशुद्धिके के द्वारा विशुद्ध होता हुआ आया है।

\$ १२ चारितमोहनीयको कागणका प्रारम्भ करनेवाले जीवका परिणाम विश्व हो होता है इस अकार इस सूजवनस्ते अनुभ परिणामांका स्थुदास करके शुम-बुद्ध परिणाम हो यहाँपर सम्भव है इस बातका ज्ञान कराया गया है। केवल इस बच्छानुकरलको ज्ञानिस समयमे है इस्कुला विश्व विश्व परिणाम हो गया है, किन्तु अथ प्रवृत्तकरणके प्रारम्भ करनेके पूर्व हो नीचे अन्तर्मृत्वचि लेकर लगकश्रीणके योग्य विश्व द्विका आलम्बन लेकर प्रत्येक समयमे अनन्तर्गुणो विश्व द्वित होता हुआ हो आया है, वगोकि शुम्मारिणामकी प्रणालीके विना एक बारमे हो सुविश्व परिणामकथ्ये परिणामन असम्भव है इस प्रकार इस अर्थका यहाँपर स्वीकार किया गया है। इस प्रकार इस गायासुनके पूर्वीयं द्वारा इस जीवके परिणामविश्वका प्रकृत्यण करके अब गायाके ज्ञाराशंका जवलन्वन कर इस जीवके योग, क्याय और उपयोग आदि विशेषका क्षमन करते हुए आगेके सूनप्रवस्थको कहते हैं —

अ योग इस पदकी विभाषा ।

§ १३. यह सूत्र भी सुगम है।

- अण्णदरो मणजोगी, अण्णदरो विकागी, ओरोलियकाय-जोगी वा।
- ९१४ एवमेसो णविवही जोगविणामो एदस्स अण्णदश्सह्वेण होइ; एतो अण्णोसं जोगविणामाणमेत्य संमवाणुवलंमादो । होउ णाम चउण्हं मणजोगाणमेत्य संमवो; ज्झाणोवजोगाहिमुहेसु छदुमत्थेसु तद्विरोहादो । कथं पुण विजोगमेदाणं चदुण्हिमह संभवो; उवसहिदासेसविहरगवावाराणं तप्पवृत्तिविरोहादो ति ? ण एस दोसो; अवचन्वसह्वेण विजोगपवुत्तीए ज्झाणावजुत्तेसु विष्णिकसहामावादो । एव-मोरालियकायजोगस्स वि संमवो वचन्वो; तिण्णवंभणजीवपदेसपरिष्फदस्स तत्य संमवे विरोहाभावादो ।
  - \* कसायेत्ति विहासा।
  - ९ १५. सगमं।
  - # खण्णदरो कसायो ।
- ६ १६ कोइ-माण-माया-स्रोहाणमण्णदरो कसायपरिणामो एदश्म होइ; अणि-पष्टिपज्जेत्तेसु गुणद्वाणेसु चउण्डमेदेसिं कसायाणं प्वत्तीए विगेडाभावादो । संपद्मिः
- इस जीवके कोई एक मनोयोग, कोई एक वचनयोग अथवा औदारिक-काययोग होता है।
- ६ १४. इस प्रकार इस जीवके प्रकृतमे इन नौ प्रकारके योगपरिणामोमेसे कोई एक योग-परिणाम होता है ।

क्षका—जारो प्रकारके मनोयोगोका यहाँ पर सम्भव होओ, क्योंकि ध्यानस्वरूप उपयोगके सम्बद्ध हुए छप्तस्योम ध्यानके साथ मनोयोगके होनेका आंवराध है, परन्तु वचनयोगक चार भेद सहायर केसे सम्भव है, क्योंकि जिन्होंने समस्त बाह्य ख्यापार उपसहन कर लिया है उनके वचन-योगकी प्रवृत्ति होनेमें विरोध आता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, बगोकि ध्यान में उपयुक्त हुए जीवोमें अध्यक्त रूपसे बक्तयोगकी प्रवृत्तिका निषंध नहीं है। इसी प्रकार औदारिक काययोग सम्भव है यह भी कहना बाहिये, क्योंकि औदारिककाययोगके निमित्तसे होनेवाले जीवप्रदेशोके परिस्पन्दन वहां होनेमें विरोधका अभाव है।

अ कवाय इस पदकी विभाषा ।

६१५ यह सूत्र सुगम है।

#### 🕸 कोई एक कवायपरिणाम होता है।

५ १६ इस जीवके क्रोघ, मान, माया और लोभ इनमेंसे कोई एक क्षायपरिणाम होता है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण तकके गुणस्थानोमे इन चारों कथायोंकी प्रवृत्तिमे विरोधका अभाव है।

१. ता०प्रतौ विश्वजोगो अण्यदरो ओरा -इति पाठ । २. ता०प्रतौ पवृत्तिविरोहाभावादो इति पाठ ।

## किमेदस्स कसावपरिणामो पहुमाणो, किं वा हायमाणो नि आसंकाए इदमाह-

- # किं बहुमाणो हायमाणो १ णियमा हायमाणो ।
- ९१७ हायमाणी चेव कसायपश्णिमो एदस्स होइ, ण बहुमाणी । किं कारणं १ विसिद्धिपश्णिमस्स बहुमाणकसाएण सह विरुद्धसहावचादो ।
  - **# उवजोगेति विहासा** ।
- ९ ८. को उबजोगो णाम ? आत्मनोऽर्घग्रहणपिणाम उपयोगः । सो बुण
  दुविहो, सागारोबजोगो अणागारोबजोगो चेदि । तत्थ सागारोबजोगो मदिणाणादिमेदेण अद्दुविहो । अणागारोबजोगो चम्सुद्रमणादिमेएण चउव्विहो । एवमेदेसु उबजोगवियप्पेसु कदरेण उबजोगेण उबजुनो खबगसेहिमारोहदि ति एदस्स णिण्णयजणणद्वश्वकोगेनि गाहावयबस्स बिहामा एण्डि कायब्बा नि भणिदं होदि । संपिद्व
  उबएनभेदमस्युण एदस्स विहासणं इणमाणो सुत्तमुत्तरं भणह—
  - एको उवएसो णियमा सुदोवजुत्तो ।
  - १९. णियमा सुदोवजुतो होद्ण खवगसेढिं चडदि चि । एसो ताव एक्को

अब इसके यह कपायपरिणाम क्या वर्षमान होता है या हीयमान ऐसी आशंका होनेपर इस सूचको कहते है—

अ क्या वर्धमान कपायपिएणाम होता है या हीयमान १ नियमसे हीयमान कपायपिएणाम होता है।

५१० इसके हीयमान ही कवायपरिणाम होता है, वधंशान नही, क्योंकि विशुद्धिरूप परिणाम वधंसान कवायक निरुद्ध स्वभाववाला है।

#### 🙊 उपयोग इस पदकी विभाषा ।

६१८ शका-उपयोग किसे कहते है ?

समाधान-आत्माके पदार्थको ग्रहण करनेरूप परिणामको उपयोग कहते है।

वह उपयोग दो प्रकारका है—साकार उपयोग और अनाकार उपयोग । उनमेंसे साकार उपयोग मितज्ञानादिक भेदसे आठ प्रकारका है तथा अनाकार उपयोग चलुन्दाँन आदिके भेदमे चार प्रकारका है। इन उपयोगोसे किम उपयोगसे उपयुक्त होकर यह जीव क्षावकर्णिपर आरोहण करता है इस प्रकार इसका निर्णय करनेके लिये 'उपजोगो' गायाके इस पदकी इस समय व्याच्या करनी चाहिये यह उचन कथनका तारायं है। अब उपदेशमेदका अवलम्बन लेकर इस पदकी विभाषा करते हुए आयोक सुत्रको कहते हैं—

🕸 एक उपदेश हैं कि नियमसे श्रुतज्ञानसे उपयुक्त होता है।

९ १९ नियमसे श्रुतज्ञानसे उपयुक्त होकर क्षपकश्रोणपर चढ़ता है इस प्रकार यह एक

शाव्यती —रोवजुत्ती इति पाठः । २ कव्यती 'णियमा सुदोवजुत्ती होदूण खबगसीढ चढिद'
 इति वाक्य सुत्राद्यरूपेण उद्भृतम् ।

उवएसो । एदस्साहिप्पायो—पुथत्तवियक्कवीचारसण्णिद्वद्वससुक्कञ्क्षाणादिष्ठहस्स्वस्स् चोद्दस-दस-णवपुन्वधारयस्य सुद्णाणोवजोगो अवस्संयाची; तदवत्याए णिरुद-वर्जिक्कदियपसरस्य मदियादिसेसणाणोवजोगाणमणागारोवजोगास्स च संभवाणुववजीदो चि । संपद्दि उवएसंतरमस्सिय्णेदस्स पुणो वि उवजोगविसेसावद्दारणहृद्वचर-सुत्तमाह्-

 एक्को उनवेसो सुदेण वा मदीए वा चक्खुदंसणेण वा अचक्खु-दंसणेण वा ।

६ २०. एदस्साहिष्याओ बुज्बदे—अणंतरपर्वविदेण णाएण जहा सुदोबजोग-स्संत्य समयो तहा तक्कारणभूदमिदणाणोवजोगस्स वि संभवो ण विरुद्धो, तस्स तण्णांतरीयचादो । संते च मदिणाणसंभवं चक्खु-अवक्खुदंसणोवजोगाणं पि तत्य संभवो ण विरुज्जदे; तेहि विणा मदिणाणपवुचीए अणुवरुभादो ति । मदि-सुर-चक्खु-अवक्खुरंसणोवजोगाणं व ओहि-मणपज्जवणाणोवजोगाणमीहिदंसणस्स च संमवो एत्य किण्ण होह नि णासंकणिज्जं; तहाविहसंभवस्स सुनेणेदेण पहिसिद्धनादो, एयागर्विताणिरोहरूक्खणञ्ज्ञाणपिरणामेण सह तेमि विरुद्धसहावचादो वा। तम्हा प्यारंतरपरिहारेण सुनुनोवजोगवियप्या चेव एत्य होति चि णाज्ययो कायवनो ।

उपदेश है। इसका अभिप्राय —पुषक्त्ववितकंबीचार नामक प्रथम शुक्लध्यानके अभिमुख हुए चौदह, दस और नौ पूर्वधारी इस जीवके श्रुदक्षानोपयोगका होना अवस्यम्मावी है, क्योंकि उस अवस्थामें जिसने बाह्य हिन्द्रयोके प्रसारका निरोध कर लिया है उसके मतिज्ञान आदि होए जानो-पयोग और अनाकार उपयोगका होना नहीं कर करना अब बुन रे उपदेशका आश्रय करके इस जीवके फिर भी उपयोगविशोषका अवधारण करनेके लियो आगेका सुन्न कहते हैं—

क एक अन्य उपदेश है कि श्रुतत्तानसे, मितिज्ञानसे, चसुदर्शनसे अथवा अचसु-दर्शनसे उपयुक्त होता है।

५० इस भूत्रके अभिप्रायका कथन करते हैं—अनन्तर कहे गये न्यायके अनुसार जिस प्रकार रही अनुतोषयोग साभव है उसी प्रकार उनके कारणभूत मतिक्रानोपयोग भी सम्भव है यह विद्या नहीं है, क्योंक श्रुतज्ञान, मतिक्रानका अविनाभावी है और मतिक्रानके सम्भव होनेपर च्युद्धतीर्पयोग और अवसुर्द्धतीर्पयोग अर्थे अपनिक्षानकी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती।

शका---श्रु तज्ञानोपयोग, मितज्ञानोपयोग, चक्षुवर्धानोपयोग और अवश्रुदर्धानोपयोगके समान अवधिज्ञानोपयोग, मन:पर्ययज्ञानोपयोग और अवधिदर्शन यहाँपर क्यो सम्भव नहीं है ?

समाधान—ऐसी आर्थाका नहीं करनी वाहिये, क्योंकि उस प्रकारको सम्भावनाका इस सूत्र डारा निषेष कर दिया गया है अथवा एकाषांचिन्तानिरोध ळक्कण ब्यान परिणामके साथ वे विकट स्वासवताले हैं, इसलिये प्रकारान्तरके परिहार द्वारा सूत्रमें कहे गये विकल्प ही यहाँपर सम्भव है ऐसा निरुषय करना चाहिये।

- # बेस्सा शि विहासा ।
- ६ २१. सुगम ।
- # णियमा सुक्कत्तेस्सा ।
- ६ २२. इदो ? लेस्संतरवित्तयप्रक्लिय्ण सुवित्तुद्धस्कलेस्साणिवंधणागंदतम-कसायोदए एदस्स वद्वमाणचादो । तदो चेव वद्वमाणो एदस्स लेस्सापरिणामो, ण हायमाणो चि जाणावणद्वस्वस्युचकोङ्क्णं—
  - श्रीयमा बहुमाणलेस्सा ।
- ५ २३. कृदो ? कसायाणुभागफङ्ग्यसु पडिसमयमणंतगुणद्वीणसस्त्रेण उदय-मागच्छमाणेसु तज्जणिदसुद्दलेस्सापरिणामस्स वृद्धिं मोच्ण द्वाणीए असंमवादो ।
  - अ वेदो व को भवे ति विहासा।
  - § २४ सुगमं।
  - 🕸 अण्णदरो बेदो ।

विशेषायं—मितज्ञान और खुतजानका जोड़ा है। किन्तु ध्यानकी भूमिकामे होता तो खुतज्ञान हो है, पर श्रुतज्ञानके मितजानपूर्वक होनेखे प्रकृतसेसे उपवेशान्तारके अनुसार मितज्ञान मो स्वीकार कर लिया गया है और मितज्ञान चक्रदर्शनोपयोग और अचकुदर्शनोपयोग पूर्वक होता है, प्रनिष्ठ कारणमें कार्यका उभवार करके उन्हें भी स्वीकार कर लिया गया है यह प्रकृत कथनका ताल्यमें है। प्रारम्भके दो शुक्लध्यानोमे वितकंका अर्थ खुतज्ञान है ऐसा सभी आवार्योगे भी स्वीकार किया है, इससे उक्त अर्थको हो पुष्टि होती है। निविकस्य धर्मध्यानमे भी इसी न्यायसे विचार कर लेना चाहिये।

- 🕸 लेक्या इस पदको विभाषा ।
- २ यह सूत्र सुगम है।
- 🕸 नियमसे शुक्ललेश्या होती है।

§ २२ क्योकि दूगरी लेख्याओके विषयका उल्लंघन कर अत्यन्त विशुद्ध शुक्र्स्लेख्याके कारणभूत मन्दतम कथायके उदयसे यह बर्द्धमानरूपसे होती है और इसी कारण इसका वर्धमान लेख्यापरिणाम होता है होयमान नही इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सुत्र आया है—

🕸 जो लेश्या नियमसे वर्धमान होती है।

§ २३. वर्योकि कवायके अनुमागस्पर्यकोके प्रत्येक समयमें अनन्तगुणे हीनरूपसे उदयमे आते रहनेपर उनसे उत्पन्न हुए ग्रुम लेक्यापरिणामको वृद्धिको छोड़कर हानिका होना असम्भव है।

🕸 वेद कीन होता है इसकी विभाषा।

§ २४. यह सूत्र सुगम है।

अ कोई एक वेद होता है।

१. ता॰प्रती य इति पाठः ।

६ २५. इत्थि-पुरिस-णवुं सयवेदाणमण्णदरो बेदपरिणामो एवस्स होह, तिण्डं पि तैसिसुदएण सेढिसमारोहणे पांडसेहाभावादो । णवरि दव्वदो पुरिसवेदो जेव खवग-सेढिमारोहिद चि वचव्वं, तत्थ पयागंतरासंभवादो । एत्थ गदियादीणं पि विहासा कायव्या, सुचस्सेदस्स देसामासपचादो । तदो पढमगाहाए अत्यविहासा समचा । संपिंड बिदियगाहाए अत्यविहासणद्वमविमं प्रवंधमाह—

ॐ 'काणि वा पुरुवबद्धाणि' सि बिहासा ।

१२६ सगम।

१००० पर्याडसंतकम्मं द्वित्संतकम्मं अणुभागसंतकम्मं परेससंत-कम्मं च मिग्ग्यन्वं ।

९ २७ तस्य ताव पयिडिसंतकम्ममगणाए दंसणमोहणीयअणंताणुर्वधिचउककतिण्णिआउगाणि मोच्ण सेसाण कम्माणं संतकम्ममित्य ति वचन्त्रं । णविर आहारसरीरनदंगोवंगितस्ययगणि भयणिउजाणि, तैसिं सन्वजीवेमु संभवणियमाभावादा । द्विदिसंतकम्ममगणाए जामि पयडीणं पयिडिसंतकम्मित्य तासिं आउगवज्जाणमंतोकोडाकोडिमेचं द्विदिसंतकम्मिदि वचन्त्रं । अणुभागसंतकम्मं पि अप्पसत्थाण विद्वाणियं
पसत्थाणं चउद्वाणियं भवि । पदेससंतकम्मं पि सन्विसिं कम्भाणमञ्जवण्णाणुककस्यमेव होदि; पयागंतरासंभवादो ।

§ २६ यह सूत्र सुगम है।

अयहाँ प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका अनु-मन्धान करना चाहिये।

५२७ प्रकृतमे सर्वश्रथम प्रकृतिगत्कमंका अनुसन्धान करनेपर दर्शनमोहनीय तीन, अनन्तामुद्रच्योचतुष्क और तीन आयु इन दश प्रकृतियोको छोडकर शेष कर्माकी सत्ता है ऐसा कहता
काहिये। इननी विशेषना है कि आहारकशरीर, आहारकआगोपाग और तीयेकर ये प्रकृतिया
भजनीय है, क्योंकि उनके गव जीवोमे गम्भव होनेका नियम नही है। स्थितिनत्कमंका अनुमन्धान
करनेपर जिन प्रकृतियोका मत्ता है उनकी आयुक्तमंको छोडकर अन्त कोडाकोडीप्रमाण स्थितिकी
सत्ता है ऐसा कहना चाहिये। अनुभागतत्कमं भी अप्रवस्त कर्मोका दिस्थानीय और प्रवस्त कर्मो
चतुस्थानीय होता है। प्रदेशनरकर्म भी सभी कर्मौका अजवन्य-अनुत्कृष्ट हो होता है। यहाँ अन्य
प्रकार सम्भव नहीं है।

६ २५ स्त्रीवेद, पृत्यवेद और नपुंमकवेद इनमेसे कोई एक वेदगरिणाम होता है, बयोकि तीनों ही वेदोंके उदयसे थं णिपर आरोहण करनेमे निषंध नहीं है। इननी विशंषता है कि द्रवण्यी अपेक्षा पुरुषवेदों ही क्षमक्यां णिपर आरोहण करना है ऐसा कहना चाहिये, वहां अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं है। यहापर कीन गित होती है आदिकों भी विभाषा कर लेना चाहिये, क्योंकि यह सूत्र देशामर्थक है। ऐसा करनेके बाद प्रथम गायाकों अर्थविभाषा समाप्त हुई। अब दूसरी गाया-की अर्थविभाषा करनेके लिये आगेके प्रवन्धकों कहते हैं—

<sup>🙊</sup> पूर्वबद्ध कर्म कौन हैं इस पदकी विभाषा।

- \* 'के वा अंसे णिषंघदि' ति विद्यासा ।
- § २८. सुगमं।

 एस्थ प्रविविषो द्विषेषो अणुभागवंषी पदेसवंघो च मनिग-यव्यो ।

- २९. एदस्सत्ये भण्णमाणे जहा उबसामगस्स पयदमन्गणा कया, तहा एत्थ वि कायच्वा, विसेसाभावादो ।
  - \* 'कदि आविखयं पविसंति' ति विहासा।
  - ६३०. सुगमं।
  - मृलपयडीक्रो सञ्बाओ पविसंति ।
- $\S$  २१  $\cdot$  कुदो ? मूलपयडीणं सन्वासि पि एत्युदयावलियपनेसस्स पडिबंधा-भावादो ।
  - उत्तरपयडीओ वि जाओ अस्थि ताओ पविसंति ।
- ६ २२ सञ्जासिमेनुत्तरपयडीणमेत्य विज्जमाणाणद्वदयाणुदयसरूवेणुदयाविखय-पवेसस्स पडिवंधाआवादो ।
  - \* 'कदिण्हं वा पवेसगो' त्ति विहासा।
  - 🕸 किन कर्मीको बांघता है इस पदकी विभाषा।
  - ९ २८ यह सूत्र स्गम है।
- क्ष यहां प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धका अनुसन्धान करना चाहिये।
- ५२९ इसका अर्थ कहनेपर जिस प्रकार उपशामकके प्रकृत अर्थकी मागंणा की उसी प्रकार यहाँ भी करनी चाहिये, क्योंकि उससे इससे कोई भेद नहीं है।
  - अ कितनी प्रकृतियां उदयाविलमें प्रवेश करती हैं इस पदकी विभाषा।
  - § ३० यह सूत्र सुगम है।
  - 🕸 मूल प्रकृतियां सभी प्रवेश करती हैं।
- § २१ बयोकि यहाँपर सभी मूल प्रकृतियोके उदयाविलमें प्रवेश करनेमे कोई रुकावट नहींहैं।
  - 🕸 उत्तर प्रकृतियां भी जो हैं वे प्रवेश करती हैं।
- § ३२ उदय-अनुदयरूपसे विद्यमान सभी उत्तर प्रकृतियोका यहाँपर उदयाविलमें प्रवेश होनेमे कोई रुकावट नही है ।
  - अ किन प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है इस पदकी विभाषा।

६ ३३ सुममं । णवरि एत्य वर्षेसगी त्ति वृत्ते उदीरणासरूनेणुदयाविलयं पवेसी-माणो घेत्तन्त्री; उदीरणोदएण पयदनादो ।

### भ्राउग-वेदणीयवज्ञाणं वेदिज्ञमाणाणं कम्माणं पवेसगो ।

शका—यहाँपर आयुकर्म और वेदनीयकर्मको उदोरणा किसल्यि सम्भव नही है ? समाधान—नही, क्योंकि वेदनीय और आयुक्तर्मकी उदीरणा प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे ऊपर सम्भव नहीं है।

६ ३३. यह सूत्र मुनम है। इतनी विशेषना है कि प्रकृतमे 'वर्षमाो' ऐसा कहनेपर उदी-रणारूपसे उदयाविलमे प्रवेश करानेवालेको ग्रहण करना चाहिये, क्योजि यहाँपर उदीरणारूप उदय प्रकृत है।

<sup>🛪</sup> आयुकर्म और वेदनीयकर्मके सिवाय वेदे जानेवाले कर्मीका प्रवेशक होता है।

३ २४ यहींपर सर्व थया थे वानाव कार्मोका निर्देश करते है। वह जैसे—पांच जाना-बरणीय, बार दर्जानावरणीय कमींका नियममे वेदक होना है। निद्रा और सक्काल कदाचित् बेदक होता है, बयोक्त उनका अध्यक्त उदय कदाचित् वान्यव है हमने कोई वियोच नहीं है। साता और असातामेसे किसी एकका, चार सम्बच्धनों, नीन बेदोमेंच किसी एकका और दो युग्लोमेसे किसी एक युगलका नियममें बेदक होना है। गय और जुगुप्ताका कदाचित्र बेदक होता है। मनुष्यायु, मनुष्यापि, पुज्यमित्र व्याप्त औदारिक-तैन सक्नामंग धरीर, छह सस्यानोमेसे कोई एक सस्यान, औदारिक-धरीर आगीगा, व व्याप्त नाजवन्तन, वर्ण, गया, रस, राई, अपुरूष्य आदि चार, दो बिहासोग-दियोमेसे कोई एक विहायोगित, जनचपुष्क, रियर, अस्विर, ग्रुप, अशुम, सुभग, सुस्वर-दुम्बर दनमेसे कोई एक, विहायोगित, जनचपुष्क, रियर, अस्वर, ग्रुप, अशुम, सुभग, सुस्वर-दुम्बर हंता है, इनके सिवाय क्या अव्हीतामंग्राच हात्रों उदय क्षमध्यत्र है। इनमेसे साताबेदनीय, असाता-बेदनीय और मनुष्यापुको छोड़कर क्षेप प्रकृतियोका उदीरिक होता है। तमे

१. ता॰प्रती मुभगदूभग सुस्खर- इति पाठः । २. ता॰प्रती सादावेदणीय इति पाठः ।

# के संसे भीयदे पुर्वं वंधेण उदएण वाः सि विहासा ।

§ ३५. सुगर्म । तत्थ ताव बंधेण बोव्छिण्णपयडीयां पुस्तमेव णिरेसं कुणमाणो

उत्तरस्त्रमाह--

\* धीणनिद्धितियमसाद-मिञ्कूत-कारसकसाय-सरदि-साँग-इत्थिवेद-पर्वस्यवेद-सन्वाणि चेव आउआणि परियत्तमाणियाओ णामाओ असु-हाओ सन्वाओ चेव मणुसगइ-ओराजियसरिर-ओराजियसरिरंगीवंग वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुत्वी, आदाबुज्जेव-णामाओ ब सुहाओ णीचागीवं च एदाणि कम्माणि वंधेण वोच्छिणमाणि।

६ २६. एरथ णाणावरणीयस्स पंचण्डं पि पयडीण बंधो अस्यि ति तस्य एक्कस्स वि बंधवं व्हित्रेदो ण पर्कविदो । दंसणावरणीयस्स धीणिगिडितियं पुन्यमैन बंधेण बीच्छिण्णं, सासणसम्माइद्वोदो उविर तस्स बंधासंभवादो । बेदणीए असादस्स बंधवोच्छेदो, पमन्तगुणद्वाणादो उविर तस्म बंधाभावादो । मोदणीपस्स मिन्छन-नारस-कमाय -अरदि-सोग-इत्थि-णवु तयवेदाणं वंधवोच्छेदो, पुन्वमैन पदेसि हेद्विमगुणद्वाणेसु जहासंभवं बंधवोच्छेददेसगादो । आउअस्स सन्वाणि चेद आउआणि बंधेण बोच्छि-ण्णाणिः, तन्वधविसयमुण्टर्शियुणेदस्स स्ववासिद्धिनाओग्मअधाववचकरणविसोडीमु नद्व-

क्रवन्ध और उदयकी अपेक्षा पहले कीन प्रकृतियां न्युच्छिन्न होती हैं इस
पदकी विभाषा।

§ ३५. यह सूत्र सुगम है। वहाँ सर्वप्रथम बन्धसे ब्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंका निर्देश

करते हुए आगेके सूत्रको कहते है-

क्र स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, बाग्ड कषाय, अरति, झोक, स्त्रीवेद, नषुंसक-बेद, सभी आयुक्से, परिवर्तमान सभी अबुम नामकर्मकी प्रकृतियां, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आंगोपांग, वज्रपेमनागच संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानु-पूर्वी, आतव और उद्योत ये नामकर्मकी शुम प्रकृतियां तथा नीचगोत्र ये कर्म बन्धसे च्युच्छिन्न हो जाते हैं।

\$ ६६ जानावरणीयकी पाचो हां प्रकृतियोका बन्ध है, इसिक्ए प्रकृतिये उसकी एक भी प्रकृतिको बन्धभूम्किर्ति नहीं कही है। दसंगत्यरणीयको स्त्यानगृद्धि आर्दि तीन प्रकृतियों पहले ही बन्धभूम्किर्ता नहीं कही है। दसंगत्यरणीयको स्त्यानगृद्धि आर्दि तीन प्रकृतियों पहले ही विवास विवास के प्रकृतियों को अस्ति होता। वेदनीयको अस्तातप्रकृतिको वन्ध व्युच्छित हो गई है, क्योंकि प्रमत्तस्यत गुम्स्थानके बाद उसका बन्ध नहीं होता। मोहनीयकर्मके विध्यात्व, बारह कथाय, अरित, लोक, स्त्रीवेद और नपुसक्वेदकी पहले ही बन्धभूम्बिर्ता हो जाती है। आयुक्तमंत्र अस्त्र प्रकृतिको यदासम्भव नोचेक गुम्स्थानोंमे बन्धप्रकृतिहत्ति देखी जाती है। आयुक्तमंत्र अधेला स्त्री अपनुष्ठ मन्यत्रे विध्यन्त है, क्योंक उनके बन्ध्योच्य स्थानको उत्तर्थन कर यह अस्त्रक्र विध्यन्त है, ब्योंक उनके बन्ध्योच्य स्थानको उत्तर्थन कर यह अस्त्रक्ष्योंक सीय्य अध्याप्रवृत्तकरणसम्बन्धी विद्यास्य

ता॰प्रती बीरालियसरीर इति पाठो नास्ति ।

माणचादो । णामस्स सम्बाओ चेव परियत्तमाणीओ असुहपयडीओ पुरुवमेव वधेण बेस्निछणणाओ । ताओ कदमाओ चि वृत्ते णिरय-तिरिक्खगइ-चउजादि-पचासुइसंठाण-पंचासुइसंघडण-णिरय-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वि-अप्यस्थिविद्यायादि - यावर - सुहुम-अपडज्ज-साहारणसरीर-अधिरासुइ-र्भग-दुम्सर-अणादेज्ज-अजसिंग्तिणामाओ, एदासि हेहिमगुणद्वाणेसु चेव जहासभवंधंधचोच्छेददंसणादी । ण केतलसेदाओ चेव णाम-पयडीओ वंचेण बोच्छिणणाओ, किंतु सुमाओ वि काओ वि एत्य वंधेण बोच्छिणणाओ चि जाणावणहुं मणुसगदिआदीणं णामणिहं सो कओ । मणुसगइदुगीगिलयद्रगवज्जिसह-संसडणाणमसंजदसम्माहिहिम्म चेव वंधवोच्छेददमणादी । आदाबुज्जोवाणं मिच्छाइहि-सासणसमाहद्वीसु जहाकमं बोच्छिणणवंधाति । तदो णामस्य एदाओ पयडीओ वंचेण बोच्छिणाओ । गोदस्स णीचागोरं वंधेण बोच्छिणणं, सासणगुणद्वाणे चेव तस्स बंधुवन्मदंसणादी। अंतराह्यस्स ण एक्कस्म वि वंधवोच्छेदे। । संपिह उदय-बोच्छेदगर्वसणह्रस्वतिरं पर्वधमाह—

 श्रं थीणगिद्धितियं मिच्छ्रत-सम्मत्त-सम्मामिच्छ्रत-वारसकसाय-मणु-साडगवज्ञाणि द्यांडगाणि णिरयगङ्-तिरिक्खगङ्-देवगङ्गपाओगणामाओ आहारतुर्गं च वज्जरिसहसंघडवज्जाणि सेसाणि संघडणाणि मणुसगङ्-

समाधान—ऐसा पूछनेपर कहते हैं—नग्कमित, तियँज्वगित, एकेन्द्रियादि चार जाति. पाँच अञ्चाभ संस्थान, पांच अञ्चम सहनन, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी, निर्यञ्चमितप्रायोग्यानुपूर्वी, अभ्यक्षस्वावहायोगित, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्योग्न, साधारणवानिन, अस्पिर, अञ्चम, दुर्भग, दुस्यर, अनादेष और अयसकिति नामकर्म, वयोकि इनकी यथासम्भवनीचेके गुणस्थानोमे हां बन्धव्यविक्तिस्विक जाती है।

भे केवल यही नामकर्मकी प्रकृतिया वन्धसे व्याच्छिन्न नही है, किन्तु कितनी ही सुभ प्रकृतिया भे गहीपर बन्धसे व्याच्छिन्न है इस बातका ज्ञान करनेके लिये मुख्यगति आदिका नाम निर्देश किया है, स्पोकि मनुष्यगतिह्वक, औदारिकशारीदिव अर्थे त्याचिक अर्थेयतमस्य पृष्टि गुणस्यानमे ही बन्धव्युच्छिति देखी जातो है। जातव और उच्चोतकी क्रममें मिन्यादृहित और सासादनसम्पनृष्टि गुणस्यानमे बन्धव्युच्छिति देखी जातो है। इसलिये नामकर्मकी ये प्रकृतियों भी बन्धसे व्युच्छिन्त है। गोत्रकर्मका नोचगात्र बन्धसे व्युच्छिन्त है, स्पोकि सासादनगुणस्यानमे ही उच्चिक्त वैद्याचिक स्वाचिक विद्याचिक स्वाचिक स्वाच स्वाचिक स्वाचिक स्वाचिक स्

\* स्त्यानगृद्धि तीन, भिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यिग्धध्वात्व, बारह कषाय, मतुष्यायुको छोड्कर तीन आयु, नरकगति, तिर्यश्रगति और देवगति तथा ये तीनों आतुष्वी, आहारकद्विक, बच्चर्यमाराचसंहननको छोड्कर ग्रेष पांच संहनन, मलुष्यगति

विद्यमान है। नामकर्मकी परिवर्तमान सभी अशुभ प्रकृतियाँ बन्धसे ब्युच्छिन्त है। शका—वे कौन है ?

पाओगाणुपुरुवी अपज्जलामां असुहतियं तित्थयरणामं च सिया, णीचा-गोदं, एवाणि कम्माणि उदएण बोब्छिण्णाणि ।

\$ २७. तं बहा—षीणिगिद्धितियसम पुन्वमेत्र उद्वजी वोच्छिण्णोः, तदुदयसस यससगुणपज्जंतत्तादो । ण एत्थ णिहापयलाणसुदयवोच्छेदो आसंकणिज्जोः, झाणीस वि तासिमवचोदयसस जाव खीणकसायदुचरिमसमयो चि संमवे विरोहामात्रादो । सेसाण-सुदयवोच्छेदो सुनाणुसारेण वन्त्रवो । णविर णिरयगह-तिरिक्खगह-देवगहपाओभणा-माजो चि वुन्ते णिरय-तिरिक्ख-देवगह-तपाओमगाणुक्वी-एहदिय-विभाक्षिदियजादि-वेउन्त्रियसारी-वेउन्त्रियसारी-वेउन्त्रियसारी-वेउन्त्रियसारी-वेउन्त्रियसारी-वेउन्त्रियसारी-वेउन्त्रियसारी-वेउन्त्रियसारी-वेउन्त्रियसारी-वेउन्त्रियसारी-वेउन्त्रियसारी । असुभति ते तुन्ते सुमा-अणादेज-अज्ञसगिनीणं गहणं कायव्वं । 'तित्ययरणामं च सिया' नि भणिदं नित्ययरणामं सिया अत्य सिया णित्य । त्रिय अत्य तित्ययरणामं विस्वा सुन्तर्यसारी-विच्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी-वेद्यानी

\* 'अंतरं वा कहिं किञ्चा के के संकामगो कहिं' ति विहासा।

प्रायोग्यानुपूर्वी, अपर्याप्तनाज, अधुभित्रक, कदाचित् तीर्थंकर नाम और नीचगोत्र ये कर्म उदयसे व्यक्तिन हैं।

६ ३७ वह जैसे—स्यानमृद्धित्रक पहले ही उदयसे व्यून्छिन्त हो गई हैं, क्योंकि उनका उदय प्रमन्तयंत्रगुणस्थान तक होना । यहाँगर निज्ञा और प्रकारको उदयब्युन्छिनिको आर्थका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ध्वानी गाधुओंके सो सीणकाया गृणस्थानके द्वित्रस समयक उनके अवयक उदयके होनेमें विरोधका आया है । येथा मृक्तियोंकी उदयब्युन्छिनि सुम्नके अनुमार कहनी चाहिये। इतनी विशेषता है कि णिरयगः-निग्निक्षगइ-देवगद्दाशओं गापुष्टिक्यणामाओं ऐसा कहनेपर नारकाति, तियंच्चाति देवगति और इतकी आनुत्र्वित्रक, एकेन्द्रियजाति, विकलेद्रियजाति, विकलेद्रियजाति, विकलेद्रियजाति, विकलेद्रियजाति, विकलिद्रयजाति, विकलिद्रयज्ञाति, विक

 अन्तरको कहां करके किन-किन कर्मोंका कहां संकामक होगा इस पदकी विभाषा । § ३८. सुगमं ।

ण ताव अंतरं करेदि, पुरदो काहिदि ति अंतरं।

६ ३९. ण ताव एत्युइ से अंतर काहिदि । किं कारणं ? अंतरकरणणिर्वधणाणमणियद्विकरणपिरणासाणमेदिस्म अवन्थाविसेसे संमवाणुवलंभादो । तदो एचो उविर अपुज्वकरणद्वष्टुन्लंघियण अणियद्विकरणद्वाए च संखेज्जेषु भागेषु बोल्लंणेषु तत्युइ से पुरदो अंतरं काहिदि । तत्थेव च जहावसरं चित्तमोहपयडीणं संकामगो मिनस्सिदि चि एसो एत्य सुत्तत्थिणच्छओ । एवं तदियगाहाए अत्यविहासा समत्ता । संपिद्व चउत्यसुत्तगाहाए विहासणं कुणमाणो उविरमं सुचपर्यथमाह—

"र्किट्टिदियाणि कम्माणि अणुभागेसु केसु वा । ओविष्टयूण सेसाणि
 कं ठाणं पश्चिकादि? त्ति विहासा ।

§ ४०. सुगमं । संपद्धि एदिस्से सुत्तगाहार अवयवत्यविहासा सुगमा ति तह-क्छिषियण सह्यदायत्यं चेव विहासेमाणी स्वष्टतरं भणह—

इतियादो अणुभागघादो च सुचिदो भवदि ।

९ ४१. किं कारणं ? कम्हि हिदिनिसेसे नद्गमालाणि कम्माणि कंटयघादेणो-निव्यूण कं उाणमनसेसं पडिचज्जिदि । केमु वा अणुभागेमु बहुमाणाणि कम्माणि कडय-

§ ३८. यह सूत्र सुगम है।

यह अन्तरको नहीं करता है, आगे करेगा।

५ ३९. बहु अधः प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे स्थित जीव अन्तरको तो नहीं करता है, क्योंकि अन्तरकरणके कारणभूत अनिवृत्तिकरण परिणाम इस अवस्थावियोग उपलब्ध नहीं होते । इसिल्पे इस आगेक अपूर्वकरणकालको उल्लंघन करके अनिवृत्तिकरणकालके सहयात बहुआगके अन्तर करता है। तथा वहीपर जवसर आनेपर चारित्रमाहितीय-क्षेत्र प्रकृतियोका सकामक होगा इस प्रकार यह यहाँगर उक्त सूत्रका अर्थ तिक्य है। इस प्रकार तीसरी गायाको अर्थविभावा समाप्त हुई। अब चोधो सूत्रगाथाकी विभाषा करते हुए आगेके सूत्रप्रकार अर्थ तिस्था करते हुए आगेके सूत्रप्रकार अर्थ तिस्था करते हुए आगेके सूत्रप्रकार अर्थ तिस्था करते हुए आगेके सूत्रप्रकार करते हुए आगेके स्वत्रप्रकार अर्थ तिस्था स्वाप्त करते हुए आगेके स्वत्रप्रकार करते हुए अगेके स्वत्रप्रकार करते हुए अगेक स्वत्रप्रकार करते स्वत्रप्रकार करते हुए अगेक स्वत्रप्रकार करते हुए अगेक स्वत्रप्रकार करते स्वत्रप्रकार करते स्वत्रप्रकार करते हुए अगेक स्वत्रप्रकार करते स्वत्रप्रकार करते स्वत्रप्रकार करते हुए अग्नित्रप्रकार करते स्वत्रप्रकार स्वत्रप्रकार स्वत्य स्व

क किस स्थितिवाले और किन अनुमागीमें स्थित कर्मोंको अपवर्तना करके श्रेष रहे स्थिति और अनुमाग किस स्थानको प्राप्त होते हैं।

§ ४० अब इस सूत्रगाधाके अवयवोकी अर्थाविभाषा गुगम है, इसलिये उसे उल्लबन कर समुदायक्ष्य अर्थकी हो विभाषा करते हुए आगेके सूत्रको कहते है—

इस गाथा द्वारा स्थितिघात और अनुभागघात स्चित किया गया है।

§ ४१ क्योंकि किस स्थितिमे विद्यमान कर्म काण्डकपातके द्वारा अपवित्तित करके अविधिष्ट
रहे किस स्थानको प्राप्त होते है। तथा किन अनुगागोमे विद्यमान कर्म काण्डकपातके द्वारा

षादेणोवड्रिय अवसेसं कं ठाणं पवित्रकबदि चि पुष्काश्रहेण द्विदि-अणुमागषादेसु एदिस्से नाहाए पवित्रकच्दंसणादो। एवमेदीए गाहाए द्विदाणं द्विदि-अणुमामपादाणं पवुची किमेत्येव अधाववत्तकरणचरिमसम्बद्धाः होदि, आहो एची उनरि वयट्टदि चि आसंकार णिरारेगीकरणहृश्वत्रस्य वमोद्रणां—

मदो इमस्स बरिमसमयअवापवत्तकरणे वहमाणस्स णस्थि
 द्विचादो अणुमागवादो वा । से काले दो वि घादा पवित्तिर्ति !

§ ४२. अथापवत्तकरणवरिमसमये वङ्गमाणस्स इमस्स बीवस्स द्विदं-अणुभागषादसंभवो णत्यि, किंतु अथापवत्तकरणवरिमसमयादो से काले अपुन्वकरणं पविद्वस्स
एदे दो वि चादा पवत्तिविंति ति भ्रणिदं होदि । जद्व एवं, अथापवत्तकरणविसोदिपिंडलंभो णिरस्थयो; तचो द्विदि-अणुभागाचादिकज्जविसेसाणमणुवलद्धीदो ति
णासंकणिज्जं; ठिदिअणुभागाचादिदृभूदापुञ्चकरणपरिणामाणप्रपत्तीए णिसित्तभावेणेदस्स सहलत्त्तंसणादो । एवमेदासु चदुस पद्ववणमृलगादासु विद्वासिदासु तदो अथापवत्तकरणद्वा समत्ता भवदि । एवमेपायत्तकरणपरूवणं समाणिय संपिद् अपुञ्चकरणविसयकज्जमेदपद्वपद्वप्रविद्वास्ति स्वयंधमादवद्व
विसयकज्जमेदपद्वपद्वायणद्वास्त्रभी सत्त्वधमादवद्व
विसयकज्जमेदपद्वपद्वायणद्वास्त्रभी सत्त्वधमादवद्व
विसयकज्जमेदपद्वपद्वायणद्वास्त्रभी सत्त्वधमादवद्व
विसयकज्जमेदपद्वपद्वायणद्वास्त्रभी सत्त्वधमादवद्व
—

अपर्वातन करके अवशिष्ट रहे किस स्थानको प्राप्त होते हैं इस प्रकार पृच्छा द्वारा स्थितिषात और अनुआगधातके विवयमे यह गाथा प्रतिग्रद्ध देवी जाती है। इस प्रकार इस गाथा द्वारा सूचित किये गए स्थितिधान और अनुभागधातको प्रवृत्ति क्या यही अध्यवहाकरणके अन्तिम समयभे होती है अथ्या इससे आगे इसको प्रवृत्ति होती है ऐसी आशका होनेपर निःशंक करनेके छिये आगेका सुत्र आया है—

 इसिलिये अधःप्रश्चतकरणके अन्तिम समयमें स्थित इस जीवके स्थितिभात और अनुभागधात नहीं होता।

§ ४२ अध.प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे विद्यमान इस जीवके स्थितिधात और अनुभागधात सम्मव नही है, किन्तु अध.प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसे अनन्तर समयमें अपूर्वकरणमे
प्रविष्ट द्वृष् जीवके ये दोनो वात प्रवृत्त होगे यह उक सुत्रका तात्वर्य है।

संका—यदि ऐसा है तो अधः प्रवृत्तकरणरूप विशुद्धिकी प्राप्ति निरथंक है क्योंकि उस विशुद्धिसे स्थितिघात और अनुमागधात आदि कार्यविशेषोंकी उपलब्धि नहीं होती ?

समाधान--ऐसी आशका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि स्थितिचात और अनुसागधातके -हेतुसून अपूर्वकरणके परिणामीकी उत्पत्तिके निमित्तरूपसे इस करणकी सफलता देखी जाती है।

इस प्रकार इन चार प्रस्थापन मूलगाथाओंकी विभाषा कर देनेपर अधःप्रवृक्तकरणकाल समाप्त होता है। इस प्रकार अध प्रवृक्तकरणकी प्ररूपणाको समाप्त करके अब अपूर्वकरणस्थानके कार्यभेदोंका कथन करनेके लिखे आगोके सुन्नप्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

१. आ • प्रतौ — मणूब ल भरवो इति पाठ ।

## महमसमयअपुन्वकरणं पविद्वेण द्विदिखंडयमागाइदं ।

६ ४३. अधापवत्तकरणाणतरमपुत्रवकरणगुणद्वाणमंत्रोद्वहुत्तकालपहिनद्धं पविद्वेण पदमसमये चेव द्विदिखंडयं गहेदुमाटनिमिदि वृत्तं होह। किंकारणं? अपुत्रकरण-विसोहीणं द्विदि-अणुभागखडयघादाविणाभावित्तादो। एदस्स पुण पदमद्विदिखंडयस्स पमाणणिण्णयम्रुविद मुत्तपबद्धमेवकस्सामो। संपिह एत्थेवाणुभागखंडयं पि आढत्तमिदि जाणावणद्वम्वत्तरमृत्तमाह—

#### **\* अशुभागवंडयं च आगाइदं ।**

§ ४४. अपुन्वकरणिवसीदिपाइम्मेण द्विदिखंडयाटवणसमकालसेवाणुभागखंडयं िय गहेदुमाडचिमिद भणिदं होदि। तं पुण किं पमाणमण्भागखंडयं, केत्ति वा कम्माणं होदि ति आसंकाए णिरारेगीकरण्डपुत्तरसुतारंमो—

#### **\* तं पुण अध्यसत्थाणं कम्माणमणंता भागा।**

<sup>\*</sup> अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्रविष्ट हुए जीवने स्थितिकाण्डक ग्रहण किया ।

५ ४३ अध्र प्रवृत्तकरणके अनन्तर अन्तर्म् कृतं कालप्रमाण अयुर्वकरण गृणस्थानमे प्रविष्ट हुए, बीवने प्रथम समयमे ही स्थितिकाण्डक ग्रहण करना प्रारम्भ किया यह उक्त अध्यनका तास्यर्थे है, क्योंकि अयुर्वकरणसम्बन्धी विशुद्धियां स्थितिकाण्डकधात और अनुभागकाण्डकधाताली अविना-मायी होती है। परन्तु इस प्रथम स्थितिकाण्डकके प्रमाणका निर्णय आगे सुत्रमे निबद्ध करेंगे। अयु यही अनुभागकाण्डकको भो आरम्भ किया इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सुत्रको कहते हैं—

<sup>#</sup> और उसी समय अनुभागकाण्डककी ग्रहण किया ।

६४८ अपूर्वकरणसम्बन्धी विगृद्धिकी प्रधानतावदा स्थितिकाण्डकके ग्रहण करनेके समान-कालमे ही अनुमागकाण्डकको भी ग्रहण करनेके लिये आरम्भ किया यह उक्त मुक्का तालये है। परन्तु बह अनुमागकाण्डक किनने प्रभाणवाला होता है और किन कर्मोका होता है ऐसी आधाका होनेपर नि श्रक करनेके लिये आंगके सुकता आरम्भ करते है—

परन्तु वह अप्रयस्त कर्मोंका होता है तथा अनुमागके अनन्त बहुमागप्रमाण होता है।

वि ४५ परन्तु वह अनुभागकाण्डक अप्रभः। कर्मीका ही हो गा है, क्योंकि प्रशस्त प्रकृतियो-का विश्वविद्या अनुभागकाण्डकपात होना असम्भव है। ऐसा होकर भी अप्रशस्त कर्मीसम्बन्धी अनुभागव्यक्तके अनन्त बहुभागप्रमाण होकर प्रवृत्त होना है, क्योंकि करणसम्बन्धी विश्वद्विद्योंके कारण अनन्तगुणहानिक्सी हो अनुमागपात होता है ऐसा निवम देखा जाता है। यहांपर प्रयम

मैदप्पानहुअमणुगंतव्यं। तं बहा—प्यपदेशगुष्महाणिद्वाणंतरफह्याणि धोवाणि। अङ्ब्छायणा अणंतगुणा। णिक्सेनो अणंतगुणी। अणुमातसंड यदीहत्तमणंतगुणिनिदि। एदमप्पावहुअं सन्वाणुमागसंड एसु दहुन्वं। एवं पढमाणुमागसंड यस्स पमाण-विणिण्ययं काद्ण संपिह पढमिद्विद्विद्धंड यपमाणाणुगमं कृणमाणी उविर्म सुत्रपथंथ-माहवेदि—

कत्तायक्खवगस्त अपुव्यकरणे पद्माद्विदिखंडयस्त प्रमाणाणुगमं वत्ताइस्तामो ।

§ ४६ सुगममेदं पहण्णावस्कं ।

#तंजहा ∣

९ ४७ सुगमं।

 अपुञ्चकरणे पढमद्विदिन्नंडयं जहण्णयं थोवं । उक्कस्सयं संखेज-गुणं । उक्कस्सयं पि पत्तिदोवमस्स संखेजदिभागो ।

६ ४८. एत्थ जहण्णयं संखेज्जगुणहीणद्विदिसंतकम्मियस्स गहेयव्वं । उक्क-स्सयं पुण संखेज्जगुणिहिदिसंतकम्मियस्से गहेयव्वं । 'उक्कस्सयं' पि पलिदोवमस्स

बलसे अनुभागकाडकके माहारम्यका बोध करानेके लिये यह अल्पबहुत्व जातना बाहिये। वह गैसे— एकप्रदेशपुणहातिस्थानात्त्वर स्थाकं रतोक हैं। उससे अतिस्थापना अनत्तृगी है। उससे निशेष अनत्त्ताृणा है। उससे अनुभागकाण्डक अनत्त्रगुणा बडा है। यह अल्पबहुत्व सभी अनुभागकाण्डकों-मे जातना बाहिये। इस प्रकार प्रथम अनुभागकाण्डकके प्रमाणका निर्णय करके अब प्रथम स्थितिकाण्डकके प्रमाणका अनुगम करते हुए आंगेके सूत्रग्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

\* कथायोंकी क्षपणा करनेवाले जीवके अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डकके प्रमाणका अनुगम करेंगे।

§ ४६ यह प्रतिज्ञावाक्य सूगम है।

# वह जैसे।

६ ४७ यह सूत्र सुगम है।

\* अपूर्वकरणमें प्रथम जवन्य स्थितिकाण्डक सबसे स्तोक है। उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है। जो उत्कृष्ट होकर भी पन्योपमके संख्यातवें माग-प्रमाण है।

§ ४८ यहाँपर अवन्य स्थितिकाण्डक संख्यातगुणे हीन स्थितिसत्कमंबालेका ग्रहण करना चाहिये, परन्तु उत्कृष्ट स्थिनकाण्डक उससे संख्यातगुणे स्थितिसत्कमंबालेका ग्रहण करना चाहिये।

१. आ॰प्रती द्विदिसतकम्मं इति पाठः । २. आ॰प्रती उक्कस्सयं पिलदी- इति पाठ ।

संखेजजिदमागो' नि बुचे जहा बहण्यां पिलदोवमस्स संखेजजिदमागपमाणमेव-मुक्कस्सयं पि दहुव्यं, ज तत्थ पपारंतरसंभवो नि बुचे होदि । संपिष्ट एदस्सैवत्यस्स जिण्णयकरणहृष्टुससुचनोदण्यां।

- \* जहा दसणमोहणीयस्स उनसामणाए च दंसणमोहणीयस्स स्ववणाए च कसायाणमुनसामणाए च एदेसि तिण्हमावासयाणं जाणि अपुञ्चकरणाणि तेसु अपुञ्चकरणेसु पडमद्विवित्वंडयं जहण्णयं पित्ववेव-सस्स संत्वेज्ञदिभागो, उनकरसयं सागरोवमपुश्चां। एत्थ पुण कसायाणं व्यवणाएं जंअपुञ्चकरणं तम्हि अपुञ्चकरणे पडमद्विवित्वंडयं जहण्णयं पि उनकरसयं पि पत्निदीवमस्स संत्वेज्ञदिभागो।
- § ४९. एतदुक्तं भवति—जहा एदेसु तिसु किरियाभेदेसु किरियंतरेसु च संजमासंजम संजमग्गहण-अर्णताणुवंधिवसंजोयणभेयांभण्णेमु पयद्वमाणो अपुञ्चकरणो पदमिट्टिविखंडयं जहण्णेण पिलदोवमस्स संखेज्जदिमागपमाणं, उनकस्सेण सागरोवम-पुधचपमाणमादवेह, ण तहा एत्य संभवो; किंतु एत्य कमायवखवणाए अपुञ्चकरणस्स पदमिट्टिखंडयं जहण्णमुक्कस्सयं पि पिलदोवमस्स संखेज्जदिमागपमाण चैव होद्ण जहण्णादो उक्कस्सयं संखेज्जगुणं होदि चि गहेयज्वं, दंसणमोहक्खवगेण घादिदाव-

- क जिस प्रकार दर्शनमोहनीयकी उपशामनामें, दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें और कषायोंकी उपशामनामें इन तीन आवश्यकोंके जो अपूर्वकरण हैं उन अपूर्वकरणोंमें ज्ञचन्य प्रथम स्थितिकाण्डक पच्योपमके संख्यात्वें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपम पृथक्तवप्रमाण है। परन्तु यहांपर कषायोंकी क्षपणामें जो अपूर्वकरण है उस अपूर्वकरण में प्रथम स्थितिकाण्डक ज्ञचन्य भी और उत्कृष्ट भी पच्योपमके संख्यात्वें भागप्रमाण है।
- ४९ इस सुत्रमे यह कहा गया है कि जिस प्रकार इन तीन क्रियामेदोंमें तथा सबमा-संवमग्रहण, सबसग्रहण और अनतानुबन्धीकी विसंयोजनाकी अपेक्षा भेदको प्राप्त दूसरी क्रियाओंमें प्रवृत्त होना हुआ अपूर्वकरण और जक्तन्वरूपसे पत्योगमके सक्यातवे आगाप्रमाण और उत्कृष्टरूपसे सारोपमपुष्यक्त्वप्रमाण प्रथम स्थितिकाण्डकको करता है, उस प्रकार यहाँ सम्भव नहीं है। किन्तु वहाँ कवायको झप्यामे अथन्य भी और उत्कृष्ट मी स्थितिकाण्डक पत्योपमके संख्यात्तम असम्य प्रमाण होकर भी जबन्यसे उत्कृष्ट मख्यातमुणा होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंक दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाले जीवके द्वारा थाते जानेके बाद जिसके स्थितिस्तकर्म अबदोष रहता

<sup>&#</sup>x27;उक्कस्तय पि पिन्दोबमस्स सक्षजादिभागो' ऐना कहतेपर जिस प्रकार जघन्य स्थितिकाण्डक पथ्योपमके सक्यातवें भागप्रमाण है उसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक भी जानना चाहिये। वहाँ प्रकारान्तर सम्भव नहीं है यह उक्त कथनका तात्मय है। अब इभी अर्थका निर्णय करनेके लिए आगेका सत्र आया है—

सेसहिदिसंतकम्मस्य सन्बुक्कस्सस्य वि सागरोगमपुषचयेचहिदिखंदयुप्पतीय णिमित्र-भृदस्स अणुवसंमादो चि ।

- ५ ५०. संबंधि एत्थ जदण्यां द्विदिखंडयं कस्स होह, उक्कस्सयं वा कस्स होदि शि एवंविदाए पुच्छाए णिसरेगीकरणद्वमुत्तरं सुत्तपवंश्वमाह—
- \* दो कसायक्खवगा अपुञ्वकरणं समगं पविद्वा । एकस्स पुण हिदिसंतकम्मं संखेजजगुणं, एकस्स हिदिसंतकम्मं संखेजजगुणहीणं । जस्स संखेजगुणहीणं ठिदिसंतकम्मं तस्स हिदिखंडयादो पढमादो संखेजगुण-हिदिसंतकम्मियस्स ठिदिखंडयं पढमं संखेजगुणं, विदियादो विदियं संखेजगुणं । एवं तदियादो तदियं । एदेण कमेण सञ्वम्हि अपुञ्वकरणे जाव चरिमादो ठिदिखंडयादो ति तदिमादो तदिमं संखेजगुणं ।

है उस कषायको क्षपणा करनेवाले जीवके मागरोपमपुथक्त्वप्रमाण स्थितिकाण्डकको उत्पत्तिमें निमत्तमुत सबसे उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकको अनुपण्डिश है।

विद्यापायं—ऐसा नियम है कि इस जीवने जब-जब अपूर्वकरण परिणाम होते है तब-सब स्थितिकाध्वकवात और अनुभागकाण्डकवात नियमि होते हैं। ऐसे स्थान सात हैं—वर्षानमोहनीय की उपशामना, द्यांनमोहनीयकी अपणा, जारियमोहनीयकी अपणा प्राप्त स्थानसंस्थमकी प्राप्त, संयमकी प्राप्ति, अन्तानानुबन्धोकी विद्यांजा और क्यायोकी क्षरणा। इनमेंसे जो प्रारम्भके छह स्थान हैं उनमें प्रथम जक्त्य स्थितकाण्डकका प्रमाण पथ्योपमके संस्थातवें मात्रमाण और उत्कृष्ट स्थितकाण्डकका प्रमाण सागरोपम्पृथक्वतप्रमाण होता है। यहां एक बात यह जाननी चाहिये कि जिन वेदकत्तमन्यर्गट्योक तथमासयम और तथमकी प्राप्ति होनेके बाद अवत्वक एकान्तानुबुद्धिक उत्कृत्य रिणाम वने रहते हैं तवतक भी स्थितिकाण्डकधात और अनुभागकाण्डक-धात हीते रहते हैं। सथमामयम और संप्रकृत विषयमें श्रेष कथन आगमके अनुसार जानना चाहिये।

\$ ५० अब यहाँपर जयन्य स्थितिकाण्डक किसके होता है और उल्कृष्ट स्थितिकाण्डक किसके होता है इस प्रकार ऐसी पृच्छाके होनेपर निःशंक करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

\* कवायोंकी सपणाके ित्य सञ्चयत हुए दो जीवोंने अव्वकरणमें एक साथ प्रवेश किया। परन्तु उनमेंसे एकका स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है और एकका स्थिति-सत्कर्म संख्यातगुणा होन है। जिसका संख्यातगुणा होन स्थितिसत्कर्म है उसके प्रथम स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणे स्थितिसत्कर्मवालेका। प्रथम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा होता है, द्सरेसे दुसरा संख्यातगुणा होता है तथा तीसरेसे तीसरा संख्यातगुणा होता है इस ५कार उतनेवेंसे उतनेवाँ संख्यातगुणा होता है इस कमसे अन्तिम स्थितिकाण्डकके प्राप्त होनेतक पूरे अव्वकरणमें काकना चाहिये।

#### 🛊 अप्यसत्थाणं कम्माणभर्णताभागा अणुभागसंहयभागाइदं ।

§ ५५. जइ वि एदाणि दो वि जावासयाणि अर्णतरमेव पर्स्वदाणि तो वि अपुरुषकरणविसयसन्वावासयपस्वणासंबंधेण पुणो वि णिहिहाणि ति ण पुणरुत्तदोस-संमवो ।

#### अ पिलदोवमस्स संखेळिदिभागो द्विविषंधेण ओसरिदो ।

- ५ ५६. ड्रिदिवंधोसरणं णाम तदियमेदमावासयं, तेण अधापनकरणचरिम-ड्रिदिवंधादो सल्वेसि बन्झमाणकम्माणं पलिदोवमस्त संखेन्जदिमागमेनेणोसिम्ण अण्णं द्विदिवंधमेसो पढमसम्पापुल्वकरणो आढवेदि ति घेनल्यं।
- कु गुणसेंदी उदयाविक्षयवाहिरे णिक्त्विता अवुञ्वकरणद्धादो अणि-यदिकरणद्धादो च विसेसुत्तरकालो ।
- § ५७ तम्हि चैव समए परिणामविसेसेण असंखेञ्जसमयपवद्धमेत्तदव्यमोकहियुण उदयाबल्पियाहिरे अपुन्वाणियद्विकरणद्वाहितो विसेस्तत्त्रकालायामेण गुणसेहिं
  णिक्खिवदि ति चउत्थमेदमावासयं दहुच्च । एत्य विसेसाहियपमाणं सुहुमसापराइयखोणकसायदाहितो विसेस्तत्त्रनमिदि घेतन्त्रं । इदो एदं णव्यदे १ सुत्ताविरुद्धवन्धाणादो ४ ।

#### अप्रशस्त कर्मीके अनन्त बहुमागत्रमाण अनुमागकाण्डकको ग्रहण किया ।

§ ५५. यद्यपि इन दोनों आवश्यकांका अनन्तर ही प्ररूपण कर आये है तो भी अपूर्वकरण-विषयक सभी आवश्यकांके कथन करनेके सम्बन्धसे फिर भी उनका निर्देश किया है, इसिल्ये पुनक्तत दोष सम्भग्न नही है।

#### \* पल्योपमके संख्यातवें भागको स्थितिबन्धमेंसे घटाता है ।

५६ स्थितिबन्धापसरण यह तीसरा आवश्यक है, इसलिये अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे सभी कर्मोका जो स्थितिबन्ध होता है उमकी अपेक्षा पश्योपपके सस्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्धको घटाकर यह अपूर्वकरणके प्रथम समयमे स्थित जीव अन्य स्थितिबन्धको आरम्भ करता है ऐसा यहाँ प्रहुण करना चाहिये।

 उदयावलिके नाहर निशिष्त गुणश्रेणि अपूर्वकरणके कालसे और अनिष्वचि-करणके कालसे विशेष अधिक कालप्रमाण आयामवाली होती है।

५५७ उसी समय परिणामविदोवका असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण द्रध्यका अपकर्षण करके उदमाविक बाहर गुण्यं णिको निक्षिप्त करता है, जिसका आयाम अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके बाहर गुण्यं पिको निक्षाप्त कालप्रमाण होता है। इस प्रकार यह चौषा आवश्यक जानना चाहिये। यहाँपर विशोध अधिकका प्रमाण सुक्षसाम्पराय और बोणकवायके कालसे विशोध अधिक है ऐसा यहण करना चाहिये ।

ता॰प्रतौ अपुञ्च - इत्यत विसेसुत्तरकालो इति यावत् टीकाया सम्मिलितः ।

🏶 जे अप्पसत्थकरूमंसा ण बज्मांति तेसिं करमाणं गुणसंकमो जादो ।

५ ५ = पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेढीए पदेसम्मस्स परायडीद्यु संकमो गुण-संकमो ति मण्यदे । सो वृण अप्यसत्याणमेव कम्माणमवज्ज्ञमाणाणं होदि, अण्यस्य तप्यवृत्तीए असंमवादो । एवंलवखणो गुणसंकमो पुव्वमसंतो एण्डिसपुव्वकरणपढम-समए पारद्वो ति मणिटं होड ५ ।

 तदो द्विदिसंतकम्मं द्विदिशंघो च सागरोवमकोडिसदसहस्स-पृथत्तमंतोकोडाकोडीए । गंधादो पुण संतकम्मं संखेळाग्रुणं ।

५ ५९ अपुष्वकरणपटमसमए द्विदिवंधो द्विदिसंतकम्मं च सामरोवमकोडि-सदसहस्सपुधचमंत्रोकोडाकोडीए वहृदि ति घेतव्वं। णवरि ह्विदिवंधादो द्विदिसंतकम्मं संखेजज्युणमेत्तं दोदि, सम्माइदिवंधसंताणं तहाआवेणेव सन्वत्थाबहु।णदंसणादो ।

१ एसा अपन्वकरणपढमसमए पर्वेषणा ।

१६० सुगमं।

% एतो<sup>ँ</sup> विदियसम् ए णाणतं ।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-सूत्रके अविरुद्ध व्याख्यानसे जाना जाता है ४।

क जो अप्रयस्त कर्म नहीं वैंधते हैं उन कर्मोंका गुणसंक्रम होने लगता है। ६ ५८ प्रत्वेक मममये असंव्यातगुणे अणिक्यसे प्रदेशपुंजका पर-प्रकृतियोमे संक्रम होना गुणसक्रम कहा जाता है। परन्तु बहु ति बँगेनवाले अप्रयस्त कर्मोंका हि होता है, स्वीकि अन्यम उसकी प्रवृत्तिका होना असम्भव है। हम प्रकारके लक्ष्मणवाला गुणसंक्रम पहले नहीं होता था, अब अपूर्वकरणके प्रथम समयमे प्रारम्भ हो जाता है यह उक्त क्ष्मणका तात्म्य है ५।

\* वहांसे स्थितिसरकर्म और स्थितिबन्ध कोड़ाकोड़ी सागरोपमके मीतर कोड़ि-रूक्षपृथक्त सागरोपमत्रमाण होने रूगता है। किन्तु बन्धसे सरकर्म संख्यातगुणा होता है।

§ ५९. अपूर्वकरणके प्रथम समयमे स्थितिबन्ध और स्थितिसत्कमं कोडाकोडी सागरोपमके भीतर कोडिलक्षपृष्कत्वामारो ामप्रमाण होता है ऐसा यहाँ बहुण करना वाल्रिये। इतमा विवोयता है कि स्थितिबन्धे स्थितियत्कमं सदयातपुणा होता है, स्थोकि सम्यादृष्टि जीवोके बन्ध और सत्क्का सर्वेत्र उसी रूपसे अवस्थान देखा जाता है।

# यह अपूर्वकरणके प्रथम समयमें की गई प्ररूपणा है।

§ ६०. यह सूत्र सुगम है।

आगे दूसरे समयमें नानापनको कहते हैं।

१. ता॰प्रती 'जे अप्पसत्वकम्मंमा' इत्यादि मूर्व टीकाया सम्मिलितन् । २ आ॰प्रती सूत्रमिद टीकार्या सम्मिलितम् ।

९ ६१, पढमसमयपरूबणादो विदियसमए जं णाणतं तमिदाणि वत्तइस्सामो त्ति मणिदं होदि ।

%∌ तंजहा।

§ ६२ सगमं।

 श्रुणसेंद्री असंखेज्ञगुणा । सेसे च णिक्खेवो । विसोही च अणंत-गुणा । सेसेसु आवासयेसु णत्थि णाणत्तं ।

§ ६३. एवमेदाणि तिण्णि चेव णाणनाणि, अण्णेसु आवामयेसु ण किंचि णाणन्तमस्थि, तेथि पुल्वनाणं चेव विदियसमए वि पत्रुन्तिदसणादो नि भणिदं होदि ।

🕸 एवं जाव पढमाणुभागखंडयं समत्तं ति ।

६ ६४. एबसेदेणाणंतरपरूबिदेण कमेण ताव णेदव्वं जाव एतो उत्रिर अंतो-स्नुहुत्तमेत्तमद्वाणं गंतूण पढमाणुभागसंबद्धं णिहिदं ति । क्वदो ? एदम्मि विसये विदिय-समयपरूबणाए णाणतेण विणा पबुत्तिदंसणादो ।

क तदो से काले अण्णमणुभागखडयमागाइदं। सेसस्स अणंता भागा।

६६५ पटमाणुभागसंडये अंतोग्रुहुनेण णिल्लेविदे तदणंनरसमए चेव अण्ण-मणुभागसंडय घादिदसेसाणुभागस्स अणंतभागमेत्रमागाइदमिदि वृत्तं होह। एवं

**# वह** जैसे ।

६६२ यह सूत्र सुगम है।

अनुस्त्रीण असंख्यातगुणी होती है और शेषमें निक्षेप होता है। विश्वृद्धि अनन्तगुणी होती है। श्रेष आवश्यकोंमें नानापन नहीं है।

\$ ६३ इस प्रकार ये तीन ही नातावन है, अन्य आवस्यकोमे कुछ भी नातावन नही है, क्योंकि जनकी पूर्वोक्तरूपसे ही दूसरे समयमे प्रवृत्ति देखी जाती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

# इस प्रकार प्रथम अनुमागकाण्डकके समाप्त होनेतक जानना चाहिये।

६६४ इस प्रकार अनन्तर को गई इस प्रस्त्यणके कमसे आगे अन्तर्मुहूर्नप्रमाण काल जाकर प्रथम अनुभागकाण्डकके समाप्त होनेतक कथन करना चाहिये, क्योंकि इस कालके भीतर अन्य प्रकारके नानापनके जिना दूसरे समयकी प्ररूपणके समान ही प्रवृत्ति देखी जाती है।

\* उसके बाद अगले समयमें अन्य अनुमागकाण्डकको प्रहण करता है, जो शेष रहे अनुभागके अनन्त बहुमागप्रमाण होता है।

\$ ६५ अन्तर्महूर्त कालके द्वारा प्रथम अनुभागकाण्डकके निर्लेषित हो जानेपर तदनन्तर समयमे ही घात करनेके बाद शेष रहे अनुभागके अनन्त बहुभागप्रमाण अन्य अनुभागकाण्डकको

६६१ प्रथम समयको प्ररूपणासे दूसरे समयकी प्ररूपणामे जो नानापन अर्थान् भेद है उसे इस समय कहेगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

पदमङ्गिदिखंडयकारूव्यंतरे चेव पुणो हुको अकुशाबसंडचाणि गेष्टयमाणस्ते संखेठजेस अणुमागखंडयसहरतेस गदेसु ताचे तदित्याणुमागखंडयण सह गडमहिदिखंडय-सपुरुवकरणस्स पदमङ्गिदेवंधो च जुमवयेदाणि व्यद्विदाणि चि पदुष्पायणकरुप्तरस्तं—

 श्रपं संखेकतेतु अणुआगर्णंडयसङ्ख्येषु गरेसु अण्णमणुआग-लंडयं पढमद्विदिखंडयं च। जो च पडम्बसम् अपुन्वकरणे द्विदिवंथो पबद्धो, एदाणि तिण्णि वि सम्मणं णिद्धिदाव्यि।

§ ६६. गयत्यमेदं सत्तं।

 एवं द्विविषयसहस्तेहिं गवैहिं अपुब्यकरणद्वाए संखेजजविभागे गवै तदो जिहा-परकाणं नेषवोच्छेदो ।

६ ६७. सुगमसेदं सुषं । णविर संखेजज्जदिभागे गदे चि सामण्णेण मणिदे वि अपुन्वकरणद्वं सत्त भागे काद्ण तत्त्र्ययमागे गदे चि घेतच्यं, 'वक्खाणदो विसेस-पडिवत्ती होह' चि णायादो ।

ताघे चेव ताणि गुणसंकमेण संकमंति ।

प्रहुण करता है यह उक्त कपनका तालायें है। इस प्रकार प्रथम स्थितिकाण्डकके कालके भीतर ही पुन पुन: अनुभागकाण्डकांको प्रहुण करनेवाले ओवके हुआरों अनुभागकाण्डकांके जागेपर उस कालमें वहींके अनुभागकाण्डकके साथ अपूर्वकरण बीवके प्रथम स्थितिकाण्डक और प्रथम स्थिति-बन्ध ये तीनो ही एक साथ समाप्त होते हैं इस बातका कथन करनेके लिये आगेका सुन कहते हैं—

इस प्रकार संस्थात इजार अनुभागकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर अन्य अनुभाग-काण्डक, प्रथम स्थितिकाण्डक और वो अपूर्वकरणके प्रथम सययमें स्थितिबन्ध बांधा था ये तीनों ही एक साथ समाप्त हो बाते हैं।

§ ६६. यह सूत्र गतार्थ है।

इस प्रकार हजारों स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेके साथ अपूर्वकरणकालके संख्यातने भागके व्यतीत होनेपर उस समय निद्रा और प्रचलाकी बन्धच्युच्छित्ति होती है।

§ ६७. यह सूत्र सुनम है। इतनी विशेषता है कि 'संखेज्जदिशाने गर्द' ऐसा सामान्यरूपसे कहनेपर मी अपूर्वकरणके कालके यात आग करके उनमेंसे एक भागके जानेपर ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि व्याख्यानसे विशेषकी प्रतिपत्ति होती है ऐसा न्याय है।

 उसी समय ये दोनों प्रकृतियाँ गुजसंक्रमके द्वारा अन्य प्रकृतियोंमें संक्रमित होती हैं।

१. ताश्यतौ गेष्ट्य⇔ इति वाठः ।

- § ६८ इदो ? बोच्छिन्यवंश्वाणम्ण्यसम्बद्धाणं खन्मोनसामगेतु गुणसंकर्मं ग्रीत्रण पयारंतरस्यासंग्रनादो ।
  - 🕸 तदो हिदिबंबसहस्सेसु गरेसु परमवियणामाणं बंधवोच्छेदो जादो।
- ५ ६९. अपुञ्चकरणद्वाण ख्रुस् सत्तमागेस् गरेस् परमवसंबंधीणं बंधवोच्छेदो जादो ति मणिदं होदि । काणि ताणि परमवियणामाणि ति वृत्ते—देवगदि-पॉर्वादिय-जादि-वेजिव्याहारतेजाकम्मह्यसरिष्ट-समबजरसर्मटाण-वेजिञ्ज्याहारसरीरंगीवंग वण्ण-वांच रस-फास-देवगङ्गाओगगाणुपुन्वि-जगुरुअलङ्गुजादि ५— पसत्यविद्यायादि-तसादि ५— विर-सुभ-सुभग-सुस्सरादेज्ज-णिमिण-तित्थ्यरणामाणि । इदो एदेसि परमाव्यसण्णा ? परमवसंबिद्देवगदीए सह बंधवाओग्गचादो । ण बसिग्तिए वि बंधवोच्छेदो एत्था-संकणिज्जो, परमविष्यणमत्ताविसेसे वि तिस्से उचरिमविसोहीहिं अविरुद्धबंधाए जाव सुद्धुसार्यपराह्यवरिमतसयो ति बंधुबरमाभावादो । संपदि एत्तो उवरि ति पुल्बुलेणेव कमेण संबेज्जेसु हिदिबंधगहस्सेसु गच्छमाणेसु तदो अपुल्वकरणद्वा समप्पदि ति जाणावणह्युसरस्तमाह—
  - \* तदो हिदिवंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयअपूर्वकरणं पत्तो ।

§ ६८ क्योंकि बन्धसे व्याच्छिन हुई अप्रशस्त प्रकृतियोका क्षपकश्रीण और उपशमश्रीणमे गुणसंक्रमको छोडकर दूसरा प्रकार असम्भव है।

तत्पश्चात् इजारीं स्थितिबन्धोंके जानेपर परभवसम्बन्धी नामकर्मकी

प्रकृतियोंकी बन्धन्युच्छिति हो जाती है।

६ ६९. अपूर्वकरणके छह-सात भागोंके जानेषर परभवसम्बन्धी प्रकृतियोको बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है यह उक्त कथनका तात्यर्थ है। वे परभवसम्बन्धी प्रकृतियाँ कौन हे ऐसा पृक्षनेषर कहते है—देवगित, पञ्चीन्द्रजाति, वैज्ञिधिकश्चरीर, जाहारकश्चरीर, तेजसश्चरीर, कार्मणवारीर, सम्वतृत्रुप्रसंदिन, वेजिधकश्चरी आहारकश्चरीर आगोपाग, वर्ण, गन्थ, रस, स्पर्ण, देवगितायोगानुपुर्वी, अनुरूष्ठ्य आदि चार, प्रशस्नविहायोगित, त्रसादि चार, स्थिर, युभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्णकर।

शका-इनकी परभवसम्बन्धी प्रकृतियां यह सज्ञा किस कारण है ?

समाधान—क्योकि ये परभवसम्बन्धी देवगतिके साथ बन्धके योग्य है, इसल्प्रिये इनकी उक्त सज्ञा है।

किन्तु यहाँपर यश कीर्तिकी बन्धव्युच्छितिको आर्थाका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि परभव-सम्बन्धो नामकर्मकी अपेक्षा विशेषता न होनेपर भी उसका सुक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयतक उपरिम विश्वुद्धियोके साथ बन्धका विरोध न होनेसे उसके बन्धका अभाव नहीं होता, अर्थात् दसदें गुणस्थानके अन्तिम समयतक उसका बन्ध होता रहता है। अब इससे आमे भी पूर्वोक्त क्रमेरे हो सख्यात हनार स्थितिकथीके जानेपर तब अपूर्वकरण काल समाप्त होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सुक्का कहते है—

🕸 तत्पश्चात् हजारों स्थितिबन्धोंके जानेपर यह अधूर्वकरणके अन्तिम समयको

- % ७०. गयत्यमेदं सुत्तं । णविर चित्रसमयापुञ्चकरणमावे बद्दमाणस्स हस्सरिद-सय-दृगुंछाणं वंधवोच्छेदो जादो । तत्वेव छण्णोकसायाणसुदयवोच्छेदो वि जादो
  चि एसो अत्यो सुगमो चि सुच्यारेण ण प्रकविद्दो ।
  - \* से काले पहमसमयअणियही जावी।
- ६ ७१ को अणियद्दी णाम ? निद्दत्तिक्यांद्वतिः, परिणामानां विसद्वसभावेण परिणानिरित्यनर्थान्तम्म् । न विद्यते निद्दत्तिरस्येत्यनिद्दत्तिः । नानाजीवापेस्येकसमयि-कानां जीवपरिणामानां मिथो व्यावृत्यभावात्त्रतिसमयमेव स्थितैकैकपरिणामोऽनिवृत्ति-करण इत्युक्तं भवति । सुगमभन्यत् ।
  - \* पढमसमयअणियहिस्स आवासयाणि वत्तहस्सामो ।
- ७२ एवमणियट्टिकरणं पविद्वस्स पढमसमय जाणि आवासयाणि संभवंति ताणि परूवइस्सामा ति पइण्णावक्कमेदं ।
  - क्षतं जहा ।
  - 🤰 ७३. सुगमं ।

#### प्राप्त होता है।

६७०. यह सूत्र गतार्थ है। इतनी विशेषता है कि अपूर्वकरणगुणस्वानके अन्तिम समयमें स्थित हुए जीवके हास्य, रति, अय और जुगुस्का इन बार प्रकृतियोकी बच्च व्युच्छित्ति हो जाती है। तथा वहीपर छह नोकबायोकी भी वदयखुच्छिति हो जाती है। यत. यह अर्थ सुगम है, इसिंज्ये मुक्तारने हनका कथन नहीं किया।

अतदनन्तर समयमें वह प्रथम समयवतीं अनिवृत्तिकरणसंयत हो जाता है।
५०१ अनिवृत्तिका क्या अयं है?

समाधान — निवृत्तिका अर्थ ब्यावृत्ति है। परिणामोंकी विसदृशक्ससे परिणति यह इसका तात्यर्य है। जिसके परिणामोंकी निवृत्ति अर्थात् विसदृशता नहीं पाई जाती उसका नाम अनिवृत्ति है। नाना जीवोंको अपेका एक समयवर्ती जोवपरिणामोंके परस्पर ब्यावृत्तिका अभाव होनेसे प्रतिसमय होनेवाला एक-एक परिणाम अनिवृत्तिकरणसङ्गक होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। शेष कथन समम है।

# 🕸 अब प्रथम समयवर्ती अनिवृत्तिकरण जीवके आवश्यक बतलावेंगे ।

§ ७२. इस प्रकार अनिवृत्तिकरणमे प्रविष्ट हुए जीवके प्रथम समयमे जो आवश्यक होते है उन्हें बतलावेंगे इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है।

# वे जैसे ।

§ ७३. यह सूत्र सुगम है।

 पदमसमयश्राणियहिस्स अण्णं द्विविखंडयं पत्तिदोदमस्स संखे-खदिनागो ।

**\* अण्डामण्यागखंडयं सेसस्स अणंता यागा।** 

अण्णो हिदिवंघो पत्तिदोवमस्स संखेळिदिमागेण हीणो ।

पहमिद्विष्णंडयं विसमं जहण्णयादो उक्कसयं संखेळभागुत्तरं ।

९७५, एतदुक्तं भवति—तिकालगोयराणं सन्वेतिमणियदिक्रगणाण समाण-समये बहुमाणाणं सिरेसपरिणामचादो पदमद्विदिखंडयं पि तोर्स सिरसमेवेचि णाव-हारेपन्त्रं । किंतु तत्य जदण्णुक्कस्सविष्ण्यसंमवादो केर्मि पि सरिसं, केर्सि चि विसरिसमिदि गहेयन्त्रं । जदण्णादो गुण उक्कस्सयं णियमा संखेन्जभागुन्तरमेवेचि । कृदो गुण सरिसपरिणायेसु अणियद्विकरणेसु पदमद्विदिखंडयम्स विसरिसभावसंभवो चि णासक्राणन्त्रं, सरिसपरिणायेसु वि द्विदिसंतकम्मविसेसमस्सिय्ण तहाभावसिद्वीए

अन्य स्थितिकाण्डक होता है।

क्षेत्र रहे अनुमागके अनन्त बहुभागप्रमाण अन्य अनुमागक।ण्डक होता है ।
क्ष पन्योपमके संख्यातवें भागहीन अन्य स्थितिबन्ध होता हैं ।

६ ७४ स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक और स्थितिबन्धापसरणसे सम्बन्ध रखनेवाले ये तीनों ही आवश्यक सुपम हैं। यहीपर स्थितिकाण्डक आवश्यकके विषयमे किचित् प्ररूपण करने योग्य है, इसिटिये उसका कथन करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते है—

अथम स्थितिकाण्डक विषम होता है, जो जघन्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट संख्यातवे मागन्नमाण होता है।

% ७५ उकत सूत्रका यह तात्पर्य है कि समात समयमे रहनेवाले जिकालगोचर समस्त अनिवृत्तिकरण जीवोके सद्व परिणाम होनेके कारण उनके प्रथम स्थितिकाण्डक भी समान हो होता है ऐसा निवचय नहीं करना चाहिये | किन्तु वहीं अचन्य स्थितिकाण्डक और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक ये उक्तृष्ट स्थितिकाण्डक ये उक्तृष्ट स्थितिकाण्डक ये विकट्स सम्भव है, बयोकि किन्हींके सद्व होता है और किन्हींके विसद्य होता है ऐसा यहीं प्रहण करना चाहिये । जी स्थितिकाण्डक ज्ञायन्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट सख्यातवे भागप्रमाण अधिक होता है।

शका—सदृश परिणामवाले अनिवृत्तिकरण जीवोंमे प्रथम स्थितिकाण्डकके विसदृशपना कैसे सम्भव है ?

समाधान-ऐमी आशका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सदृश परिणाम होनेपर भी स्थिति-

विरोहाभावादो । तं कवं ? दो बीवा समगमेव सवगसेदिमारूढा । तत्य एक्को संखेजजभागुकरहिदिसंतकिम्मजो, अण्णो संखेजजभागदिशिहदिसंतकिम्मजो । तत्य जो संखेजजभागुकरहिदिसंतकिम्मजो । तत्य जो संखेजजभागुकरहिदिसंतकिम्मजो । तत्य जो संखेजजभागुकरहिदिसंतकिम्मजो । तत्य जो संखेजजभागुकरहिदिसंतकिम्मजो । तत्य जो संखेजजभागुकरहिदिसंदकिम्मजो विरोव विद्यार्थ । अप्रकार । अप्रक

🕸 पढमे हिदिकांडये इदे सन्वस्स तुल्लकाले अणियष्टिपविद्वस्स

सत्कर्मविशेषका आश्रय कर उस तरहसे उनकी सिद्धि होनेमे विरोधका अभाव है।

शका-वह कैसे ?

ममाभान — दो जोन एक साथ ही क्षपकश्रीणपर आरूड हुए । उनमेंसे एक सस्यातने भाग अधिक स्थितिस्कर्भवाला है और दूसरा संख्यातनें भागहोन स्थितिस्कर्भवाला है । उनमेंसे जो संख्यातनें भाग अधिक स्थितिस्कर्भवाला है अपने स्थान स्थान

शका—यदि ऐसा है तो संख्यातगुणे स्थितिसत्कर्मवालेका आलम्बन लेकर अनिवृत्तिकरण जीवके प्रथम स्थितिकाण्डक संख्यातगणा भी क्यो प्राप्त नहीं होता है ?

समाधान-नही, क्योंकि उस तरहसे प्राप्त होना असम्भव है।

शका-ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे धात करनेक बाद अवशेष रहे सबसे उत्कृष्ट स्थितिसक्तमेंके भी जन्यको अपेक्षा एक स्थितिकाण्डकके संख्यातवें भागमात्र ही अधिकरूपसे अवस्थानका नियम देखा जाता है, इस्किये अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे जचन स्थितिकाण्डकसे उत्कृष्ट स्थितिकाडक संख्यातवाँ भाग अधिक ही होता है, अन्य रूपमे नहीं होता यह सिद्ध हुआ। इसी प्रकार प्रथम अनुभागकाण्डकका भी विसदृष्ट्यपना समयके अविरोधपूर्वक जान लेना चाहिये।

🕸 प्रथम स्थितिकाण्डकके घात हो जानेपर सभी अनिवृत्तिकरण जीवोंके समान

१ बा॰प्रती --भागेण बाइज्जबि इति पाठः । २ ता॰प्रती --सेस सखेज्ज इति पाठः ।

हिदिसंतकम्मं तुरुपं। हिदिखंडयं एि सञ्वस्स अणियदिपविद्वस्स विविध-हिदिखंडयादो विविधहिदिखंडयं तुरुखं। तदो प्पडुटि तेदिमादो तदिमं तुरुखं।

६ ७६ एतरुक्तं भविन—पदमे द्विदिखंडे णिक्छेविदे संने सव्वस्स तिकालगोयरस्य अणियद्विम्स संमाण काले बङ्गमाणस्य चादिदावसेमं द्विदिस्तंतकम्मं समाणमेव
होदि, ममाणपरिणामेदि चादिद्ण परिसेसिदत्तादा । तदो विदियादिष्टिदिखडयाणं पि
तिव्यस्याणं समाणत्तमेव होइ, कारणे समाणे सतं कज्जस्य वि तहामावं मोत्त्र्ण पयारतरासंभवादो नि । एवमणूभागखंडयस्स वि एसा मिरमभावपरिक्खा कायव्वा, विदियादिश्वपुभागस्यडएसु णाणत्ताणुवलंभादो । एवं पटमद्विदिखंडयपरूवणावसरे चेव विदियादिद्विदिखंडयाणं पि मिरमभावं पर्कावय मपिह तिम्ह चेवाणियद्विपटमसमए द्विदिखंध-द्विदिसत्वकम्माणं पमाणावहारणद्वस्यारं सुत्तवयसमाह—

\* द्विविषंधो सागराचमसहस्सप्धत्तमंतो सदसहस्स ।

५ ७७, पुन्वं अतोकांडाकोडिपमाणो होतो हिदिबंधो अपुन्वकरणद्वाए संखेज्ज-सहस्तमेनोहि हिदिबंधोमरणेहि सुद्धु ओहहिय्ण अणियहिकरणपदमसमए सागरोवम-

समयमें समान स्थितिसत्कम होता है तथा स्थितिकाण्डक भी समान होता है । अतः अभी अनिवृत्तिकरण जीवींके दूसरे स्थितिकाण्डकसे दूसग स्थितिकाण्डक समान होता है तथा वहाँ लेकर उतनेवेंसे स्थितिकाण्डकसे उतनेवां स्थितिकाण्डक समान होता हैं ।

६ ७६ इस सूत्रका यह तात्यर्थ है कि प्रथम स्थितिकाण्डकं निर्लेषित हो जातेपर समान कालमे विद्यामा विकालगोनर सभी अनिवृत्तिकरण जीवोके चात करनेके बाद अविषष्ट रहा स्थितस्तकमं ममान ही होना है, व्योधि उह समान परिणागोक हारा चात करनेके बाद अविषष्ट रहा स्थितस्तकमं अनिवृत्ति होता है, क्योधि उह समान परिणागोक हारा चात करनेके बाद अविषष्ट रहा है। इसिल्य अनिवृत्तिकाण्डक भी समान होता है, क्योधि कारणाके रामान होतपर कार्यका भी उत्त प्रकारको छोडकर अन्य प्रकारमें शोना असम्भव है। इसी प्रकार अनुभागकाण्डककी भी यह सद्द्राक्यमे होनेकी पर्धाक पर लगे याहिय, क्योधि हित्तायादि अनुभागकाण्डकोमे विसद्वाता नही उपलब्ध होती। इस प्रकार प्रथम स्थितिकाण्डकोके न्याय हो हितायादि स्थितिकाण्डकोके प्रविद्यान कार्यक करके अय उसी अनिवृत्तिकाण्डकोके प्रकारको प्रथम सिथितवार और स्थितिकाण्डकोके प्रमाणका निज्यय करनेके लिये आगेके सूत्रप्रवाधको कहते है—

 स्थितिबन्ध एक लक्ष सागरोपमके भीतर सागरोपम सहस्रपृथक्त्वप्रमाण होता है।

९७७ पहले स्थितिवन्ध अन्त कोडाफोडी मागरोपमप्रमाण था, जो अपूर्वकरण कालमे संस्थात हजार स्थितिबन्धापसरणोके द्वारा बहुत अधिक घटकर अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे

१ ता॰प्रतौ तवियादो तदिय इति पाठ । २ ता॰प्रती पमाणे इति पाठ ।

सहस्सपुधत्तमेत्रो होद्ण अंतोसागरोवनसदसहस्सस्स पण्हदि ति वृत्तं होदि ।

\* डिविसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपृष्टमंतोकोडीएं।

% ७८. अतीकोडाकोडिमेचं द्विदिसंतकम्यमपुज्यकरणपरिणामिद्दं संखेजजसहस्समेचाहिदिखंडयथादेहिं चादिदं संतं ग्रुट्ठु ओहिट्ट्यूण अंतोकोडीएँ सागरोवमलक्खपुषचपमाणं होद्णाणियद्विपद्यसमए द्विद्मिदं भणिदं होदि ।

 गुणसिहिणिक्लेवो जो अपुब्वकरणे णिक्लेवो तस्स सेसे सेसे च भवति ।

§ ७९. अपुन्वकरणे जो गुणसेहिणिक्सेवो आहत्तो तस्म सेसे सेसे वेव अणि-यद्विकरणे गुणसेहिणिक्सेवं कुणांद, णाण्णहा ति बृत्तं होदि । णविर अपुन्वकरण-गुणसेही तत्य जदण्णुक्करसपरिणामसंभवेण जदण्णा उक्करसा च भवदि । अणियदि-गुणसेही पुण दक्वविसेसणिरवेक्सा परिणामविसेसाणुविहाइणी खविद-मुणिदकम्मसियेसु समाणा चेव होद्ण प्यदृदि चि णिच्छओ कायच्या । गुणसक्मो वि जो पुञ्चपयक्को अप्यसत्याणं कम्माणमबज्झमाणाणं सो तहा चेव प्यदृदि चि बचव्यं ।

# सब्वकम्माणं पि निष्णि करणाणि वोच्छिण्णाणि । जहा--अप्प-

सागरोपमसहस्रपृथक्त्वप्रमाण होना हुआ लक्षणसागरोपमके भीतर प्रवृत्त होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है।

 क्ष्यितिसत्कर्म कोड़ीप्रमाण सागरोपमके भीतर लक्षपृथक्त्वसागरोपमप्रमाण ता है।

स्थितिसर्का पहले अन्तःको हाको ही सागरोपमप्रमाण या वह अपूर्वकरण-सम्बन्धो परिणामीको निमित्तकर संस्थात हु बारप्रमाण स्थितकाण्डको के लान द्वारा चातित होकर बहुत अधिक घटकर एक को होश्रमाण सागरोपमके भोतर एकला खपुण्यस्य सागरोपमप्रमाण होकर अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे अवशिष्ट रहता है यह उक्तका तास्थ्य है।

क्श अपूर्वकरणमें जो गुणश्रेणिनिक्षेप आरम्भ किया था उसके शेष-शेषमें निक्षेप होता है।

९ ७९ अपूर्वकरणमे जो गुणव्यणिनिकोष आरम्ब किया था उसके शेष-शेषमे ही अनिवृत्ति-करण जीव गुणव्यणिनिकोष करता है, अन्य प्रकारित निर्मण नहीं करता यह उक कथनका तात्वर्य है। इतनी विश्वचता है कि अपूर्वकरणमे जध्य और उत्कृष्ट परिणाग सम्भव होनेसे वही अपूर्व-करणगुणव्योण जष्यन्य और उत्कृष्ट होती है, परनु अनिवृत्तिकरणगुण्योण प्रव्यविविषकी अधिका किये बिना अधित कर्माशिक और गुणित कर्माशिक जीवोमें परिणामिवधेषके अनुसार होकर ही प्रवृत्त होती है ऐसा निश्चय करना चाहिये। गुणवंकम भी नहीं वैधनेवाले अप्रशस्त कर्मोंका जो पहुंक प्रवृत्त हुआ था वह उसी प्रकारित अवुत्त रहता है ऐसा कहना चाहिये।

🕸 सभी कर्मोंके तीन करण भी व्युच्छिन्न हो जाते हैं। यथा-अप्रशस्त उप-

आ॰प्रती --मंतोकोडाकोडीए इति पाठः । २, आ॰प्रती अतोकोडाकोडीए इति पाठः ।

सस्थववसामणकरणं णिधशीकरणं णिकाचणाकरणं च ।

५ ८०. इदी एदेसि करणाणमेत्य बोज्डिरणियमो ति णासंकणिज्जं, अणियद्वि-परिणाममाहत्येण तिण्डमेदेसिमप्पसत्यकरणाण णिम्मुलविणासे विरोहाभावादो । तम्हा पत्तो पाए सन्विति कम्माणं सन्वं पि पदेमग्मध्नदयोदीरणसंकमोकङ्गणापाओग्मं होद्ण पयद्वदि ति घेत्रव्वं ।

इत्वाणि सन्वाणि पढमसमयत्रणियहिस्स आवासयाणि परू-

विदाणि ।

寒 से काले एदाणि चेव, णवरि गुणसेढी असंखेरजगुणा । सेसे सेसे

च णिक्खेवो । विसोही च अणंतगुणा ।

५ ८२. सुगमत्तादो ण एत्थ किंचि वत्तव्यमित्थ । एवमेदाणि आवासयाणि अणुपालेमाणस्स अंतीश्रहुत्तं गंतुण पढमाणुआगखंडयं णिल्लेविज्जदि । तिम्म णिल्ले-विदे अण्णमणुआगखंडयं सेसाणुआगसंतकम्मस्स अणंता भागमेत्तमादवेइ । सेसेसु आवासपसु णत्थि णाणत्तं । एवं संखेज्जसहस्समेतेसु अणुपागखंडएसु णिबदिदेसु

#### शामनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण।

§ ८० शका-यहाँ इन करणोके विच्छिन्न होनेका नियम किस कारणसे है ?

समाधान—ऐसी आशंका नही करनी चाहिये, क्यो अनिवृत्तिके परिणामोके माहात्म्यवश इन तीन अप्रशस्त करणोके निर्मुल विनाश होनेमे कोई विरोध नही है।

इसलिये यहाँसे लेकर समस्त कर्मोंके नभी प्रदेशपुंज उदय, उदीरणा, संक्रम और अपकर्षणके योग्य होकर प्रवृत्त होते हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिये।

अ अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें ये सब आवश्यक कहे।

९८१ अनन्तर कहे गये ये सब आवश्यक अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयको अधिकृत करके कहे यह सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। इस प्रकार प्रथम समयसे सम्बन्ध रखनेवाले आवश्यकोका कथन करके अब दूसरे समयमे इनमे नानापनका अनुसन्धान करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते है—

अनन्तर समयमें ये ही आवश्यक होते हैं। इत्टी विशेषता है कि गुणश्रीण असंख्यातगुणी होती है, श्रेष-श्रेषमें निक्षेप होता है तथा विश्वद्धि मी अनन्तगुणी होती है।

५८२. सुगम होनेसे प्रकृतमे कुछ वक्तव्य नहीं है। इस प्रकार इन आवश्यकोका पालन करनेवाले जीवके अन्तमूंहर्तकाल जाकर प्रथम अनुभागकाण्डक निर्लेषित हो जाता है। उसके निर्लेषित होनेपर शेष अनुभागसल्जमेंक अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागकाण्डकको आरम्भ करता है। शेष आवश्यकोमे नानापन नहीं है। इस प्रकार सख्यात हजारप्रमाण अनुभागकाण्डकोके तक्काले पढनहिदिकांडयं पढमी हिदिबंधी क्षण्णसणुजागकांडवं च जुगनैव णिहिदाणि । एवमेदेण कमेण पुणो पुणो हिदि-अणुभागे बादेमाणस्स संखेळ्जसहस्समेचेसु हिदि-स्रोडएसु गदेसु ताचे अणिवहिजद्वाए संखेळ्जा जागा गदा होति । संपहि तन्दि अवस्थंतरे वद्वमाणस्म हिदिबंधपरिहाणि जहाकसं परूवेमाणी सुचपबंधसुचरं मणह---

- एवं संस्केज्जेसु ठिविबंधसहस्सेसु गरेसु तदो अण्णो द्विविबंधो
   असण्णिद्विविधसमगो जावो ।
- ५८३. एत्यासण्याद्विदिवंचो चि बुचे मोहणीयस्स सागरोवमसहस्सस्स चत्तारि सत्तामागा गहेयव्वा । णाणावरणादीणं वि अव्यव्यणो परिमानेण सागरोवमसहस्सस्स तिण्णि सत्तमागा, वेसचनाणा च गहेयव्वा । व्वंपवारेण अस्विणाद्विदिवंचेण समगो एत्यानणद्विदिवंचो द्विदिवंचोसरणमाहृष्येण बादो चि एसो एत्य सुत्तत्वविणिच्छजो ।
- तवी संखेक्जेसु द्विविवंधसहस्सेसु गरेसु चर्जित्यद्विदिवंध-समगो जावो ।
- ९ ८४. चर्जीरियिट्टिदिवंघो चि बुचे मोहणीयादीणं सागरीवमसदस्स चचारि सचमागा तिण्णि सचमागा, वे सचमागा च जहाकमं गहेयच्या । एवंविदेण चर्जीदिय-द्विदिवधेण समगो एत्यतणद्विदिवंधो जादो चि मणिदं होदि ।

नियतित होनेपर उसी समय प्रथम स्थितिकाण्डक, प्रथम स्थितिकन्य और अन्य अनुभागकाण्डक एक साथ ही समाप्त होते हैं। इस प्रकार इस कमसे पुतः पुतः स्थितिकाण्डक और अनुभाग-काण्डका थान करनेवाले जीवके संख्यात हुजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर उस समय अनिवृत्तिकरणके कालका संख्यात बहुआग व्यतीत हो जाता है। जब उस दूसरी अवस्थामें विद्यान हुए जीवके स्थितिकत्यको हानिका कमानुसार कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्यको कहते हैं—

ॐ इस प्रकार संख्यात इजार स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर तत्पश्चात् अन्य स्थितिबन्ध असिवियोंके स्थितिबन्धके समान हो जाता है।

§ ८३. यहाँपर 'असंज्ञियोंका स्थितिबन्ध' ऐसा कहनेपर मोहनीयकर्मका एक हजार सागरो-पमके वार-सातभागप्रमाण ग्रहण करता चाहिये। ज्ञानावरणादि कर्मोका श्री अपने-अपने प्रतिभागके अनुसार एक हजार पारोपपमके तोन्सातभागप्रमाण और दो-सातभागप्रमाण ग्रहण करता चाहिये। इस प्रकारसे असंज्ञियोंके स्थितिबन्धके समान यहाँका स्थितिबन्ध स्थितिबन्धापसरणके माहात्य्यवश हो जाता है। इस प्रकार यहांपर यह सूचके अर्थका निक्चय है।

अः तत्पश्चात् संख्यात इजार स्वितिषण्योंके व्यतीत होनेपर चतुरिन्द्रिय जीवोंके समान स्थितिकस्थ हो जाता है।

६८४. चतुरिन्द्रिय जीवोंका स्थितिबन्ध' ऐसा कहनेपर मोहनीय आदि कमोंका तौ सागरोपमके बार-बातमाग, तौन-सातमाग और दो-सातमागप्रमाण यथा क्रमसे प्रहण करना चाहिये। इस प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवोंके स्थितिबन्धके समाम यहाँ तम्बन्धी स्थितिबन्ध हो जाता है यह तक क्षमका तालप्ये हैं।

- # एवं तीइंदियसमगो बीइंदियसमगो एइंदियसमगो जादो ।
- ६ ८५. सुगमं।
- # नदो एइंदियहिदिवंषसमगावो हिदिवंषावो संखेज्जेसु हिदिवंध-सहस्सेसु गदेसु णामागोदाणं पत्निदोवमहिदिगो वंधो जादो।

९ =६. सुगमं।

- ताचे णाणावरणीय-वंसणावरणीय-वेदणीय-वंतराइयाणं दिवह-पत्तिदोवमद्वितिमो वंघो, मोहणीयस्य वे पत्तिदोवमद्वितिमो वंघो ।
  - § ८७. एत्य तेरासियकमेणेदस्स द्विदिवंधस्स सम्रुप्पायणविही दङ्गवो ।
  - नाचे द्विदिसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपुष्टां ।
- § ८८. पुठ्यं पि अणियद्विकरणपटमसमयप्यहुिंह सागरीवमसदसहस्सपुथयमेष-मेव द्विदिसंतकस्मं, किंतु तथा संखेज्जसहस्समेषद्विदिखंडयमादेहिं संखेजजागुणहीणं होतृण अज्ज वि सागरीवमसदसहस्सपुध्यसंखाविसये चेव वृहदि, णो हेह्रा चि जाणा-वणह्रमेदं पर्रुविदं ।
- अच्छानागोदाणं पित्रदोवमद्विदिगो यंघो ताघे अच्याबहुकं
   वसङ्क्सामो ।
- \* इसी प्रकार तीन इन्द्रियों जीवोंके समान, द्वीन्द्रिय जीवोंके समान और एकेन्द्रिय जीवोंके समान स्थितिबन्ध हो जाता है।

§ ८५ यह सूत्र स्गम है।

कं तत्परचात् पॅकेन्द्रिय जीवोंके समान स्थितिबन्धके बाद संख्यात हजार स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर नामकर्म और गोत्रकर्मका पन्योपमत्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता हैं।

१८६ यह सुत्र सुगम है।

- क्ष उसी समय ज्ञानावरणीय, दर्जनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मोका देई पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है तथा मोहनीयकर्मका दो पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है।
  - ९ ८७. यहाँपर त्रेराशिककमते इस स्थितिबन्धके उत्पन्न करनेकी विधि जान लेनी चाहिये।
     अ उसी समय स्थितिसत्कर्म एक लाखपुषक्त सागरोपमप्रमाण होता है।
- \$ ८८ यद्यां पृष्ठमें भी जीनवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर एक लाखपुथस्य सागरीयम् प्रमाण ही स्थितसल्यमं रहा है, किन्तु उपसेसे संस्थात हुआर स्थितिकाण्डकोके यात होनेसे संस्थात गुणा हीन होकर अभी भी एक लाखपुथस्य सागरीयम्प्रमाण संस्थास्यमें ही पाया जाता है, उससे कम नहीं इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये यह सूत्र कहा है।

क्ष जिस समय नामकर्म और गोत्रकर्मका पत्र्योपमत्रमाण स्थितिबन्ध होता है

- तं जहा—णामागोदाणं डिविषंषो योबी । णाणावरणीय-दंसणा-वरणीय-बेदणीय-कंतराइयाणं डिविषंषो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स द्विषंषो विसेसाहिओ ।
- ५ ८९, सुगमो एसो अप्याबहुअपनंधो । ण केबलमेसो वेव ठिदिवंघो एटेणप्या-बहुअविदिणा पयद्दो, किंतु अहककंता सन्वे वि द्विदिवंघा एटेणेव कमेण पयद्दा ति जाणावणक्रमिदमाह—
  - अदिक्कंता सब्बे द्विदिवंघा एदेण अप्पाबहुअविहिणा गदा ।
- ९ ९०. तदो तेसिमंतदीवयभावेणेसो अप्पाबहुआणिहेसो एत्थ कओ चि एसो
  एदस्स भावत्थो ।
- \* तदो णामागोदाणं पत्तिदोबमिहिदगे विधे पुण्णे जो अण्णो हिदिवंबो सो संखेळगुणहीणो। सेसाणं कम्माणं हिदिबंघो विसेसहीणो।
- ५ ९१. कुदो एवमेत्य णामागोदाणं पलिदोवमङ्किविवंधादो संखेज्जगुणहाणीए द्वितिवंधोसरणपवृत्ती एककसराहेण जादा चि णासंकणिज्जं, सहावदो चेव एत्य तहा-

## उस समयके अन्पबहुत्वको कहते हैं।

- क्ष वह जैसे—नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। ज्ञाना-वरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तरायकर्मका स्थितिबन्ध विश्लेष अधिक है। मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध विश्लेष अधिक है।
- ५८९ यह अल्पबहुत्वप्रबन्ध सुगम है। इस अल्पबहुत्विचिध्ते केवल यही अल्पबहुत्व इस अल्पबहुत्विचित्ते नही प्रवृत्त हुआ है, किन्तु अतिकान्त सभी स्थितिबन्ध इसी क्रमसे प्रवृत्त हुए हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस सुत्रको कहते हैं—
  - अ अतिकान्त सभी स्थितिबन्ध इसी विधिसे व्यतीत हुए हैं।
- ५ ९०. इसलिए उन स्थितिबन्धोंके अन्तदीपकरूपसे इस अल्पबहुत्वका निर्देश यहाँपर किया है यह इस सुत्रका भावार्थ है ।
- क तत्पश्चात् नामकर्म और गोत्रकर्मके पन्योपमप्रमाण स्थितिवन्धके सम्पन्न होनेपर जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है तथा श्रेष कर्मीका स्थितिबन्ध विशेष हीन होता है।
- § ९१ शंका—इस प्रकार यहाँपर नामकर्म और गोत्रकर्मके पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्धसे संख्यातगुणे हीन स्थितिकन्धके अपसरणको प्रवृत्ति एकवारमे कैसे हो जाती है ?

समाधान-ऐसी आशंका नही करनी चाहिये, क्योंकि स्वभावसे ही जीवक उस प्रकारसे

१. ता॰प्रतौ -दि्ठदिगी बंधो इति पाठः ।

विवृद्धिदवंधीसरणसन्तीए जीवस्य सञ्चल्यक्तिंसणादी ।

 माने अप्याबहुकं। णामागोदाकं द्विदिवंघो धोवो। चदुण्हं कम्माणं द्विदिवंघो तुल्लो संखेळगुणो। मोहणीयस्स द्विदिवंघो विसेसाहिको।

६ ९२ सगमं ।

अपरेण कसेण संस्थेताणि हिदिवंधसहस्ताणि गदाणि। तदो णाणा-अपरेणाय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं पश्चिदोयमहिदिगो वधो जावा।

५ ९३. सगमं ।

# नाथे मोहणीयस्स निमागुत्तरपित्रदोत्रमष्टिदिगो बंधो जादो ।

६ ९८. इदा ? तीमिगाण पिल्दोबमद्विदिगे वंघे जादे चालीसियस्स मोहणी-यस्स तहाविहद्विदेवंघमिद्वीए णाहयचादो ।

तदो अण्णो द्विविषयो चतुण्हं कम्माणं संखेळगुणहीणो ।

६ ९५ कुदो ? पलिदोवमाहिदिसंघादो हेड्डा संखेजजगुणहाणीए चैव हिदियंथी-सरणं होदि चि णियमदंसणादो ।

स्थितिबन्धके अपगरणको शक्तिको उत्पत्ति देखी जाती है।

# उस समय अन्यबहुत्व--वामकर्म और गोत्रकर्मका रिगतिवन्ध सबसे थोड़ा है। चार कर्मोंका स्थितिबन्ध परस्पर तुन्य होकर संख्यातगुणा है। मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

५ ९२. यह सूत्र सुगम है।

क्ष इस कमसे संख्यात इजार स्थितिकन्ध व्यतीत हो जाते हैं। तत्परचात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मोका पन्योपमप्रमाण स्थिति-बन्ध हो जाता है।

९ ९३. यह सूत्र सुगम है।

अ उसी समय मोहनीयकर्मका तीसरा भाग अधिक पच्योपमग्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है।

५९४. क्योंकि तीरिाय प्रकृतियोके पत्थोपमप्रमाण स्थ्रितवन्ध ही जानेपर चालीसिय मीहनीयकर्मके उत्ती प्रकारसे गिद्धि न्यायप्राप्त है।

अत्यक्ष्यात् अन्य स्थितिबन्धके अनुसार चार कर्मोंका संख्यातमुणा हीन स्थितिबन्ध होता है।

५ ९५ क्योंकि पत्योगमधमाण स्थितिबन्धसे नीचे संख्यातमुणी हानिरूपसे ही स्थितिबन्धका अपसरण होता है ऐसा नियम देखा जाता है ।

१ आ॰प्रतौ अमसंज्ञगुणो इति पाठ । २ क॰प्रतौ ससोज्जगुणहोण इति पाठ ।

 स ताघे अप्पाबहुकां । णामागोदाणं हिदिबंधो योवो । बदुण्हं कम्माणं हिदिबंधो संखेळगुणो । मोहणीयस्त हिदिबंधो संखेळगुणो ।

६ ९६. सुगमं।

अ एवेण कमेण संखेळाणि द्विविबंधसहस्साणि गदाणि। तदी मोहणीयस्स पिखवीवमद्विविगो वंथी। सेसाणं कम्माणं पिलवीवमस्स संखेळिविभागो द्विविवंथी।

५ ९७ तिभागुत्तरपिळिदीवसादी संखेज्ञसहस्समेचीई द्विदिवंधोगरणैई जहाकमं तिमागे परिहीणे मोहणीयस्स वि ताचे पिळदोवसङ्किदगो वंधो संजादो चि बुत्तं होदि।

ॐ एवम्हि हिविषंत्रे पुण्णे मोहणीयस्स हिविषंत्रे पतिषोवमस्स संस्केळविमागो।

§ ९८ सुगमं।

 क्ष तदी सव्वेसिं कम्माणं द्विदिवंघो पिलदोवमस्स संखेजजिदिभागो चेव ।

# उस समय अन्यबहुत्व---नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितवन्ध सबसे स्तीक होता है। चार कर्मोंका स्थितवन्ध संख्यातगुणा होता है। मोहनीयकर्मका स्थित-बन्ध संख्यातगुणा होता है।

§ ९६ यह सूत्र स्गम है।

ॐ इस क्रमसे संख्यात इजार स्थितिबन्ध व्यतीत हो जाते हैं। तत्परचात् मोइनीयकर्मका पन्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तथा शेष क्रमौंका पन्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्ध होता है।

§ ९.७. तृतीय भाग अधिक पत्योपमप्रमाण मोहृतीयकर्मके स्थितवन्धमेसे संख्यात हजार स्थितिवन्यापसरणोके द्वारा यथाक्रम तृतीय भागप्रमाण स्थितिबन्धके कम हो जानेपर उस समय मोहृतीयकर्मका भी पत्योपमकी स्थितिवाला बन्ध हो जाता है यह उक्त सुत्र द्वारा कहा गया है।

 इस स्थितिबन्धके सम्पन्न हो जानेपर पश्चात् मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध प्रस्थोपमके संख्यातर्वे मागप्रमाण होता है।

§ ९८ यह सूत्र सुगम है।

 तत्पश्चात् सभी कर्मोंका स्थितिबन्ध पन्योपमके संख्यातवें मागप्रमाण ही होता है।

१ ता॰प्रतौ असक्षेण्जगुणो इति पाठ । २ ता॰प्रतौ एदेणैव इति पाठ ।

#### ६९९ सुगमं।

- श्र ताचे वि अरपाबहुक्षं । णामागोदाणं द्विदिवंघो थोवो । णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीय-कांतराइयाणं द्विदिवंघो संग्वेळगुणो । मोहणीयस्स द्विदिवंघो संग्वेळगुणो ।
- - एवेण कमेण संखेजाणि द्विविवंघसहस्साणि गदाणि ।
- ५ १०१ सुगमं । एवमेदेण अप्पाबहुअबिहिणा सच्वेभि कम्माणं पिलिदोवमस्स संस्वेच्विदमागिगेसु संखेच्वेतु द्विदिवंधसहस्सेयु गदेसु तदो णामागोदाण वा पच्छिमे पिलिदोवमस्स संखेच्विदमागिगे द्विदिवंधे द्राविकिद्विसप्णदे संपत्ते तदो असंखेच्ये मागे द्विदिवंधेणोसरमाणस्म जाधे णामागोदाणं पिलिदोवमस्स असंखेच्यदिमागिथी पदमो द्विदिवंधो जादो ताथे अण्णारिसमप्याबहुअ होदि नि पदुष्पाएमाणो सुन्तपवंध-स्वत्तं अणदि—
- तदो अण्णो द्विदिवंघो जाथे णामागोदाणं पिखदोवमस्स असंखे-खदिमागो ताथे सेसाणं कम्माणं द्विदिवंघो पिलदोवमस्स संखेळिदभागो ।

अ उस समय भी अन्यबहुत्व--नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे स्रोक हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है। मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है।

§ १०० यह सुत्रप्रबन्ध भी सुगम है. क्योकि पूर्वमे प्रवृत्त हुए अल्पबहुस्वकी ही इस समय नानापनके बिता प्रवृत्ति होती है इसकी सम्हाल करना इसका प्रयोजन है।

#### % इस क्रमसे संख्यात हजार स्थितिवन्ध व्यतीत हो जाते हैं।

६ १०१ यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार इम अल्पबहुत्य विधिसे सभी कमंकि पत्योपमके संस्थातके भागसम्बन्धा स्थात हुजार स्थितिकच्योके व्यतीत हो जानेपर तत्त्वचात् नामकमं और गोत्रकमंके दूरापकृष्टि संज्ञावाले अन्तिम पत्योपमके सस्यातके प्राप्याण स्थितिकच्योक सम्यन्त हो जानेपर तत्त्वच्यात् स्थितकच्यारणके असस्यात बहुआयप्रमाण होनेपर जब नामकमं और गोत्रकमंका पत्योपमके असंस्थातकं भागप्रमाण प्रथम स्थितिकच्य हो जाता है तब जन्य प्रकारका अस्पबहुत्य होता है इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके सुत्रप्रवच्यको कहते हैं—

क्र तब अन्य स्थितिवन्ध होता है। जब नामकर्म और गोत्रकर्मका पच्योपमके असंस्थातवें भागप्रमाण स्थितिवन्ध होता है तब शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध पच्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है।

<sup>९९ यह सूत्र सूगम है।</sup> 

#### ९ १०२ सुममं।

- क्ष नाचे अल्पाबहुकं—णामागीवाणं द्विदिबंधो धोवो । बतुण्हं कम्माणं
   द्विदंषो असंखेळगुणो । मोहणीयस्स द्विदिबंधो संखेळगुणो ।
- ५ १०३ गयत्थमेदं मुत्तं । एवमेदेण जण्याबहुअविहिणा पुणो वि संखैज्जे-सहस्समेपेसु द्विदिवंधेसु समहक्कंतेसु तदो णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंत-राष्ट्रयाणं पि द्राविक्विद्वितसर संपत्ते तदो प्यहुडि तेमि पि असंखेज्जे आगे द्विदिवंधेणो-सरमाणस्स पदमे पिळदोवमस्म असंखेज्जिदिमागिए दिदिवंधे जादे तत्तो पाए अण्णा-रिसमप्याबहुअं पयदृदि ति जाणावैमाणो सुत्तपवंधमुत्तरं मणह्—
- क्ष तदो संखेज्जेसु द्विदिषंघसहरसेसु गदेसु तिण्हं चादिकम्माणं वेदणीयस्स च पश्चिदोवमस्स असंखेजदिभागो द्विदिवंघो जादो ।
- क्ष ताचे अप्पाबहुर्ज-णामागोदाणं हिदिवंघो थोवो । बहुण्हं कम्माणं हिदिवंघो असंखेजगुणो । मोहणीयस्स हिदिवंघो असंखेजगुणो ।
  - ९ १०४. सुगमत्तादो ण एत्य किंचि वक्खाणेयव्वमत्थि । एवमेदेणाणंतर-

- क्र तब अल्पबहुत्व—नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। चार कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध संख्यात-गुणा है।
- ९०३ यह सुत्र गतार्थं है। इस प्रकार इस अल्यबहुत्बविधिसे फिर मी संख्यात हजार स्थितिकथोंके असतीत हो जानेपर तत्परचात ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, बेदनीय और अन्तराय कामीक भी दूराणकृष्टि विषयक स्थितिबन्धके सम्पन्त होनेपर वहाँसे लेकर उन कमोंके भी स्थिति- कम्मांकर भी दूराणकृष्टि विषयक स्थितिबन्धके सम्पन्त होनेपर वहाँसे लेकर उन कमोंक भी स्थिति- बन्मायसरणके असंख्यात बहुभागके जानेपर जब पत्योपमके असंख्यात व भागप्रमाण प्रथम स्थिति- बन्म होता है तब बहांसे लेकर अन्य प्रकारका अल्यबहुत्व प्रवृत्त होता है इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके सुत्रप्रवृत्त्व प्रवृत्त प्
- क तत्परचात् संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरणोंके जानेपर तीन वातिकर्मी और वेदनीयकर्मका पल्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है।
- अ उस समय अन्पबहुत्व नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। चार कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। गोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है।
  - § १०४. सुगम होनेसे यहाँपर कुछ व्याख्यान करने योग्य नही है। इस प्रकार अनन्तर

<sup>§</sup> १०२. यह सूत्र सुगम है।

१. ता॰प्रतौ असखेज्ज- इति पादः ।

पह्निविदेण अप्पानहअनिहाणेण पुणो ित संखेज्यनहस्तमेनेसु हिन्निवेसेसु विद्निकर्ततेसु मोहणीतस्म वि द्राविक्षिद्वित्तसे बहाक्तमं संपन्ते तदो प्यहुद्धि तस्म वि असंखेज्जे भागे हिदिववेणीसमाणस्य पिंडदोवसस्तासखेज्यदिभागियो पढमो ठिदिवंसो समाहचो ति पदुष्पादमाणो सुन्नमुन्तर भणह—

# तदो संखेजजेसु द्विदिषंचसहस्सेसु गदेसु मोहणीयस्स वि पिखदो-

वमस्स असंखेजदिमागो द्विविवंघो जादो ।

५ १०६ सुगमं।

अतार्थ सन्वेसिं पतिदोवमस्स असंस्तेत्वदिभागो द्विदिवंधो जादो ।

६ १०६. सुगममेदं पि सुत्त । संपिष्ट एस्थुदेसे द्विदिसंतकम्मं किपमाण-मिच्चासंकाए इदमाइ—

ताधे द्विदिसंतकम्मं सागरोवमसहस्सपुधत्तमंतो सदसहस्सस्स ।

६ १०७. पुन्तुनसंधीण सागरोबमतदसहस्यपुष्तमोत्तं हिदिसंतकस्म सखैज्जेिंदि दिवंद्यवस्यस्योदे क्रमेण परिदीयमाणमेत्युदेसे सागरोबमसहस्यपुष्तमेनमंतो सद-सहस्मास्य संजादिमादे वृत्तं होदि । णेदमेत्यासंकणिज्जं हिदिबंधपिकमाणेणेव हिदि-मंतकस्मं पि किण्ण आहट्टि ति । किंकारणं ? हिदिबंधपि सोणेणेव हिदि-मंतकस्मं पि किण्ण आहट्टि ति । किंकारणं ? हिदिबंधपि सेखेजजगुणमेनस्स हिदि-

कहे गए इस अल्पबहुलविधानसे फिर भी सल्पात हवार स्वितबत्योंके जानेपर मोहनीयकर्मका भी क्षमें हुरोफ्हिप्टिविषयक स्थितिवस्कं प्राप्त होनेपर वहिंसे केकर उनके भी स्वितिवस्थाप सरणके असंस्थान बहुनागके जानेपर एथ्योपसके असंस्थान में आगप्रमाण प्रथम स्थितिवस्थ आरम्भ होता है इस बातका झान करात्री हुए आंगेके पुत्रको कहते हैं—

तरपश्चात् संख्यात इजार स्थितिवन्धोंके व्यतीत होनेपर मोहनीयकर्मका
 सी पन्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण स्थितिवन्ध होता है।

<sup>§</sup> १०५ यह सूत्र सुगम है।

अ उस समय सब कर्मोंका पन्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रमाण स्थितिबन्धे हो जाता हैं।

<sup>§</sup> १०६ यह सूत्र भी सुगम है। अब इस स्थानमे स्थितिसत्कर्म किम प्रमाणवाका होता है ऐसी आर्शका होनेपर इस सुत्रको कहते है—

अस समय स्थितसत्कर्म एक लाख सागरोपमके भीतर एक इजार सागरोपम-पथक्त्वप्रमाण होता हैं।

६ १०७ पूर्वोक्त सिन्धमें जो एक लाख सागरोपमुण्यक्तप्रमाण स्थितिताकमें था वह क्रमसे संस्वात हमारे संस्वात हमारे संस्वात हमारे स्थान हमारे संस्वात हमारे स्थान हमारे प्रमुख्य के मीनर एक हमार सागरोपमुण्यक्तप्रमाण हो जाता है था हमारे प्रमुख्य हमारा है। यहाँ का तार है था हो हमारे एक हमारा सागरोपमुख्यक्तप्रमाण हो जाता है था हमारे एक स्थान हमारे हमारे

संतकम्मस्स तेण सरिसमीवङ्गणाय संमदासाबादो । संपद्दि पत्थ वि द्विदिवंधप्पावहुज-मणंतरवरूविदमेव दहुन्वमिदि पदुष्यायमाको द्वाचङ्कारं मणह—

\* जाचे पदमदार मोहणीयस्स गित्रदोनमस्स असंखेळदिभागो द्विदिषंधो जादो नाचे अप्पाबद्धग्रं—णामागोदाणं द्विदिषंधो थोवो । खुणहं कम्माणं द्विदिषंघो तुल्खो असंखेळगुणो । मोहणीयस्स द्विदिषंघो असंखेळ-गुणो ।

### § १०८. सुगममेदं।

अ एवेण कमेण संखेळाणि द्विविषयसहस्साणि गदाणि। तदो जिल्ह अण्णो द्विविषयो तिर्वह एक्कसराहेण णामागौदाणं द्विविषयो थोवो। मोहणीयस्स द्विविषयो असंखेळगुणो। चडण्हं कम्माणं द्विविषयो तुक्को असंखेळगुणो।

९१०९. इदो एवमेत्युदेसे चउण्डं कम्माणं द्विदिवंधादो असंखेजजगुणस्स
मोहणीयस्त द्विदिवंधस्त तत्तो असंखेजजगुणहाणी एककसगहेण जादा ति णासंकणिज्जं,
एत्तो प्यद्वित तस्त विसेसबादवसेण तहामाबीववत्तीए विरोहामावादो ।

होता है, क्योंकि स्थितिबन्धसे स्थितिसरकर्म संस्थातगुणा होता है, इसिल्पे सद्दश अपवर्तनाका होना सम्भव नहीं है। अब यहाँ भी स्थितिबन्धसम्बन्धी अस्पबहुत्व अनन्तरपूर्व कहा गया ही जानना चाहिये इस बातका कथन करते हुए आगेके सुवको कहते हैं—

क्क जिल समय प्रथम बार मोहनीयकर्मका पल्योपमके असंस्थातवें मागप्रमाण स्थितिवन्ध हो जाता है उस समय अल्पबहुत्व—नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य होकर असंस्थातगुणा है। मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध असंस्थातगुणा है।

#### § १०८ यह सूत्र सुगम है।

इस कमसे संख्यात इजार स्थितिबन्ध व्यतीत हो जाते हैं। तब जडाँपर अन्य स्थितिबन्ध होता है वहाँपर एक बारमें नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे थोड़ा होता है। मोइनीयकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है। चार कर्मोंका स्थितिबन्ध तुन्य होकर असंख्यातगुणा होता है।

९ १०९. शंका—इस स्थानमे चार कमोंके स्थितिबन्धसे मोहनीयकर्मके असंख्यातगुणे स्थितिबन्धकी एक बारमें उन कमोंके स्थितिबन्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणी हानि कैसे हो गई ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यहाँसे लेकर उसके विशेष घात होनेके कारण उस तरहमे स्थितिवन्धके बन जानेमें विरोधका अमाव है। क एवंण कसेण संलेकजाणि द्विविष्णसहस्साणि गदाणि। नदो जिल्ह अण्णो द्विविष्णो तिह एकसरावेण मोहणीयस्स द्विविषणे थोवो। णामा-गोवाणं द्विविषणे असंलेखगुणो। चवण्हं कम्माणं द्विविषणे तुल्लो असं-लेखगुणो।

५ ११०. इदो एचमेत्युदेसे मोहणीयद्विदिवंधस्स णामागोर्दाहिदंबंधादा असखेज्ज-गुणहाणीए सन्वत्थोवभावपरिणामो ति णासंका कायन्त्रा, अप्पसत्थयस्म तस्स विसेस-

षादवसेण तहाभावसिद्धीए विरोहाभावादी ।

अ एदेण कमेण संखेळाणि हिदिबंधसहस्साणि गदाणि । तदो जिन्ह अल्लो हिदिबंधो तिन्ह एकसराहेण मोह्णीयस्स हिदिबंधो थोवो । णामा-गोदाण हिदिबंधो असंखेळगुणो । तिण्हं चादिकम्माणं हिदिबंधो असंखेळ-गणो । बेदणीयस्स हिदिबंधो असंखेळगुणो ।

§ १११. क्ट्रो एवमेत्य तिण्हं चादिकम्माणं हिदिवंधस्स वेदणीयस्स द्विष-वंधादो एककसराहेणासंखेऽजगुणहाणीए परिणामो चि णासंकियन्त्र, चादिकम्माणं विसेमचादवसेण तहासावीवचीए पढिवंधामावादो ।

\* इस क्रमसे संख्यात हजार स्थितिबन्ध व्यतीत हो जाते हैं। तत्परचात् जिस कालमें अन्य स्थितिबन्ध होता है उस कालमें एक वारमें मोहनीयकर्मका स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक होता है। नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्घ असंख्यातगुणा होता है। चार कर्मोंका स्थितिबन्ध परस्पर तुन्य होकर असंख्यातगुणा होता है।

§ ११० शंका—इस प्रकार इस स्थानमे भोहनीयकर्मके स्थितिवन्धका नामकर्म और गोत्रकर्मके स्थितिवन्धकी अपेक्षा असंख्यात गुणहानिक द्वारा सबसे स्तोकरूपसे परिणाम किस कारणसे होता है ?

ममाधान--ऐमी आशका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मोहनीयकर्म अप्रशम्तनर है, इसिछए विशेष घात होनेसे उसकी उस प्रकारकी सिद्धि होनेमे विरोधका अभाव है।

# इस क्रमसे संख्यात इजार स्थितिबन्ध व्यतीत हो जाते हैं। तत्परचात् जिस कालमें अन्य स्थितिबन्ध होता है उस कालमें एक बारमें मोहनीयकर्मका स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक होता है। नामकर्म और गोत्रकर्मक। स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है। तीन घातिकर्मीका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है। वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है।

५ १११ शका—इस प्रकार यहाँपर तीन घाति कर्मोंके स्थितिबन्धका वेदनीयकर्मके स्थिति-बन्धकी अपेक्षा एक बारमे असख्यात गुणहानिकपसे परिणाम किस कारण होता है ?

समाधान—ऐसी आर्थका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वार्तिकर्मीक विशेष घातके कारण उस प्रकारसे व्यवस्था बननेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

- \* एवं संग्वेद्धाणि द्विविषंससङ्स्याणि गवाणि । तदो घण्णो द्विविषं पोषो । त्रण्डे घाविकस्माणं द्विविषं योषो । तिण्डं घाविकस्माणं द्विविषं योषो । त्रण्डं घाविकस्माणं द्विविषं असंग्वेद्धमुणो । पामागोवाणं द्विविषं असंग्वेद्धमुणो । वेदणीयस्स द्विविषंणो विसेसाहिओ ।
- - \* एदेणेव कमेण संस्वेजाणि द्विदिवंघसहस्साणि गदाणि।
  - तदो द्विद्संतकस्ममसण्णिक्विदंधेण समगं जावं ।
- तदो संबेज्जेसु द्विदिवंचसहस्सेसु गदेसु चडरिंदियद्विदिवंधेण समगं जादं।
  - एवं तीइंदिय-बोइंदियद्विदिवंधेण समगं जादं।
- \* इस प्रकार संख्यात इजार स्थितिवन्ध व्यतीत हो जाते हैं। तत्पश्चात् जो अन्य स्थितिवन्ध होता है उसके अनुसार एक वारमें मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध सबसे कम होता है। तीन वातिकर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है। नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है। वेदनीयकर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है।
- क ११२ यहापर भी तीन घातिकमीके स्थितिबन्धके असख्यातगुणे हीन होनेमे कारणका क्यान पूर्ववत् करना नाहिये। वेदनीयकांका स्थितिबन्ध भी नामकमं और गोत्रकमंके स्थितिबन्धसे पूर्वमे अस्थातगुणा होता हुआ इस समय अपने स्थितिबन्धक्ते अनुसार विदोष अधिक हो गया है ऐसा यहाँ प्रहुण करना चाहिये। अब रिष्वित्तस्वक्तेमी हानि भी दभी कमसे प्रवृत्त होती है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका गुत्रप्रवस्य आया है—
  - # इसी क्रमसे संख्यात हजार स्थितिबन्ध व्यतीत हो जाते हैं।
  - \* तत्पश्चात् स्थितिसत्कर्म असंजी जीवोंके स्थितिबन्धके समान हो जाता है।
- तरपश्चात् संख्यात इजार स्थितिबन्धोंके जानेपर चतुरिन्द्रिय जीवोंके स्थिति-बन्धके समान स्थितिसत्कर्भ हो जाता है।
- इसी प्रकार त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय जीवोंके स्थितिबन्धके समान स्थिति-सत्कर्म हो जाता है।

तदो संबेज्जेसु द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु एहंदियद्विदिबंघेण
 समगं द्वितिसंनकस्मं जादं।

\* नदां संबोजजेसु दिविलंडयसहत्सेसु गवैसु णामागोदाणं पितदोवम-दिविसंनक्तमं जादं।

- # नाधे चतुण्हं कम्माणं दिवश्वपत्तिदोवमहिदिसंतकम्मं।
- मोहणीयस्स वि वेपितदोवमद्विदिसंतकम्मं ।
- एवस्मि ट्रिविस्वंडए अक्किण्णे णामागोदाणं पितदोवमस्स संब्वे-ज्ञविभागियं ट्रिविसनकस्मं
  - नाधे अप्पाबहुकं—सञ्बत्धोवं णामागोदाणं हिदिसंनकम्मं ।
  - चडण्हं कम्माणं द्विविसंतकम्मं तल्लं संखेजगुणं ।
  - अ मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं।
- # एदेण कमेण द्विविन्वंडयपुष्तं गर्वे नदी चदु॰ हं कम्माण पितदी-वमद्विविसंतकम्मं ।
  - \* ताथे माहणीयस्स पत्तिदोवमं तिभागुत्तरं द्विदिसंतकम्मं ।
- क्ष तत्पदचात् सख्यात इजार स्थितिकाण्डकोंके जानेपर एकेन्द्रिय जांशिक स्थिति-बन्धके समान स्थितिसत्कर्म हो जाता है।
- क्र तत्वक्त्वात् संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके जानेवर नामकर्म और गोत्रकर्मका पण्योपमत्रमाण स्थितिसरकर्म हो जाता है।
  - अ उसी समय चार कर्मींका डेढ़ पन्योपमत्रमाण स्थितिसन्कर्म हो जाता है।
  - मोहनीयकर्मका भी दो पन्योपमत्रमाण स्थितियन्कर्म हो जाता है !
- क्रपटचात इस स्थितिकाण्डकके उत्कीर्ण होनेपर नामकर्म और गोत्रकर्मका पन्योपमके संख्यातर्वे भागप्रमाण स्थितिसत्कर्म हो जाता है।
- ॐ उस समय अन्यवहृत्व—नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिसत्कर्म सबसे स्तोक है।
  - अ चार कर्मोंका स्थितिसत्कर्भ परस्पर तुम्य होकर संख्यानगुणा है।
  - % मीहनीयकर्मका स्थितिसत्कर्म विशेष अधिक है।
- क इस कमसे स्थितिकाण्डकपृथक्तक जानेपर तदनन्तर चार कर्मोका पन्यो-पमप्रमाण स्थितिसत्कर्म हो जाता है।
- क उस समय मोडनीयकर्मका तीसरा भाग अधिक पन्योपमप्रमाण स्थिति-सन्दर्भ हो जाता है।

- तदो द्विषिक्वंदये पुण्णे चतुण्हं कम्माणं पतिदोवमस्स संबोज्जिद-मागो द्विदिसंतकम्मं ।
  - ताधे अप्पाबहुमं—सञ्बत्थोवं जामागोदाणं द्विविसंतकम्मं ।
  - \* चतुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तृत्वं संखेळागुणं।
  - \* मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं संखेळगुणं।
- \* तदो द्विविष्णंडयपुषरांण मोहणीयस्स द्विविसंतकम्मं पिनदोवमं जातं।
- तदो द्विदिखंडए पुण्णे सत्तण्हं कम्माणं पत्तिदोवमस्स संखेळिदि-भागो द्विदिसंनकम्मं जादं।
- तदो संखेज्जेसु द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु णामागोदाणं पिबदो-वमस्स असंखेळदिकागो द्विदिसंतकम्मं जादं।
  - ताथै अप्पाबहुद्धं—सञ्चत्थोवं णामागोदाणं ठिदिसंतकम्मं ।
  - चडण्हं कम्माणं ठिविसंतकम्मं तुरुक्वमसंखेळागुणं ।
  - \* मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं सखेळागुणं।
- तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकके पूर्ण होनेपर चार कर्मोंका पन्योपसके संख्यातर्वे भागत्रमाण स्थितिसत्कमे हो जाता हैं।
- इस समय अल्पबहुत्व—नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिसत्कर्म सबसे
  स्तोक है।
  - चार कर्मीका स्थितिसत्कर्म परस्पर तुल्य होकर संख्यात्गुणा है।
  - मोहनीयकर्मका स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है ।
- ऋ तत्परचात् स्थितिकाण्डकपृथक्तके होनेपर मोहनीयकर्मका पन्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्म हो जाता है।
- तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकके पूर्ण होनेपर सातों कर्मोंका पल्पोपमके संख्यातवें मागप्रमाण स्थितिसत्कर्म हो जाता है।
- क्र तत्परचात् स्ख्यात इजार स्थितिकाण्डकीके व्यतीत हो जानेपर नामकर्म और गोत्रकर्मका पन्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्कर्म हो जाता है।
- क्ष उस समय अभ्यवहुत्व—नामकर्ग और गोत्रकर्गका स्थितिसत्कर्म सबसे
  स्तोक है।
  - # चार कर्मीका स्थितिसत्कर्म परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा है।
  - मोहनीयकर्मका स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है।

- तदो द्विदिखंडयपुप्रतेण वडण्हं कम्माणं पित्रदोषमस्स असंखेळिदि-भागो द्विदिसंतकम्मं जादं ।
  - ताथे अध्याबहुर्ज-णामागोदाणं हिदिसंतकम्मं थोवं।
  - \* चडण्हं कम्माणं हिदिसंनकममं तुस्लमसंखेळगुणं।
  - # मोहणीयस्स द्विविसंत्रकम्ममसंखेळागुणं ।
- तवे हिदिलंडयपुषसेण मोहणीयस्स वि पत्तिदोवमस्स असंलेखदि-मागो हिदिसंनकम्मं जादं।
  - तापे अप्पाबहुद्धं । जघा—णामागोदाणं द्विदिसंतकम्मं थोवं ।
  - चतुण्हं कम्माणं द्विविसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं ।
  - मोहणीयस्स द्विविसंतकस्यं असंखेळागुणं ।
  - १देण कमेण संखेळाणि द्विदिखंडयसहस्साणि गदाणि ।
  - अत्यो णामागोदाणं हिदिसंनक्रमं थोवं ।
  - मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्ममसंखेळगुणं।
  - चउण्हं कम्माणं द्विविसंनकम्मं नुक्कमसंखेळगुणं।
- क तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्तके होनेपर चार कर्मोका पल्योपमके असंख्यातर्वे मागप्रमाण स्थितिसन्दर्भ हो जाता है।
- उस समय अन्यवहुत्व—नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिसत्कर्म सबसे स्तोक है।
  - चार कर्मीका स्थितिसत्कर्म परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा है।
  - \* मोहनीयकर्मका स्थितिमत्कर्म असंख्यातगुणा है।
- तत्वरचात् स्थितिकाण्डकपृथक्चके होनेपर मोहनीयकर्मका भी पच्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रभाण स्थितिसत्कर्म हो जाता है।
- अ. उस समय अन्यवहुत्व । यथा—नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिसत्कर्म सबसे स्तोक हैं ।
  - चार कर्मोंका स्थितिसत्कर्ग परस्थर तुल्य होकर असंख्यातगुणा है।
  - मोहनीयकर्मका स्थितिसन्कर्म असंख्यात्गुणा है।
  - इस क्रमसे संख्यात इजार स्थितिकाण्डक व्यवीत हो जाते हैं।
  - क्ष तत्पश्चात् नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिसत्कर्म सबसे अल्प है।
  - क मोडनीयकर्गका स्थितिसत्कर्ग असंख्यावगुणा है।
  - चार कर्मीका स्थितिसत्कर्म परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा है।

- नदी हिष्किंडयपुवले गदे एकसराहेण मोहणीयस्स हिदिसंत-कम्मं थोवं।
  - # णामागोदाणं द्विविसंतकस्ममसंखेळागुणं।
  - चडहं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तत्त्वमसंखेळागुणं ।
  - # तदो हिविलंडयपुघलेण मोहणीयस्स हिविसंतकम्मं थोवं।
  - # णामागोदाणं द्विदिसंतकम्मं असंखेळागुणं।
  - 🛪 तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्प्रमसंखेळागुणं।
  - वेदणीयस्स द्विदिसंतकम्ममसंखेळागुणं ।
  - तदो हिदिखंडयपुभत्तेण मोहणीयस्स हिदिसंतकम्मं थोवं।
  - 🏶 तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मं असंखेज्जगुणं।
  - श्रामागोदाणं द्विदिसंनकम्ममसंखेज्जगुणं ।
  - बेदणीयस्स द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं ।
- क तत्पक्ष्वात् स्थितिकाण्डकपृथवन्त्वके जानेपर एक बारमें मोहनीयकर्मका
   स्थितिसत्कर्म सबसे थोड़ा है।
  - नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिसत्कर्म असंख्यातगुणा है।
  - 🕸 चार कर्मीका स्थितिसत्कर्म परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा है।
- क्ष तत्परचात् स्थितिकाण्डकपृथवत्त्वके द्वारा मोहनीयकर्मका स्थितिसत्कर्म
  सबसे अन्य है।
  - 🖚 नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिसत्कर्म असंख्यातगणा है।
  - 🕸 तीन वातिकर्मीका स्थितिसत्कर्म असंख्यातगुणा है।
  - 🕸 वेदनीयकर्गका स्थितिसत्कर्म असंख्यातगुणा है।
- क तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथवत्वके द्वारा मोहनीयकर्मका स्थितिसत्कर्म सबसे अन्य है।
  - 🕸 तीन घातिकर्मीका स्थितिसत्कर्म असंख्यातगुणा है।
  - 🖇 नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिसत्कर्म असंख्यातगुणा है।
  - वेदनीयकर्मका स्थितिसत्कर्म विशेष अधिक हैं।
- § ११२. जिस प्रकार स्थितिबन्धापसरण सूत्रोका अर्थ कहा है उसी प्रकार इन सुत्रोंका अर्थ कहना चाहिये, क्योंकि उससे इसमे कोई विशेषता नही है।

- एदेण कमेल संलेज्जाणि हिदिलंडयसइस्साणि गदाणि ।
- \* तदो असंखेजाणं समयपबद्धाणमुदीरणा ।
- ११४. एदेणाणंतरपर्वादेष अप्याबह् अविहाणेण हि हि तंथ-हि दिसंतकम्मेषु
   पिट्टोवमस्म असंखेड अदिशागिएसु सन्वेसि कम्माणमसखेड अगुणहाणीए पयद्वमाणेसु
   तदो परिणामपाहम्मेण सन्वेसि कम्माणं वेदिज्जमाणाणमसंखेड अरोगपिड भागिया
   उदीरणा णस्मिय्ण असंखेड जाणं समयपबद्धाणस्दीरणा पारद्वा ति एसो एत्य सुत्तत्यसंगहो । एवमसंखेड जाणं समयपबद्धाणस्दीरणा पारद्वा ति एसो एत्य सुत्तत्यसंगहो । एवमसंखेड जाणं समयपबद्धाणस्दीरणमेत्यादिय पुणो वि संखेड जेसु हिदि खंड यसहस्सेसु हिदिन योसरणसहगयेसु पार्वक्कमणुभागखंड यसहस्साविणाभावीसु गदेसु
   तिम्म उद्देसे जो प्वृत्तिवसेसो तिण्णहेस करणह सुवारमो सुत्तप्रधा—
- कत्रो संबंज्जेसु हिदिष्वंडयसहस्सेसु गदेसु अट्टण्हं कसायाणं संकामगो।
- § ११५. इदो ? अप्ययत्ययराणं तेमि पुष्वमेव खवणापवुत्तीए विसेतघादवसेण
  विष्यविसेहामावादी । एत्य संकामगी ति वृत्ते अहकसायाणं खवणाए पहुवगी जादी
  ति अत्थी चेत्तवो । एवमेदेसिमहकसायाणं सकामणमाहविय हिदिखंडयपुथत्तेण
  णिम्मुलमेदेसि संकामगी जादी ति पदुष्पायणफलधुत्तरशुत्तं—
  - 🕸 इम कमसे संख्यात हजार स्थितिकाण्डक व्यतीत हो जाते हैं।
  - तत्पश्चात् असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा होती है।
- ११४ इस अनन्तर पूर्व कहें गये अल्यबहुल्बविधानसे सभी कर्मीक गल्यापमक असल्यात्व माग्यमाण स्थितिकच्य और स्थितिस्तक्ष्मक असल्यात्व गुण्यहांतक्ष्मसे प्रवृक्त होनयर पश्चात् परिणामोकी प्रधानतावावा बेदे जानेवाले सभी कर्मोका असल्यात लोकप्रमाण प्रतिभागवाली उदिरणा नष्ट होकर असल्यात समयप्रवृक्तीका उदिरणा प्रारम्भ हो जाती है इस प्रकार यह इस सुनका संबद्धल्य अर्थ है। इस प्रकार असल्यात समयप्रवृक्तीका उदीरणाका यहापर स्थापित करक फिर भी स्थितिकच्यापसरणाके माथ सल्यात हुजार स्थितिकच्यापसरणाके माथ सल्यात हुजार स्थितिस्तकमाक जानेपर तथा प्रत्येक स्थितिकाण्डक के अविनामाबी हुजारा अनुभागकाण्डक के जानेपर उस स्थानमें जो प्रवृत्तिबंबोण होता है उसका निर्देश करनेके लिए आगका सुत्रवन्य आया हु—
- क तत्पदचात् संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके जानेपर क्षपक जीव मध्यकी आठ कपार्योका सकामक होता है।
- § ११५. मयोकि व आठ कथाय अप्रवास्तवर प्रकृतियाँ है, इस्रिल्ए विद्यात्र घातवर उनका पहलें ही सर्पाका प्रारम होनेमे निषंध नहीं है। यहां सूत्रमें सकामक ऐसा कहनेवर क्षयणाका प्रस्थापक हो जाता है यह अर्थ ग्रहण कराता चाहिये। इस प्रकार इन आठ कथायोंके संकामणका आरम्भ करके स्थितिकाण्डक पृथ्वस्थक द्वारा इनका निमूल सकामक हो जाता है इस बातका कथायों के सुत्रकों कहते हैं—

तदो अद्वतसाया द्विदिखंडयपुष्ततेष संकामिज्जंति ।

९ ११६. सुगमं ।

- अड्ग्हं कसायाणमपिन्द्यमिद्विसंडण उक्किण्ये तेसि संनकम्म-माविषयपिवृद्वं सेसं !
- § ११७ अहकसायाणमपिळ्याहिदिखंडए चरिमफालिसकवेण णिण्लेनिदे तेसि-मावलियपविद्वसंतकम्मस्सेव समय्णावलियमेचाणसेगपमाणस्स परिसेसत्तिसिदीए णिव्वाहमुवलंमादो । समय्णावलियमेचहिदीओ वि वरिमफालीए सह किण्णावणिज्जेते ण, आवलियपविद्वस्स कम्मस्स खंडयथादासंमवादो ।
- तदो द्विदिखंडयपुषत्तेण णिदाणिदा-पयलापयला-धीणगिद्धीणं
   णिरयगदि-तिरक्खगदिपाओग्गणामाणं संतकम्मस्स संकामगो ।
- ५ ११८. अड्ठकसाये खिंबय पुणो डिदिखंडयपुधत्तवावारेण अंतोब्रहृत्तकालं वोलाविय तदो एदेसि मोलसण्डं कम्माणं संकामणमाडवेदि चि मणिदं होदि। एत्थ 'णिरय-तिरिक्खगङ्गाओग्गणामाओ' चि बुचे णिरयगङ्गणिरयगङ्गाओग्गाणुपुज्वी-तिरिक्खगङ्ग - तिरिक्खगङ्गपाआग्गाणुपुज्वी - एइंदिय - बीइंदिय - चीइंदिय - चर्डारंदियजादि-

क्ष तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके द्वारा आठ कवार्योको संक्रान्त करता है। ६ ११६ यह सुत्र सुगम है।

क्श आठ कपार्योके अन्तिम स्थितिकाण्डकके उत्कीर्ण होनेपर उनका सत्कर्म आविलियविष्ट श्रेष रहता है।

§११७ आठ कथायामम्बन्धा अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम फालिरूपसे निर्लेपित होनेपर जिन कर्मोंके एक समय कम एक आविलप्रमाण निषेक अवशिष्ट रहे हैं ऐमे उन कर्मोंका आविलप्रियिष्ट तत्कर्म शेष रहता है इस प्रकार इसकी सिद्धि निर्वाधरूपसे पाई जाती है।

शंका—एक समय कम एक आविलिप्रमाण स्थितियां भी अन्तिम फालिके साथ क्यो नही

निर्जीर्ण होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आवलिमें (उदयावलिमे) प्रविष्ट हुए कमेका काण्डकघात होना असम्भव है।

ऋ तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्तके द्वारा निहानिहा, प्रचलापचला, स्त्यान-शृद्धि इन तीन सम्बन्धी तथा नरकर्गात और तिर्यञ्चगतित्रायोग्य नामकर्मकी प्रकृतियाँ-सम्बन्धी सत्कर्मका क्षपक जीव संक्रामक होता है।

§ ११८ बाठ क्यायोको क्षपणा करके पुनः स्थितकाण्डकपृथनत्वके व्यापार द्वारा अन्त-मृंहूर्तकाल बिताकर तत्यद्वात् इन सोलह कमीके सकमणका आरम्भ करता है यह उक सूत्र द्वारा कहा गया है। यहांपर 'नरकाति और तियंख्यातिप्रायोग्य नामकर्म' ऐसा कहनेपर नरकाति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तियंञ्चगति, तियंञ्चगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाति, द्वोन्द्रियजाति, आदाबुज्जोव-यावर सुद्धुम-साहारणजामाणं तेरसण्डं पयडीणं गहणं कायब्वं । एव-मेदेसिं विसेमघादमाहविय संकामेमाणो द्विदिखंडयपुधचेणेदेसि णिल्लेवगो होदि चि जाणावणद्वसुचरं—

- नदो खंडयपुधत्तेण अपच्छिमे द्विदिखंडए उक्षिण्णे एदेसिं सोखसण्हं
   कश्माणं द्विदिसंनकश्ममाविषयव्यंतरं सेसं।
- ६ ११९. एदेसि कम्माणमपिन्छमिद्वित्तंत्रंत्रयागागएतो उदयावित्यवाहिर सन्व-मागाएद्ण चरिमफालिमरूवेण मजादीयाविरोहेण परपपडीसु मंछुडिय विणासेदि ति मणिदं होदि । एवमेदाणि कम्माणि जहा णिद्विदेण कमेण खुवेय्ण तदो मणपन्जव-णाणावरणादीणं वारसण्डं कम्माण देसधादिकरणमेदेण कमेण पयद्वावेदि ति जाणा-वणद्वस्त्रारो स्तत्यवंधो—
- तदो हिदिष्वं हयपुथत्तेण मणपञ्जवणाणावरणीय-दाणंतराइयाणं च अणुभागो बंघेण देसघादी जादो ।
- नदो द्विष्णंडयपुषत्तेण ओहिणाणावरणीय-ओहिटसणावरणीय-साहनराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी जाटा ।
  - \* तदो द्विदिखंडयपुघत्तेण सुदणाणावरणीय-अवक्खुदंसणावरणीय-
- त्रीन्द्रियज्ञाति, चतुरिन्द्रियज्ञाति, आतप, उद्योग, स्थावर, सूथ्म और साधारण उस प्रकार नाम-कर्मकी इन तेरह प्रकृतियोका ग्रहण करना चाहित्र । इस प्रकार इनके विद्याल घानका आरम्भ करके संक्रमण करता हुआ स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके द्वारा इनका निर्लेषक होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आपेका सूत्र कहते है—
- तत्पञ्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्तक द्वारा अन्तिम स्थितिकाण्डकके उत्कीर्ण होनेपर हन सोलह कर्मौका स्थितिसत्कर्म आविलिप्रविष्ट वेष ग्हता है।
- \$ ११९ इन कर्मोके अस्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण करना हुआ उदयाबाल बाह्य सम्पूर्ण कर्मको ग्रहण करके तथा अनिस क्रांतिक्कियो अपनी जािक ओवरोधपूर्वक परप्रकृतियोमे सक्कीमत करके नष्ट करता है यह उक सुन्न द्वारा कहा गया है। इस प्रकार इन कर्मोका यथा निर्दिष्ट क्रमसे क्षय करके नशक्त्वात् मन पर्यय ज्ञानावरणादि बारह कर्मोके देशधानिकरणके मेदसे क्रमसे प्रस्थापक होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सुन्नग्रक्त्व आया है—
- क तत्परचात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके डाग मनःपर्ययज्ञानावरणीय और दाना-न्तरायकर्मका अनुभाग बन्धकी अपेका देशघाति हा जाता है।
- अ तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्तके द्वारा अवधिज्ञानावरणीय, अवधिदर्शना-वरणीय और लामान्तरायकर्म बन्धकी अपेक्षा देशवाति हो जाते हैं।
  - अतत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके द्वारा श्रुतज्ञानावरणीय, अचक्षुदर्जना-

## भोगंतराइयाणमणुभागो बंधेण देसचादी जादो।

- तदो ट्विच्बंडयपुधत्तेण चक्खुदंसणावरणीयस्स अणुभागो बंघेण देसचादी जादो ।
- क्तदो हिदिग्बंडयपुत्रक्तेण आमिणिबोहियणाणावरणीय-परिमोगंत-राइयाणमणुआगो यंत्रेण देसघादी जादो ।
- अत्रे द्विष्वंडयपुघत्तेण वीरियंतराइयस्स अणुभागो वंधेण देस-घादी जादो ।
- § १२०. कि कारणमेदेगि कम्माणं देमघादिकरणस्स एवविहो कमणियमो
  जादो नि णासंकणिञ्जं, अणुभागयोवबहुनपरिवाडिमस्सिय्ण तहाविहकमंपवृत्तीए
  विरोहाभावातो ।
- ॐ नदो ट्रिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णं ट्रिदिखंडयमण्णमणुभाग-खंडयमण्णो ट्रिदिखंघो अंतरट्रिदीओ च उक्कीरिद्ं चत्तारि वि एदाणि करणाणि समगमाढतो कालं कातुं।
- § १२१. तदो बारसपयडीण देसघादिकरणादो संखेज्जसहस्समेत्तेसु द्विद-बरणीय और भोगान्तराय कर्म बन्धकी अपेक्षा देशवाति हो जाते हैं।

 तत्यश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्तवके द्वारा चक्षुदर्शनावरणीयका अनुभाग वन्थ-की अपेका देशवाति हो जाता है।

तत्परचात् स्थितिकाण्डकपृथवस्वके द्वारा आभिनिवीधिकज्ञानावरणीय और
 परिभोगान्तराय कर्मौका अनुसाग वन्धकी अपेक्षा देशवाति हो जाता है।

तन्यदत्वात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके द्वारा वीर्यान्तरायकर्मका अनुभाग बन्धकी
 अपेक्षा देशवाति हो जाता है।

 $\S$  १२० शका—इन कर्मोके देशघानिकरणके इस प्रकारके क्रमका नियम किस कारणसे हो जाता है ?

समाधान—ऐसी आर्थाका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अनुभागके अल्पबहुत्वसम्बन्धी परिपाटीका आलम्बन लेकर उस प्रकारसे उनके क्रमसे प्रवृत्ति होनेमे विरोधका अभाव है।

क्ष तत्परचात् इजारों स्थितिकाण्डकोके व्यतीत होनेपर अन्य स्थितिकाण्डक, अन्य अनुमागकाण्डक, अन्य स्थितिबन्ध और अन्तर्गस्थितियोंको उत्कीरित करनेके लिये कालको मुख्य करके इन चारों ही करणोंको एक साथ आरम्भ करता है।

१२१. वारह प्रकृतियोंके देशघातिकरणके अनन्तर सख्यात हजार स्थितिकाण्डकोके

१ ताडपत्रीयप्रती-'माहलो काल कादूण' इति सुत्राश मंल्लध्यते । अन्यत्र लोपलभ्यते ।

खंडएसु गरेसु तदो अण्ण द्विदिसंडयभण्णमणुमागखंडयमण्णं द्विटिबंधमतरहिदीण-मुक्कीरणं च एदाणि चलारि वि करणाणि कार्डु जुगवमादनो नि वृत्तं होदि । तत्थ किमंतरकरणं णाम ? अंतरं विरहो सुण्णभावा नि एयद्वो । तस्म करणमंतरकरणं, हेद्वा उत्तर्रि च केन्तियात्री द्विटीत्री मोन्ण मिन्द्रिल्लाणं द्विटीणं अंतीमुहुनवमाणाणं णिसेंगे सुण्णनसंपादणमंतरकरणमिदि भणिदं होइ । तं पुण केसि कस्माणं केन्तियं वा पदगद्विदि मोन्णू केन्तिएसु द्विदिवसेसेसु कथं पयद्विद नि एदस्स णिण्णयकरणह-म्रस्यं सुनपबंधमाह—

- क वउण्हं संजलणाणं णवण्हं णोकसाय वेदणीयाणमेदेसिं नेरसण्हं
  कम्माणमंतरं । सेसाणं कम्माणं णित्य अतरं ।
- § १२२. चतुम जलण-णवणाकसायमण्णिदाण तेरमण्डमेव कम्माणमेत्य अंतरं करेदि, ण सेसाणं । इदो १ अण्णेसि कम्माण चिन्नमोहणीयभेदाणमेत्यासंभवादो । ण च णाणावरणादिकम्माणमंतरकरणसंभवो, मोहणीयवच्जेतु कम्मेतु अत्रक्षरणस्म पर्वात्रअभावादो ।
- पुरिसबेदस्स च कोह्सजलणाणं च पढमद्विदमंतोसुहत्तमंत्तं
   मोत्तण अंतरं करेदि । सेसाणं कम्माणमावलियं मोत्तण अतरं करेदि ।

व्यतीन होनेपर तदनन्तर अन्य स्थितिकाण्डक, अन्य अनुभागकाण्डक, अन्य स्थितिबन्ध और अन्तर-सम्बन्धी स्थितियोका जल्कीरण करतेके लिये इन चारा ही करणोको करनेके लिये एक साथ आरम्भ करना है यह इस मूत्र द्वारा कहा गया है ।

शका-प्रकृतमे अन्तरकरण क्या है ?

समाधान-अन्तर, विरह और सून्यभाव ये एकार्थक शब्द है। उसका बरना अन्तरकरण है। नोचे और उतरकी कितनी ही स्थिनियांको छोडकर अन्तर्सहूनंत्रमाण मधाको स्थिनियोंक निषेकोके सुर्यभावका सम्पादन करना अन्तरकरण है यट उक्त कथनका तालार्य है।

परन्तु वह किन कर्मोकी किननी प्रथम स्थितिको छोडकर किननी स्थिनिविधेयोमे किस प्रकार प्रयुत्त होना है इस प्रकार इस बानका निर्णय करनेके छियं जायेके सूत्रप्रवस्थको कहते है—

चार मंज्यलन और नी नोकपायवदनीय इन तेरह कर्मोंका अन्तर करता है,
 भेष कर्मोंका अन्तर नहीं करता ।

है १२२ चार सञ्चलन और नौ नोकबायबेदनीय इन तेन्द्र कमोंका यहांपर अन्तर करता है, दोप कमॉना नहीं, स्पोकि अन्य कमें चारित्रमोहनीयके भेद नहीं है। और ज्ञानावरणादि कमॉ-का अन्तर सम्भव सही है, त्योंकि मोहनीयक्तमंको छोडकर बोप कमीमे अन्तरकरणकी अवृत्तिका होना असम्भव है।

कु पुरुषवेद और क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति अन्तर्मृहूर्तप्रमाण छोड़कर अन्तर करता है तथा शेष कर्मोंकी एक आविलिप्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर अन्तर

१ ता०प्रती -वेदम्म० कोह० इति पाठ । २ आ०प्रती कोहस्स च इति पाठ ।

१२२. पुरिसबेदस्स कोइसंजरुणाणं सोदयाणमंतोझुदुचमेलं पढमहिदिं मोचूण सेसाणं च कम्माणमवेदिज्ञमाणाणमाविष्यमेलं पढमिहिदेमचसेसिय गुणो अंतोझुदुचमेलहिदीओ उविरिमाओ समयाविरोहेण घेचूण अंतरकरणमेसो करेदि चि सुचत्यणिच्छ्यो। एदं च पुरिसबेद-कोहोदयक्खनगमिहिकिच्च पर्कविदं, अण्णहा पुण जस्स वेदस्स जस्स च संजरुणस्स उदएण सेहिमारूहो तस्स पढमिहिदिमंतोझुचमेलिं ठिवय अंतरं करेह चि चेत्रच्वं। तत्य पुरिसबेदपढमिहिदी णवुंसय-इत्यिवेद-छण्णो-कसायक्खवणदामेत्री होद्ण थांना, कोहस्स पढमिहिदी विसेसाहिया।

अजाओ अंतरहिदीओ उक्कीरंति तासि पदेसग्गमुक्कीरमाणियासु
 डिदीसु ए दिश्जदि ।

§ १२४. जाओ अंतरहुविदाओं ..... तासि पदेसग्गमंत्रोह्यङ्गमेत्रफालीओ काद्ण पढमफालिप्पटुडि जहाकममसंखेडजगुणमावणाविद्वदाओ अंतरकरणदामेत्रेण कालेण उक्कीरेबाणो नं पदेसग्गहक्कीरमाणियातु द्विदीसु णियमा ण देदि, तासि णिन्लेविज्जमाणाण पढिग्गहस्त्रीए अभावादो । एवमतरहिदिपदेसग्गस्स सत्थाणे णिसेगाभाव पदुप्पाहव अभुक्कीरिज्जमाणातु तासि पदेसग्गस्स णिसेगो एदेण कमेण

ॐ जो अन्तरसम्बन्धी स्थितियाँ उन्कीरित की जाती हैं उनके प्रदेशपुंजको उन्कीरित की जानेवाली स्थितियोंने नहीं देता है।

§ १२४ जो अन्तरके लिये स्थापित की गई स्थितियां है उनके प्रदेशपुजकी अन्तमुं हुर्त-प्रमाण सिख्यों करके प्रथम फालिसे लेकर जो असक्यात गुणितक्यसे अवस्थित हैं उनका अन्तरकरण-कालप्रमाण कालके द्वारा उत्कीरण करता हुआ उस प्रदेशपुजको उत्कीरण की जानेवाली स्थितियों में नियमसे नहीं देता है, बयोर्क निर्लंपन की जानेवाली उन फालियोंमें प्रतिग्रहशक्किता अभाव है। इस प्रकार अन्तरसम्बन्धों स्थितियोंके प्रदेशपुजकों स्वस्थानमें निषंक रचना नहीं होती इस वातक कथान करके उत्कीरित नहीं होनी इस वातक कथान करके उत्कीरित नहीं होनेवाली स्थितियों उनके प्रदेशपुजका निक्षेप इस कमसे होता है

करता है।

<sup>§</sup> १२३ उदयसिहत पुरुषवेद और कोश्वसञ्चलनकी अन्तम् हूर्तप्रमाण प्रथम स्थिति छोडकर तथा अनुदस्कर वेथ कमीकी एक आविलप्रमाण प्रथम स्थितिको छोडकर पुन: उनके अपरको अन्तम् नैतप्रमाण स्थितिको छोडकर पुन: उनके अपरको अन्तम् नैतप्रमाण स्थितिको छाउकर पुन: उनके अपरको अन्तम् नैत्रमाण स्थितिको छोडकर पुन: उनके अपरको स्थापन कर कर अन्तरिशिको प्रकार सम्पन्न करता है यह उक मूत्रके अर्थका निरुष्ध है। जिन्तु यह पुरुषवेद तथा क्रोधके उद्यक्ष साथक अर्थक प्रशास कर प्रशास कर कर कर है। अन्यथा तो जिस बेद और जिस सज्वलनके उदयसे अर्थकर प्रशास क्यापन कर अन्तरको करता है ऐसा प्रहण करना चाहिये। उनमेंस पुरुषवेदको प्रथम स्थित न्त्रमुक्तेय, स्त्रोवंद और छह नोकषायोंक क्षत्रणाकाल प्रमाण होकर सबसे अर्थ है। क्रोधको प्रथम स्थिति विचोध अधिक है।

होदि ति पद्व्याएमाणी सुत्रमुत्तर भणइ-

अज्ञासि पयडीणं पडमहिदी अत्थि तिस्से पडमहिदीए जाओ संपष्टि द्विदीओ उक्कीरंति तमुकीरमाणगं पदेसग्गं संब्रहदि ।

६ १२५. जासि पयडीण वैदिञ्जमाणाणं पटमद्विदी अस्थि तासि तिस्से पटम-द्विदीए उविश्व अपणों अपणेमि च कम्माणमंतरद्विदीमु उक्की(रुजमाणं पदेसग्य-मोक्डणाए जहामभवं समद्वितमक्रमेण च सल्हिति सचस्थो।

 अघ जाओ वङ्कंति पपडीओं तासिमावाहमधिच्छियण जा जहण्णिया णिसंगडिदी तमादिं कादृण बङ्झमाणियासु डिदीसु उक्काई जवे ।

§ १२६. ण केवल वेदिज्जमाणाणं पहमिद्विदाए चेव संख्रुहदि, किंतु बन्झमाण-चदुसंजलण-पुग्रसवेदययडीणं तक्काल्यियं धस्स जा आवाहा अंतरायामादो संखेजज-गुण्मस्वाणमृविद चिडिन्ण द्विदा तमहच्छेन्ण वधपदमणिसेयमादि काद्ण बच्झमाणियासु द्विदीसु विदियद्विदीए समबंद्विदासु तमंतरद्विदीमु उक्कीरिज्जमाणपदेसम्मध्वकङ्गणावसेण संख्रुहदि चि मणिदं होदि । एत्य सेसपरूवणाण उक्सामगर्भगो ।

क्ष संपित अविद्विअणुभागस्वं इयसहस्संसु गदेसु अण्णमणुभाग-ऐसा कथन करते हए आगेके सुत्रको कहते है—

कृ जिन प्रकृतियोंकी प्रथम स्थिति है उनकी उस प्रथम स्थितिके उपर वर्तमानमें जो अन्य स्थितियाँ उन्कीरित की जा रही हैं उनके उस उन्कीरित किये जानेवाले प्रदेशपुंजको संक्रान्त करता है।

९ ९९५ नेदी जानेवाली जिन प्रकृतियोको प्रथम स्थिति है उनकी उस प्रथम स्थितिक कर अपने और अन्य कर्मीकी अन्तर स्थितियोमे स्थित उन्कीरित कियं जानेवाले प्रदेशपुंजको अध्यक्ष्मणेक द्वारा तथा यथासम्भव सर्मास्थित सक्किक द्वारा तथा यथासम्भव सर्मास्थित सक्किक द्वारा सकारत करता है यह इस सूत्रका तास्थार्य है।

अऔर जो प्रकृतियाँ बन्धको प्राप्त हो ग्रही हैं उनका आवाधाको उल्लंघन करके जो जयन्य निषेक स्थिति है उससे लेका वश्यमान स्थितियोंमें उल्किपित करता है।

§ १२६ न केवल वेदी जानेवाली प्रक्रांतयोकी प्रयम स्थितिमे ही संकारत करता है, किन्तु बन्धकी प्राप्त होनेवाली पुरुषवेद और चार मंज्यलम प्रकृतिगोकी तास्कृतिक बन्धकी जो आबाधा है जो कि अन्तरायासी में कथात्वाली आयाम जगर नढकर स्थित है उसे उल्लबन कर बन्धिस्पितिक प्रथम निवेक्की लंकर जो दिनीय स्थितिमे स्थित है उन संजवाली स्थितियों के जन्म स्थितियों के उत्तरी स्थितियों स्थितियों स्थितियों स्थितियों स्थितियों स्थितियों स्थितियों स्थितियों स्थितियों स्थितियां स्थि

अब अवस्थित हजारों अनुमागकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर अन्य अनुमाग-

संबयं जो च संतरे उद्गीरिजमाणे हिविसंत्रो पबज्ञो जं च हिविसंबयं जाव संतरकरणज्ञा एवाणि समगं जिह्नाणियमाणाणि जिहिवाणि।

१२७. कि कारणं १ अंतरचरिमकालीए णिवदमाणाए तिण्हमेदासिमद्वाणमणुभागखंडयसहस्सगन्माणमककमेणेव परिममतिदंसणादी ।

# से काले पढमसमय-दुसमयकदं।

१२८. जम्डि जम्डि समए अंतरचरिमफाली णिवदिदा, तम्डि समए अंतरं
 यडमसमयकदं णाम भण्णदे। तदणंतरसमए पुण अंतरं दुसमयकदं णाम भवदि।
 तम्डि पयङ्गाणकञ्जविसेमपद्प्यायणङ्कन्तरसुलावयारो—

क्ष तार्षे चेव णवुंसयवेदस्स आजुत्तकरणसंकामगो । मोहणीयस्स संखेळवस्सिद्धिदागे पंघो, मोहणीयस्स एगद्वाणिया बंधोदया । जाणि कम्माणि षज्मति तेसिं ब्रुसु आवित्यासु गदासु उदीरणा । मोहणीयस्स आणुपुठवीसंकमो । लोहसंजलणस्स असंकमो । एदाणि सत्त करणाणि कांतरद्वसमयकदे आरद्धाणि ।

५ १२९, अंतरदुसमयकदावत्थाए वेव णवुं सयवेदस्स आयुक्तकरणसंकामयक्त-काण्डकको तथा अन्तरको उत्कीरित करते हुए जो स्थितिवन्ध बाँधा था और जो स्थितिकाण्डक प्रारम्भ किया था वे तीनों हो अन्तरकरण कालके समाप्त होनेतक

समाप्त होते हुए एक साथ समाप्त हो जाते हैं। §१२७ क्योंकि अन्तरकी अन्तिम फालिके पतन होते समय हजारों अनुभागकाण्डकगर्भ

इन तीनो ही कालोंकी एक साथ समाप्ति देखी जाती है।

क्ष तदनन्तर समयमें अन्तर प्रथम समयकृत और द्विसमयकृत होता है।

§ १२८ जिस-जिस समयमे अन्तरकी अन्तिम फालि पतित होती है उस समयमे अन्तर प्रथम समयकृत कहलाता है। परन्तु तदनन्तर समयमे अन्तर द्विसमयकृत होता है। उस समय प्रारम्भ होनेबाले कार्यविशेषका कथन करनेके लिये आगेके सुचका अवतार हुआ है—

कु उसी समय नयुंसकवेदका आयुनतकरण संकामक होता है। मोहनीयकर्मका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध होता है। मोहनीयका एक स्थानीय बन्ध और उदय होता है। जो कर्म बँधते हैं उनकी छह आविष्ठकाल जानेपर उदीरणा होती है। मोहनीयका आयुप्वींसंक्रम होने लगता है तथा लोगसंज्वलनका असंकामक होता है। ये सात करण अन्तरके द्विसमयकृत होनेपर अर्थात् अन्तरकरणके अनन्तर समयमें प्रातम्म हो जाते हैं।

§ १२९ अन्तरके द्विममयकृत अवस्थामे ही नपुंसकवेदके आयुक्तकरण संक्रामकपनेसे लेकर

१. ता॰प्रती भवदि इति पाठः ।

मादिं कार्ण सचण्णमेदेसिं करणाणमाढवगो जादो चि मणिदं होदि । तत्थ णवुंसप-वेदस्य आजूचकरणसंकामगो चि मणिदे णवुंसपवेदस्स खवणाए अन्ध्रज्जदो होर्ण पयक्वी चि मणिदं होदि । सेसकरणाणं पि अत्थो जहा उवसामगस्स परूविदो तहा चैव वचन्वी, विसेसामावादो ।

क्षत्वो संखेउजेसु द्विद्धंडयसहस्सेसु गदेसु णवुसयवेदो संका सिक्जमाणी संकामिदो ।

५१३०. एवं णवुं तयवेदस्स भरेण ख्वणमाढिवय संकामेमाणस्स संखेज्जेसु द्विस्खंडयमहस्सेसु गदेसु तदो णवुं सयवेदो चिरमिट्टिद्खंडयचिरमफालिसह्वेण सव्व-संकामेण पुरिगवेदस्सुविर संकामिदो चि मणिदं होदि। एवं णवु सयवेदं संखृहिय पुणो वि ववष्टमाणझाणपरिणामो तदणंतरमित्यिवेदस्स ख्वणमाढवेदि चि पदुष्पाएमाणो सुत्तपवंधसूत्तरं मण्डः—

## अ तदो से काले इत्थिवेदस्स प्रमसमयसंकामगो।

६ १३१. णतुं सयवेदम्खवणाणतरिमियवेदं चैव खबेदि, ण संसकम्माणि चि कुदो एस णियमो १ ण, अप्पसत्यपरिवाडीए कम्मम्खवणमाटवेतस्स तदिवरोहादो ।

इन सात करणोंका आरम्भ हो आता है यह कहा गया है। उनमेसे 'नपुसकवेदका आयुक्तकरण संक्रामक' ऐसा कहनेपर नपुसकवेदकी आणाके लिए उद्यात होकर प्रवृत्त होता है यह कहा गया है। शेष करणोका अर्थ भी जैसा उपशामकके कहा गया है उसी प्रकार कहना चाहिये उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है।

क्क तदनन्तर संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके जानेपर नपुंसकवेद संक्रामित होता हुआ संक्रमित कर दिया जाता है।

े १३० इस प्रकार नपुसकबंदके भरपूर क्षपणाका आरम्भ कर सक्रमण कराते हुए संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर तत्पश्चात् नपुंसकबंद अन्तिम स्थितिकाण्डकको अन्तिम फालिक्स्पेस सर्वसक्रमण द्वारा पुरुषवंदके उत्पर सक्रमित कर दिया जाता है यह उक्त कथनका मिथातार्थ है। इस प्रकार नपु सक्षंदको क्षपणा कर फिर भी बृद्धिको प्राप्त होता हुआ ध्यान परिणाम तदगनतर स्त्रोबंदकी क्षपणाका आरम्भ करता है इस बातका कथन करते हुए आगेके सुवश्रवन्थको कहते हैं—

## 🕸 तत्पश्चात् अनन्तर समयमें स्त्रीवेदका संक्रामक होता है।

\$ १३१ नपुं सकवेदकी क्षपणाके अनन्तर स्त्रीवेदकी ही क्षपणा करता है रोष कर्मोंकी नहीं यह नियम किस कारणसे हैं ?

ममाधान—तही, वयोकि अप्रशस्ततर प्रकृतियोंकी परिपाटीके अनुसार कर्मोंकी **क्षपणा** करानेवाले जीवके उसके वैसा होनेमे विरोधका अभाव है।

१. ता॰प्रती एव इति पाठो नास्ति ।

- क्षताचे अण्णं हिदिक्वयमण्यमणुभागकांवयमण्यते हिदिवंचो च आरद्धाणि।
- § १३२. पुष्त्रिनलिहिद्-अणुमागलंडय-द्वित्वंधाणं हेहिनसमये जुणवमेव परि-समित्तवसेण इत्थिवंदपदमतमयांकामएण एदाणि द्विदिलंडयादीणि विण्णि वि जुगव-माढलाणि ति भणिदं होदि । एवमेचो प्यदुढि आजुलकिस्वार्ण्य इत्थिवंदं खवेमाणस्स तक्खवणद्वाए संखेज्बदिमागे द्विदिलंडयपुष्तचनावारेण समइक्कते तम्मि उद्देसे जो पत्रुत्तिविसेसा तण्णिदेसकरणद्वश्वतस्त्रुत्तारओ—
- \* तदो द्विष्णंडयपुष्रतंण इत्थिवेदक्ववणद्भाए संखेळाविभागे गर्दै णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं तिण्हं घाविकम्माणं संखेजजवस्स-द्विविशो वंघो ।
- § १३२. पुन्वसेदेसि कम्माणं द्विदिवंधो असखेज्जवस्सिओ होर्णासंखेज्जगुणहाणीए पयट्टमाणो एत्थुदेसे संखेज्जवस्ससहस्सपमाणो जादो चि भणिदं होह ।
  एवमेत्युदेसे संखेज्जविस्सयमेदेसि द्विदिवंधं कार्ण उविर चडमाणस्स संखेज्जसहस्समेत्ताठिदखंडयवावारेण इत्थिवेदक्खवणाए सेसा संखेज्जा मागा गदा ताचे इत्थिवेदस्स चिरमिद्विदिखंडयमागाएमाणो एदेण कमेणागाएदि चि जाणावणहृश्वत्तस्तुत्तावयारो—

<sup>अत्य समय अन्य स्थितिकाण्डक, अन्य अनुमागकाण्डक और अन्य स्थितिबन्ध आरम्भ करता है।</sup> 

<sup>§</sup> १२२ पूर्वके स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक और स्थितिबन्धके अधस्तन समयमे एक साथ ही ममाप्त हो जानेक कारण स्त्रोवंदका प्रथम समयवर्ती संकामक जीव इन तीनो ही स्थिति-काण्डक आदिको एक साथ आरम्भ करता है यह उन्तत क्यनका तात्म्यों है। इस स्त्रम्य यहिंस लेकर आयुक्तरण क्रियाके द्वारा स्त्रीवंदकी क्षपणा करनेवाले जीवके उसकी क्षपणा करते हुए स्थितिकाण्डक द्यापारके द्वारा सख्यातवें भाग कालके व्यतीत होतेपर उस स्थानमें जो प्रवृत्तिविशेष होता है उसका निर्देश करनेके लिए आगेक सुनका आरम्भ करते हैं—

अ तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्तवके द्वारा स्त्रीवेदकी सपणाके द्वारा संख्यातर्वे माग कालके व्यतीत होनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिकर्मीका संख्यात वर्षका स्थितिवाला बन्ध होता है।

<sup>§</sup> १३३ पहले इन कर्मों का स्थितिबन्ध असंस्थातवर्षकी स्थितिवाला होकर असंस्थात मृणहानि हारा प्रवृत्त होता हुआ इस स्थानमें संस्थात हजार वर्षप्रमाण हो जाता है यह उक्त कथनका नात्मर्थ है। इस प्रकार इस स्थानमे इन कर्मों का संस्थात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध करके उत्थर चढनेवाले जीवके संस्थात हजार स्थितिकाण्डकोके ज्यापार द्वारा स्वीवेदकी स्थापाके देण संस्थात बहुमाग जब व्यतीत ही जाते हैं उस समय स्वीवेदके अस्तिण स्थितिकाण्डककी प्रवृण संस्थात बहुमाग जब व्यतीत ही जाते हैं उस समय स्वीवेदके अस्तिण स्थितिकाण्डककी प्रवृण

 तदो हिदिलंडयपुष्तेण इत्थिवेदस्स जं हिदिसंतकस्मं तं सञ्ब-मागाइदं।

§ १३४. गयस्थमेदं सुत्तं । ताचे पुण सेमाणं कम्माणं हिदिखंडयमागाएतो

कथमागाएदि चि आसंकाए इदमाइ---

- \* सेसाणं कम्माणं हिदिसंतकम्मस्स असंखेळा भागा आगाइदा ।
- § १३५. सेसाणं कम्माणं पलिदोवमासंखेन्जमागमेनहिदियंतकम्मस्स संखे-ज्जदिमागं परिसेसिय बहुमागा तक्कालमागाइदा ति सुत्तत्यो ।
  - तिह द्वितिसंहए पुण्णे इत्थिवेदो संखुद्ममाणो संखुद्धो ।
- ६ १३६. इत्थिबेदचरिमफालीए विदियद्विदिसंठिदाए पलिदोनमस्स असंखेजजदि-मागाइदाए पुरिसवेदस्युवरि संखुद्वाए तक्कालमित्थिवेदसंतकस्मस्स णिक्लेबाणोव-छंमादो । संबद्घि तक्काले चैव मोदणीयस्स द्विदिसंतकस्म बादिदावसेसं संखेजजबस्स-सहस्सपमाणं होदण चिद्वदि चि जाणावेमाणो सुचसुचरं भणड्—
  - \* ताधे चेव मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं संखेजाणि वस्साणि ।

करता हुआ इस क्रमसे ग्रहण करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

अः तत्परचात् स्थितिकाण्डकपृथवन्वके द्वारा स्त्रीवेदका जो स्थितिसत्कर्म है वह सब भगणाके लिए प्रहण कर लिया जाता है।

§ १३४. यह सुत्र गतार्थ है।

परन्तु उसी समय खेष कर्मोंके स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता हुआ केसे ग्रहण करता है ऐसी आशंका होनेपर इस सूत्रको कहते है।

- श्रेष कर्मोंसम्बन्धी स्थितिमत्कर्मके असंख्यात बहुमागको ग्रहण करता है।
- \$ १३५. शेष कर्मो ६ पल्योपमके असस्यातवे भागप्रमाण स्थितिसत्कर्मकं सस्थातवें भागप्रमाण स्थितिसत्कर्मको छोड़कर शेष बहुआगप्रमाण स्थितिसत्कर्मका उस समय प्रहण करता है यह इस सूत्रका अर्थ है।
- क उस स्थितिकाण्डकके सम्पन्न होनेपर स्त्रीवेद संक्रमित होता हुआ संक्रान्त हो जाता है।
- § १३६ द्वितीय स्थितिमे स्थित पत्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रमाण स्त्री देकी अस्तिम फालिके पुरुषवेदके अगर संकान्त होनेपर तत्काळ स्त्रीवेद सत्कर्मका अभाव उपण्डम होता है। अब उसी समय मोहनीयकर्मका घात करनेके बाद अविषष्ट रहा स्थितिसत्कर्म संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता हुआ स्थित रहता है इस बातका ज्ञान कराते हुए आगोका सूत्र कहते है—
  - इसी समय मोहनीयकर्मका स्थितिसत्कर्म संख्यात वर्षत्रमाण होता है।

- १ २७. गयत्थमेदं सुत्तं । सैसाणं पुण अज्ज वि द्विदिसंतकम्मधमाणं पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो चेव होदि चि चेचच्यं ।
  - \* से काले सत्तण्हं णोकसायाणं प्रवासमयसंकामगी।
- § १३८. इत्थिवेदक्खवणाणंतरं हस्स-रिद-अरदि-सोग-अय-दुगुंछा-पुरिसवेदाणमाजुत्तििरयाए खवणमाढविय तेसि पढमममयसंकामगो जादो ति भणिदं होदि ।
  मंपिंड तक्काले मव्वीसं कम्माणं द्विदिवंघप्याबहुकं केरिसं होदि ति जादारेयस्स
  सिस्सस्स णिरारेगीकरणद्वयत्तरस्यं भणड
  —
- सत्तण्हं णोकसायाणं पढमसमयसंकामगस्स द्विदिवंघो मोहणी-यस्स धोवो ।
  - णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिवंधो संखेजगुणो ।
    - णामागोदाणं द्विदिवंघो असंखेजगुणो ।
    - \* वेदणीयस्स द्विदिवंघी विसेसाहिओ ।
- ५ १३०. गयस्थमेदं सुत्तं । संपिह एदिम्म चेव णिरुद्धसमए सब्वेसिं कम्माणं द्विदिसंतकम्मविमयथोववह सगवेसणद्वमुविमो सत्तप्रवंधो—
  - \* ताघे द्विदिसंतकम्मं मोहणीयस्स थोषं।
- ६ १३७ यह सूत्र गतार्थ है। परन्तु शेष कर्गोका स्थितिसत्कर्म अभी भी पत्योपमके असस्यानवें भागप्रगण ही होता है ऐमा ग्रहण करना चाहिये।
  - # तदनन्तर समयमें सात नोकषायोंका प्रथम समयवर्ती संकामक होता है।
- % १३८. स्त्रीवेदकी क्षपणांके अनन्तर हास्य, रति, अर्रात, शोक, अय, जुगुष्या और पुरुष-वेदके आयुक्त कियांक हारा क्षपणांका आरम्भ करके उनका प्रथम समयवती संक्रतमक हो जाता है यह उक्त कपनका ताराधें है। अब उस समय मामें कमींके स्थितिबन्धका अस्पबहुत्व किराकारका होता है ऐसी आयाका जिस धिष्ठपके हुई है उसे निःशक करनेके लिये आयोका सुत्र कहते हैं—
- # मात नोकपायोंके प्रथम समयवती संक्रामकके मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध सबसे अन्य होता है।
- अन्तरायकर्मका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है।
  - 🖇 नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है।
  - क वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है।
- § १३९. यह सूत्र गतार्थ है। अब इसी विवक्षित समयमें सभी कर्मोके स्थितिसत्कर्म-विषयक अल्पबहुत्वकी मार्गणा करनेके लिये आगेका सुत्रप्रबन्ध आया है—
  - उस समय मोहनीयकर्मका स्थितिसत्कर्म सबसे अन्य है।

- तिण्हं घाविकस्माणं द्विविसंतकस्ममसंस्रेजगुणं ।
- \* णामा-गोदाणं द्विविसंतकम्ममसंखेळगुणं ।
- \* वेदणीयस्स द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं।
- ६ १४०. मोइणीयस्स द्विदसंतकम्म सक्षेज्जवस्सिये जादे वि जाव तिण्हं धादिकम्माणं संखेज्जवस्सियं द्विदिसंतकम्मं ण जायदे ताव पुन्व्नेणेव कमेण द्विदि-संतकम्मप्पावहृषं पयद्विदे, णाण्णदा ति अणिदं होदि । एवं सत्तणाकमायमकास-यस्म पदमममए द्विदिवंश द्विदिमतकम्माणमप्पावहृज्यवृत्तिकमं प्रक्षिय संपाद तस्सेव पदमिद्विस्तंडए णिन्लेविदे मोहणीयादिकम्माणं द्विद्यंतकम्म धादिदावसेग कथमव-विद्विद्वि ति पदस्स णिण्णयक्कणद्विदिसाह—
  - पदमहिदिखंडए पुण्णे मोहणीयस्स हिदिसंनकम्मं संखेजगुणहीणं ।
  - सेसाणं द्वित्संतकम्ममसंवेजगुणहीणं ।
- ६ १४२ गयत्थमेदं सुनं । संपद्दि एदम्सेन पढमद्विदिनंघे पुण्णे अण्णो द्विदि-नंधी पयद्वमाणो मोहणीयादिकम्माणं कथं पयद्वदि त्ति एदस्स अत्यविसेमस्य णिडा-रणद्वमत्तरसत्तमाद्व----
  - तीन घातिकमौँका स्थितिसन्कर्म असल्यातगुणा है।
  - अनामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिसत्कर्म असंख्यानगुणा है :
  - **अ वेदनीयकर्मका स्थितिसत्कर्म विशेष अधिक हैं।**
- प्रथम स्थितिकाण्डकके सम्पन्न होनेपर मोहनीयकर्मका स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा दीन दोता है।
  - 🕸 शेष कर्मोंका स्थितिसत्कर्म असंख्यातगुणा हीन होता है।

१ ता॰प्रतौ 'पयदुदि त्ति' इति पाठ ।

- # हिदिवंघी णामा-गोद-वेदणीयाणं श्रसंखेळागुणहीणो ।
- चादिकस्माणं द्विविषंषी संखेळगुणहीणो ।
- ६ १४२. सुगम ।

तदो द्विबिलंडयपुघत्तेण गदे सत्तर्ह णोकसायाणं व्वणद्धाए
 संखेजदिभागं गदे णामा गाद वेदणीयाणं संखेजाणि वस्साणि द्विविधो ।

५ १४२ जाव एह् र ताव असंखेज्जवस्सओ होद्गागच्छमाणो णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिवंघो एदिम्म उद्देसे मंखेज्जवस्साहस्सपमाणो जादो चि मांणद् होह । एवमेत्युदेसे सच्वेति कमाणं द्विदिवंघो जहाकम संखेज्जवस्मिनां जादो । संपिष्ठ एको प्रहुढि द्विदिखंडयपुघत्तेसु बद्धएसु गदेसु सच्णोकसायक्खवणद्वाए संखेज्जा भागा गद होति । ताघे तिण्हं चादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मं पुण्यमसखेज्जनस्सयं होद्ग गच्छमाणं विसेसघादवसेण संखेज्जवस्सियं संजादिमिद पदुष्पाएमाणो सत्तग्रह्मारं भण्ड---

% तदो द्विदिखंडयपुथतं गदे सत्तण्हं णोकसायाणं व्ववणद्धाए
संखेज्जेसु भागेसु गदेसु णाणावरण-दंसणावरण अंतराइयाणं संखेजबस्सद्विदिसंतकस्मं जावं।

§ १४४ गयत्थमेदं सुत्तं । णवरि एत्थ द्विदिखंडयपुधत्तिणिदेसो जेण वहपुल्ल-

🕸 नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा द्वीन होता है।

🛪 घातिकर्मीका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है।

६ १४२ यह सूत्र स्गम है।

क तत्यश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्तवके जानेपर सात नोकपायोंके क्षपणाकालके संख्यातवें भागके जानेपर नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका संख्यात वर्षप्रमाण स्थिति-बन्ध होता है।

६ ४४६ जबतक इतनी दूर जाते है तबतक नाम, गांत्र और वदनीयकर्मका असंस्थात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होकर जाता हुआ इत स्थानमे संस्थात हजार वर्षप्रमाण हो जाना है। अब यहिंसै लेकर बहुत स्थितिकाण्डकोके जानेपर सात नोकपायोके क्षणणाकाल्क संस्थान बहुमाग व्यतीत हो जाते है तब तीन धातिकर्माका स्थितिस्तरकर्म पहले असंस्थात वर्षप्रमाण होकर आता हुआ विषेष वातक कारण संस्थात वर्षप्रमाण हो जाता है इस बातका कथन करते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—

क तत्परचात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके बानेपर सात नोकषायोंके क्षपणाकालके संख्यात बहुमाग बानेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका संख्यात वर्ष-प्रमाण स्थितिसर्कर्म हो बाता है।

§ १४४. यह सूत्र गतार्थं है। इतनी विशेषता है कि यहाँपर स्थितिकाण्डकपृथक्तका

वाचओ तेण ट्रिदिसंडरपुधकाणं बहुवाण ग्रहणं कायव्यं, अण्णहा सचणोकसाय-क्खवणकाल्य्यंतरे संखेज्जसहस्सयेवाणं द्विदिसंडराणमणुप्पनिष्पसगादो । एवमेतिम्म विसये तिण्हं बादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मे संखेज्जवस्सपमाणचेण परिणदे एचो प्यहुदि घादिकम्माणं सव्वेसिमेव द्विदिवंधो द्विदिखंडरं च संखेज्जगुणहाणीए वेव पयहुदि च जाणावेमाणो सुचसुचरं भणाह-

- % नदो पाण घाविकस्माणं द्विवंत्रेत्रे द्विवित्तंत्रं पुण्णं पुण्णे द्विवित्तंत्रं द्वित्तंत्रक्रस्माणि संखेळगुणहीणाणि ।
- ६ १४८ संखेजजबास्सचे द्विदिवध-द्विदिसंतकस्य च जादे तिवसयाणं द्विदि-बधोसरणद्विदिखडयाणं च संखेजजगुणहाणीए चेव पवृत्ती हाह, णाण्णद्वा ति बुत्तं होह । एवं घादिकस्मावेक्स्ताए परुविदं । अघादिकस्माणं गुण द्विदिवंधो चेव संखेजज-गुणहीणो होतृण पयद्वदि, ण द्विदिशंतकस्मामिदि जाणावेमाणो स्वन्नस्य अणह---
- णामा-गो-दवेदणीयाणं पुण्णं द्विदिग्बंडए असंखेज्ञगुणहीणं द्विदि-संतकम्मं ।
  - एदेसिं चेव द्विवंधे पुण्णं ऋण्णो द्विविवंधो संस्वेत्रगुणहीणो ।

निर्देश यत येपुरुपवाभी है अत बहुत स्थितिकाण्डकोको ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा सात नीकपागीक क्षपणाकालके भीतर संस्थात हजार स्थितिकाण्डकोको अनुस्थितका प्रसंग प्रास्त होता है। इस नकार इस स्थानमे तीन बातिकमीको स्थितिमस्कर्म मध्यात वर्षप्रमाणक्ष्यसे परिणत होनेपर यहींन लेकर मभी थातिकमीको स्थितिकम्य और स्थितिकक्ष संख्यात गुणहानिक्यसे ही प्रवृत्त होता है इस बातका जान कराते हुए आयेके सुत्रको कहते है—

अ यहाँसे लेका घातिकमौंके स्थितवन्ध और स्थितिकाण्डकके पुनः पुनः पूर्ण होनेपर स्थितिवन्ध और स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणे हान होते हैं।

- १.९५ मध्यान यर्थप्रमाण स्थितवन्ध और स्थितिमस्त्रमंत्रे हो जानेपर तद्विषयक स्थिति-बन्धानाग्य और स्थिति-काण्डकोकी सस्थात गुणहानिक्यसे हो प्रवृत्ति होती है, अन्य प्रकारसे नहीं यह उचन क्ष्यनका नात्वर्य है। यह घातिकमौकी अपेक्षा कथन किया। परन्तु अञ्चासिकमौका तो स्थितिन्य हो सस्थातपुण होने होकर प्रवृत्त होता है, स्थितिसत्त्वर्म नहीं इस बातका झान कराते हुए आगेका सूत्र कहते है---
- अताम, गोत्र और वेदनीयकर्मके स्थितिकाण्डकके पूर्ण होनेपर स्थितिसत्कर्म असंख्यातगुणा होन होता है।
- क्र इन्हीं कर्मींका स्थितिबन्ध पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन
  होता है।

१ ता॰प्रती सक्षेज्जवस्पसहस्समेताण इति पाठ । २. आ॰प्रती —हीणाओ इति पाठ ।

- ९ १४६. सुगमं।
- एदेण कमेण ताव जाव सत्तण्हं णोकसायाणं संकामयस्स चरिम-द्विविषंघो ति ।
- ५१४७. ष्ट्मिम अवत्यंतरे हिदिबंधोसरण-हिदिसंडयपरूवणाए अणंतरपरूविदो चैव कमो, ण एत्य किंचि णाणनमित्य नि भणिदं होइ। संपिह मनण्डं णोकसायाणं संकामयस्य चरिमसमए द्विदिबंध-द्विदिसंतकम्मपमाणावद्वारणद्ववरिमं सुन्तपर्वधमाह--
- क्ष सत्तरण्हं णोकसायाणं संकामयस्स चितमो द्विदिवंघो पुरिसवेदस्स अह वस्साणि।
- § १४८ संखेजजबस्ससहस्तियादो पुट्यणिरुद्धक्वित्वंधादो जहाकममसंखेजज-गुणहाणीए (१)पित्हाहरूण एदम्मि उद्दे अङ्कवस्सपमाणो पुरिसवेदस्स द्विदिवंधो जादो चि अणिदं होदि ।
  - 🛪 संजन्नणाणं सोन्नस वस्साणि ।
  - ६ १४९ सुगममेदं।
  - संसाणं कम्माणं संखेजाणि वस्ससहस्साणि द्विविषंघो ।
  - ६ १५०. सुगममेदं पि सुत्तं।
  - § १४६ यह सूत्र सुगम है।
- क इस कमसे तबतक जाता है जब जाकर सात नोकपायोंके संक्रामकका अन्तिम
  स्थितिबन्ध प्राप्त होता है।
- ९१४७ इस अवस्थाके मध्यमे स्थितिबन्धापसरण और स्थितिकाण्डकोंकी प्ररूपणाका क्रम अनत्वर प्रकरित ही है, इस विषयमे यहां कुछ भी नानापन नहीं है यह उक्त कथनका ताल्यों है। अब सात नोकबायोंके संकामकके अन्तिम समयमे हैं—
  प्रमाणका अवधारण करनेके छिथे आगेंके सुअवस्थकों कहते हैं—
- असात नोकपार्योके संकामकके पुरुपवेदका अन्तिम स्थितिवन्ध आठ वर्षप्रमाण होता है।
- § १४८. पूर्वमें निरुद्ध संस्थात हजार वर्षप्रमाण स्थितिवन्यसे यथाक्रम असंस्थात गुणहानि द्वारा घटाकर इस स्थानमे पुरुषवेदका स्थितिबन्ध आठ वर्षप्रमाण हो जाता है यह उक्त सूत्र द्वारा कहा गया है।
  - 🕸 संज्वलन कर्मीका सोलह वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है।
  - ६ १४९. यह सूत्र सुगम है।
  - क श्रेष कर्मीका संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध होता है।
  - § १५०. यह सूत्र भी सुगम है।

 कृदिसंनकम्मं पुण घादिकम्माणं चदुण्हं वि संखेजाणि वस्स-सहस्साणि ।

**\* णामा-गोद-वेदणीयाणमसंन्वेज्ञाणि वस्साणि** ।

§ १५१. सुगमं । एवमेदम्मि संधिवसए द्वित्वधारीणं पमाणं जाणाविय
संपृष्ठि अङ्गक्ततत्वविभयं किंचि परामरसं क्रणमाणो सुचपवंषम्रचरं भणः

—

\* अंतरादो बुसमयकदादो पाये छुण्णोकसाए कोथे संधुहदि ण अण्णाम्हिक(म्हिव)

५ १५२ अंतरकरणाणंतरमेवाणपुर्व्वागंकमस्य पारमे जादे तदो प्यहुहि छण्णो-कमाए पुग्सिवेदयुल्लंघियुण कोहसंजलणे चेव सछुहिद । पुग्मिवेदं पि सेसकसाय-परिहारेण णियमा कोहसंजलणे संखुहिद । एवं कोहसंजलणाणं पि जहाणुपुञ्जीए संकमपवृत्ती दहुन्वा ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो ।

अ पुरिसवेदस्स दोआवित्वयासु पहमिट्टिवीग् सेसासु आगात्त-पिटआगात्तो वोच्छिण्णो । पहमिट्टिवीदो चेव उदीरणा ।

६ १५३, पटम-विदिपद्विरीणष्टुक्कड्रणोकड्रणवसेण परीप्परं विसयसंकमो आगाल-पडिआगालो चि भण्णदे । सो पुरिसवेदपढमद्विदीए आवलिय-पडिआबलियमेचसेसाए

क्र परन्तु चारों ही घातिकर्मीका संख्यात इजार वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म होता है।

 अन्ताम, गोत्र और वेदनीय कर्मीका असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म होता है।

\$ १५१ यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार इस सन्धिमे स्थितवन्धादिकके प्रमाणका ज्ञान कराकर अब व्यतीत हुए अवक विवयमे कुछ परामर्श करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धका कहते हैं—

क्ष द्विसमयकृत अन्तरसे अर्थात् अन्तरकरणके तदनन्तर समयसे लेकर छह नाकषाय कोधमें संक्रमित होते हैं, अन्य किसीमें नहीं।

५ १५९ अन्तरकरणकं अनन्तर ही आनुतूर्वी सक्रमका प्रारम्भ हो जानेपर बहास छेकर छह नावाया पुरुवदेदको उल्लेखन कर कोधसञ्चलना हा सक्रमित होते है। पुरुवदेद भी छोव स्वायोका परिश्लाक र निगमसे क्रीधमण्डरूपमें मक्रमित होते है। इसी प्रकार अस्वसञ्चलनकी भी आनुपूर्विक अनुनार सक्रमकी प्रवृत्ति जान छेनी चाहिय यह सुबका भावायं है।

🕸 पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिमें दो आवलिकालके शेष रहनेपर आगाल-प्रत्यागाल

व्युव्छिन्न हो जाते हैं। प्रथम (स्थितिमेंसे ही उदीरणा होती है।

### उप्पादाणुच्छेदेण बोच्छिण्णो शि मणिदं होदि ।

- समयाहियाए आविषयाए सेसाए जहक्षिया द्विविवरीरणा ।
- ६ १५४. सगमं ।
- अत्वो चरिमसमयसवेदो जादो ।
- ९ १५५. सुबोधं ।
- क्ष ताचे खण्णोकसाया संख्द्वा।
- § १५६ तदनत्थाए छण्णोकसायाणं वरिमकाळी संखेज्जबस्ससहस्तायामा सञ्बसंकमेण संखुदा ति वुत्तं होइ। ताघे पुण पुरिसवेदस्स केचियं संखुद्धं केचियं वा सेममत्यि ति आसंकाए इदमाह—
- \* पुरिसवेदस्स जाओ दो आविश्वयाओ समय्गाओ एतिगा समयपबद्धा विवियद्विदीए अत्थि उदयद्विदी च अरिथ । सेसं पुरिसवेदस्स संनक्षमं सञ्बं संगुद्धं ।
- ६ १५७ समय्णदोजाबलियमेत्तणबक्षंचे असंखिज्जसमयपबद्धपमाणग्रदयहिर्दि च मोच्ण सेसासेसपुरिसवेदसंतकम्मं चरिमसमयसवेदेण कोइस्पालणम्मृबिर सव्व-संकमेण संख्रुद्वमिदि एमो एदस्स सुचस्स सङ्घच्चवरूपो ।

मात्र शेष रहनेपर उत्पादानुंच्छेदके न्यायानुसार विच्छिन्न हो जाते हैं यह उक्त कवनका तात्पर्य है।

🕸 एक समय अधिक एक आविल श्रेष रहनेषर जघन्य स्थितिउदीरणा होती है।

§ १५४. यह सूत्र सुगम है।

🕸 तत्परचात् क्षपक जीव अन्तिम समयवर्ती सर्वेदी हो जाता है।

- § १५५ यह सूत्र सुबोध है।
- \* उस समय छह नोक्षाय संकान्त हो जाते हैं।
- क्ष पुरुषवेदकी जो एक समय कम दो आवल्यिं हैं इतने समयप्रबद्ध द्वितीय स्थितिमें श्रेष है और उदयस्थिति है। पुष्ठपवेदका श्रेष समस्त सत्कर्म संक्रान्त हो जाता है।
- § १५७. एक समय कम दो आविष्ठिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध और वंसिक्यात समयप्रबद्ध-प्रमाण उदयस्थितिको छोड़कर शेष समस्त पुरुषवेदसम्बन्धी सत्कर्म वरमसमयवर्ती सवेदी जीवके द्वारा क्रोधसण्यलनंक ऊपर सर्वसंकशक्पसे संकान्त कर दिया जाता है यह इस सूचका समु-

#### # से काखे अस्सकण्णकरणं पवसिहिदि ।

९ ९५८. तदणंतरसम् अवगद्वेदो होद्ण कोहसंजलणक्खनणमाढवेंतो अस्स-कण्णकरणं णाम करणविसेतमेमो पवित्तिहिदि, सत्तणोकसायक्खनणाणंतरमेदस्स जहावसरपत्तत्रादो चि बुन्तं होह ।

अस्सकण्णकरणं ताव थवणिन्जं, इमी ताव सुत्तफासो ।

१५९, जहावसरपचमिव अस्सकण्णकरणं ताव थवणिउजं काद्ण हेड्डिमासेसत्यविसये णिच्छयुप्पायणह्रमेत्युद्देसे इमी ताव गाडासुचाणमणुवादो कायव्यां चि
मणिदं होदि । एसो च सुचफामो हेड्डा कदमिम अवत्यंतरे पयट्टमाणस्म जीवस्म
कायच्यो चि आसंकाए तव्विसयणिदं सकरण्डसुचरसुचं भणह—

 अंतरवुसमयकदमार्दि कादृण जाव खुण्णोकसायाणं चरिमसमय-संकामगौ त्ति एदिस्से अद्धाए अप्पा त्ति कहु सुत्तं।

§ १६० अंतरद्वरिमफालि संकामिय से काले णवुं सयंवदस्य आजुनकरण-संकामणमाद्विय द्विदस्स जीवस्स अंतरद्वसमयकदावत्था णाम भवदि । तमादिं काद्ण जाव चरिमसमयछण्णोकसायसंकामगो चि एदिम्म अवत्थाविसेसे 'अप्पा वट्टदि' चि

#### क्वयार्थ है।

# तदनन्तर समयमें अश्वकर्णकरणकालमें प्रवृत्त होगा ।

§ १५८ तदनन्तर समयमे अपगतवेदी होकर क्रोधसञ्चलनकी क्षपणाका आरम्भ करता
हुआ अश्वकणंकरण सङ्गाबाले करणविशेषमे यह प्रवृत्त होगा, क्योकि सात नोकषायोकी क्षपणाके
अनन्तर यह अवसर प्राप्त है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

 को भी अध्यक्षणिकरणको स्थिगित करके सर्वप्रथम इस सत्रगाथाका स्पर्श करते हैं।

\$१५९ यद्यपि अञ्चलकंकरण यथावसर प्राप्त है तो भी उसे स्थिगित करके अधस्तन समस्त अर्चके विषयमे निरुचय करनेके लिये इस स्थानमे मर्वप्रथम गाधासूत्रोंका यह अनुवाद करना चाहिये यह उचन कथानका तारपर्य है। और यह सुत्रस्पर्य नीचे (पूर्वम) किम अवस्था-विशेषमे प्रवृत्त होनेवाले जीविक करना चाहिये ऐसी आशका होनपर उस विषयका निर्देश करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है—

 द्विसमयकृत अन्तरसे लेकर छह नोकपायोंके संक्रमके अन्तिम समयतक इस कालमें आत्मा है एतद्विषयक सत्र कहते हैं।

६ १६० अन्तरसम्बन्धी द्विचरम फालिको संक्रमित करके तदनन्तर समयमे नपुंसकवेदके आगुन्तकरण संक्रमका आरम्भ करके स्थित हुए जीवके अन्तरद्विसमयक्त अवस्था कहलाती है। उससे लेकर अन्तिम समयवर्ती छह नोकषायोके सकामक जीवके प्राप्त होनेतक इस अवस्था- णिरु मणं कार्ण तत्थेदं सुचमणुगंतन्त्रिमिहं बुचं होदि । संपष्टि यत्थः महिबद्धमाहा-सुचाणं पमाणावहारणहृष्टुचरसुचं मणह्—

#### 🕸 तत्थ सत्त मृखगाहाओ ।

- ६ १६१. तस्हि अणंतरणिहिद्दृत्विसये पडिबद्धात्रो सच मूलमाहाजो भवंति चि मणिदं होइ । तत्य मूलमाहाजो णाम सुचगाहाजो बुञ्छामेचेण द्वचिदाणेगत्याजो । मासगाहाजो सन्वपेक्खाजो चि चेचन्त्रं । संपिष्ठ तासि जहाकमं सष्टृषिकचणं कुणमाणो पढमगाहामुचस्सेव ताव सरूवणिद सं कुणह—
  - (७१) संकामयपट्टवगस्स किंद्विदियाणि पुञ्वबद्धाणि। केसु व अणुमागेसु य संकंतं वा असंकंतं॥१२४॥
- ५६२ अंतरकरणं ममाणिय जहाकमं णोकसायक्खनणमाहर्वेती संकामण-पट्टनगो णाम । तस्स तदनत्थाए पडिचढाओ पुट्युत्तसत्तमूलगाहाणं मज्झे चत्तारि मूलगाहाओ । तासु पढना एसा मूलगाहा । संपि एदिस्से अस्थिविनरणं कस्सामो । तं जडा--'सकामयपट्टनगस्म' णन् सयवेदादिकम्माणं नखनणमाहर्वेत्तस्म 'पुन्वनदाणि कम्माणि किद्विदियाणि' किपमाणाए द्विदीए बहु ति, किमेदेसि हिदिसंतकम्मं संखेजज-विस्तियमसखेजन्नतस्मयं वा होदि चि पुन्छिदं होदि । एनमेसो गाहापुन्वद्वो हिदि-संतकम्मपमाणमुनेकखदे । 'केसु व अणुनागेसु य' एसो गाहासुत्तिदियावयनो । '''

विशेषमे आतमा ह इमे विविधात कर वहाँ यह सूत्र जानना चाहिये यह उक्त कथनका ताराये है। अब प्रकृत विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले गावासूत्रोके प्रमाणकी अवधारणा करनेके लिये आगेके सुत्रको कहते हैं—

#### इस विषयमें मात मुलगाथाएँ हैं।

१९६९ अनन्तर निर्दिष्ट इस विषयमे सम्बद्ध सात मूलगाधाएँ हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहां मूलगाथाओंसे तात्पर्य सुक्रमाथाओंसे हैं ओ मात्र पुच्छा द्वारा सूचित होनेवालें अनेक अर्थवाली है। भाष्यगाधाएँ सञ्चयेका होती हैं ऐसा यहाँ बहुल करना चाहिये। अब उनका क्रमसे समुक्तीतेन करते हुए नर्थत्रयम गाधासूत्रके स्वरूपका निर्देश करते हैं—

(७१) संक्रमण प्रस्थापक जीवके पूर्वबद्ध कर्म किस स्थितिवाले और किन अनुभागोंमें विद्यमान हैं। कौन कर्म संक्रान्त हैं और कीन कर्म असंक्रान्त हैं।।१२४।।

§ १६२. अन्तरकरण समाप्त करके यथाकम नोकवायोकी क्षपणाका आरम्भ करनेवाला जीव संकामणप्रस्थापक कहलाता है। उसके उस अवस्थासे सम्बन्ध रखनेवाली पूर्वोक्त सात सुवगायाओमे चार मुलगायार है। उब इसके अर्थका ज्याख्यान करों। वह जैसे —संकामणप्रस्थापक अर्थात नुपंत्रसक आर्वक आर्थका ज्याख्यान करों। वह जैसे —संकामणप्रस्थापक अर्थात नुपंत्रसक आर्वक आर्विक साणाका आरम्भ सर्व वाले जीवके पूर्ववव कर्म किस स्थितवाले अर्थात् किस प्रमाणवाली स्थितिय रहते है। यस इतका स्थितिय तस संक्यात वर्षप्रमाण होता है यह पुच्छा की गई है। इस प्रकार यह गायासूचका पूर्वार्थ स्थितिसरकमंक प्रमाणकी अर्थका करता है। 'केमु व अणुभागेमु

तस्सेय संकामणपहुवगस्स सुहासुहाणं कम्माणमणुभागमंतकस्मपमाणावहारणे पिडवहो, संकामपपहुवगस्स सुव्यवद्वाणि कम्माणि केरिसेसु अणुभागेषु पयङ्कति ति सुलस्थ-संवंधावरुंबणादो । 'संकंतं वा असकंतं' हिंद एसी सुत्तस्य तिद्यावयवी तस्सेव संका-मणपहुवगस्स पुष्वयेष स्विदाखदिकम्माणं पह्नवणहुवेष्यदे, संकत खविदं, असंकंत-मम्बविद्विदि सुत्तस्यालकंबणादो । अतरकरणसम्पत्तिदो विदियसमयिष्ट सकामण-पहुवगमावेण बङ्कमाणस्स पुष्ववद्वाण कम्माणं द्विद्वसंतकम्ममणुभागसंतकम्मं वा किंदमाणं होह । तत्थेव बङ्कमाणस्म पुष्वमेव खीणमक्खीणं वा सं कम्म होदि ति एसो एदस्स गाहायुक्तस्म सम्वदायत्थो । एवमेदीए सुत्तगाहाए पुष्टिउदस्थाणं णिण्णय-करणहुमेत्य पंच भासगाहाओ होति ति जाणावणहुसुत्तस्त्रसंग्रण---

## एविस्से पंचमासगाहाओं ।

§ १६३- एदिस्से अणंतरणिहिद्वाए पढममूलगाहाए पंच मासगाहाओ होंति चि मणिदं होइ। भासगाहाओ चि वा वक्काणगाहाओ चि वा विवरणगाहाओ चि वा एयहो। संपहि ताओ कदमाओ चि आसंकिय पुच्छावककमाह—

⊛ तंजहा।

९६४ सुगमं।

य' यह गाथासूत्रका दूसरा अवयव है जो उसी सकामणप्रस्थापनके द्वा ओर अशुभ कमींक अनुसासस्कार्क प्रमासक अवधारणमे प्रतिबद्ध है। इसकार प्रकृतने मुक्ता अयंक गाथ सम्बन्ध सब्दान्य अवकान्य किया है। संकत जा अवकार यह गाया सुन्त ने मुक्ता अयंक गाथ सम्बन्ध सब्दान्य अवकान्य किया है। संकत जा अवकार यह गाया सुन्त के साम सम्बन्ध अवकान्य किया है। सकामणप्रस्थापक पहुंच ही स्विपत हुए और अधित नहीं हुए कमींकी प्रस्पाणों अयंक्षा करता है। सकामत्तका अर्थ आधित है इर प्रकार इस मुजवननक। अथंक साथ अवकान्य तिवा है। अवकान्य का यो अवधारित है इर प्रकार इस मुजवननक। अथंक साथ अवकान्य तिवा है। अस्त स्वत्त क्या है। अस्त स्वत्त स्वत्य स्वत्त स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्त स्वत्य स्वत्य

#### इस द्वायाकी पाँच भाष्यगाथाएँ हैं।

§ ६६३ यह अनन्तरपूर्व कही गई प्रथम मूल गाधाकी पांच भाष्यगाथाएँ है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। भाष्यगाथा, व्याख्यानगाथा और विवरणगाथा ये नीनो एकार्यंक शब्द है। प्रकृतमे वे कौन-सी है ऐसी आशका करके पृच्छात्राक्य कहते हैं—

# वह जैसे ।

६ १६४ यह सूत्र भी सुगम है।

१ ता॰प्रती पच [भास] गाहाओ इति पाठ ।

 भासनाहाओ परुविज्ञांतीओ चेव भणिदं होंति, गंधगजरव-परिहरणटठं।

- ६ १६५ ताओ भासगाद्दाओ पादेक्कं विद्यासिन्जमाणाओ वेव सम्वक्तिपाजंति, सन्वासिमेक्कवारेणेव सम्वक्तिपाजंति, सन्वासिमेक्कवारेणेव सम्वक्तिपाजंति, सन्वासिमेक्कवारेणेव सम्वक्तिपाजंति, विद्यासिमेक्कवारेणेव सम्वक्तिपाजंति। तदी मुलगाधमेगं वेव पढममुच्चारिय पुणो तप्वि-वद्याणं मासगाद्दाणं सम्वक्तिपानव्यविद्यासणं च एककदो भणामो ति एसो एदस्स मावस्थो । एवमुवरि विभासगादाणमेसो उच्चारणाविद्या जहावसरमणुगंतन्वो । संपिष्ठि जहापदण्यमेव भासगाद्दाणं विद्यानणं कुणमाणो पढमभासगाद्दाए ताव विसयविभागपदंसणमुद्देणं सम्वक्तिपादमादम्य
  - मोहणीयस्स अंतरबुसमयकदे संकामगपट्टवगो होदि। एत्थ सुत्तं।
- ५ १६६ अंतरकरणं समाणिय विदियसमए वहुमाणो मोहणीयस्स संकामण-पहुंचगो णाम होदि । तत्त्रेदमुविसमं गाहामुत्तं पिडवद्धमिदि वृत्तं होइ । अंतरकरणादो पुर्वं पि चित्तमोहणीयस्स संकामगपहुंचगो चेव, अण्णहा अहुण्डं कसायाणं तचो हेट्ठा खबणाणुववत्तीदो । तहा च संते अंतरदूसमयकदे तदो प्यहुद्धि मोहणीयस्स संकामणपहुंचगो होदि चि णेदं चडदे १ ण एस दोमो, हेट्ठा खविदाणमहुण्डं कसायाणं मोहणीयस्स सब्बद्ब्बरसाणतिममागत्तेण पाहण्णियाणुवलंभादा, तेसि खबणाए अंतर-

अन्यके गौरवका परिहार करनेके लिये आध्यगाथाएँ ही प्ररूपणा करनेवाली होती हैं यह प्रकर्तमें कहा गया हैं।

९ १६५ पृथक्-युधक् व्याख्यान करती हुई उन भाष्यगाथाओकी समुत्कीतंना करते है। सभी गायाओकी एक बारमे ही ममुत्कीतंना करके पुनरिप प्रत्येकका उच्चारणा करके अर्थकी प्रकपणा करने एर सम्बन्धित प्रस्थे मीरवका प्रसंग बाता है, इसिलए एक मृत्यायाका ही सबंप्रथम उच्चारण करके पुन. उससे सम्बन्ध स्वताओं आध्यायोकी ममुत्कीतंना और अर्थम्यवस्थी व्याख्याका एक साथ करते हैं यह इसका भावायं है। इसी प्रकार उपर भी भाष्यगाथाओंकी यह उच्चारणाविध यायावसर जानना चाहिये। अब प्रतिज्ञानुसार ही भाष्यगाथाओंका व्याख्या करते हुए सर्वप्रयम भाष्यगाथाके विषयविभागको दिखलानेकी प्रमुखतासे समुत्कीतंना करनेक लिये यह सुत्र कहते हैं—

<sup>🕸</sup> द्विसमयकृत अन्तर होनेपर मोहनीयकर्मके संक्रामणका प्रस्थापक होता है।

<sup>§</sup> १६६ अन्तरकरण समाप्त करके दूसरे समयमें विद्यमान जीव मोहनीयकर्मका संकामण-प्रस्थापक कहलाता है। उस विद्ययमे यह गावासूत्र सम्बद्ध है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका—जन्तरकरणके पहले भी चारित्रमोहनीयका संकामणप्रस्थापक ही है, अन्यथा बाठ कथायोंकी उससे पूर्व क्षपणा नहीं वन सकती। और ऐसा होनेपर अन्तरकरण करनेके दूसरे समयसे लेकर मोहनीयकर्मका संकामण प्रस्थापक होता है यह घटित नहीं होता ?

समाधान-यह कोई दोष नही है, क्योंकि नीचे अर्थात् पूर्वमें क्षपित हुए आठ कथायोका इय्य मोहनीयकर्मके समस्त इय्यके अनन्तर्वे भागप्रमाण होनेसे उसकी प्रधानता नहीं है, दूसरे

करणादिययत्त्रविसेसाभावादो च । तम्हा अंतरकरण कादण भरेण मोहणीयं खवेमाणी चैव संकामणपट्टवगो होदि चि एमो एदस्स मावत्थो ।

# (७२) संकामगपट्टवगस्स मोहणीयस्स दां पुण द्विदीको किंक्णियं सुदुत्तं णियमा से क्रंतरं होइ॥१२५॥

§ १६७. एसा पदमभासगाडा मूलगाडाए इदमिम अन्यविसेसे पिडवडा चि
पुल्छिदे मुलगाडापुष्वद्वणिवद्वद्विसिनंतकस्ममगणाए पिडवडा। तं जहा—एत्य गाहापुल्बद्वे मोहणीयस्म जो संकामगभावण्डवगो तस्म अंतरकद्विद्यसमए बङ्कमाणस्स
पदम-विदियद्विदेमेदेण दो द्विदीओ हॉर्ग नि संबंधो कायच्वा। एदेण सामण्णवयणेण
णाणावरणादिकस्माणं पि दोण्डं द्विदीण संभवत्यपत्रो मोहणीयसहस्स पुणो वि आवितीए संबंधे काद्ण मोहणीयस्सेव दो द्विदीओ हांत, ण सेमाणं कस्माणिमिद वक्खाणं
कायच्वा। एवं च दोण्डं द्विदीणं संभव तामिमंतरपमाणाववहारण्डं किंक्ण्यं मुहुत्तरे
इच्चादि गाडायच्यद्विणदे सो। णियमा णिच्छवेण से एदस्म मोहणीयस्म अंतरिद्विदपमाणं किंच्यागं मुहुत्तमंतोमुहुत्तपमाणं होइ नि भणिदं होइ। संपि एदिस्से गाहाए
स्वायवा सुगमा नि काद्ण किंच्यायं मुहुत्तिर्मंत एदस्सेव सुनावयवस्स विवरणहुमृत्तरस्वमाह—

उन हो झाणामे अन्तरकरण आदिरूप प्रयत्नविधेपका अनाव है। इमलिए अन्तरकरण करके पूरे भर अयोत् बेगक साथ मोहनीयकी क्षणणा करनेवाला हो सक्कामणप्रत्यापक होता है यह इसका भावार्य है।

(७२) संकामणप्रस्थापकके माहनीयकर्मकी दो स्थितियां होती हैं। उन दोनोंके होनेपर मोहनीयका अन्तर नियमसे कुछ कम ग्रहुर्नप्रमाण होता है।।१२५॥

# फिंच्णगं सुद्वतं ति अंतोसुद्वतं ति णादण्यं ।

५ १६८. किंचुणगं मुहुत्तमिदि एदस्स पदस्स अत्यो अंतोम्रहुत्तमिदि णिच्छेयच्यो चि सुनस्यो । एवं पदमभासगाहाए अत्यविद्वासं संब्लेवेण समाणिय संपित विदिय-मासगाहाए विसयविभागजाणावणपुरस्सरमवयारं कुणमाणो सुनम्रतरं मणह—

अंतरदुसमयकदादो आवलियं समय्णमिषिच्छ्यण इमा गाहा ।

५ १६९. पुष्टिबल्छगाहा जिम्ह समये पदिदा तेनो पुणो वि समय्णाविष्यमेच-कालमहच्छिय्ण आवेदिज्जमाणाणमेक्काग्मपपडीणं समय्णाविल्यमेचपटमिट्ठिदिं पालिय बेदिज्जमाणाणमण्णदरवेदसंजलणपयडीणमंतोम्रहुत्तमेनपटमिट्टिदिं धरेय्णा-बह्विदस्स तिम्ह अवत्याविसेसे एमा विदियमासगाडा पडिवद्धा चि बुत्तं होइ । संपित्व का सा विदियमासगाडा चि आसंकाए प्रच्छावक्कमाड—

यथा ।

§ १७० तं जहा चि पुच्छाणिहें मो एसो ।

(७३) भीणहिसिकम्मंसे जे वेदयदे दु दोसु वि द्विदीसु । जे चावि ण वेदयदे विदिषाए ते दु बोद्धव्या ॥१२६॥

## es कुछ कम मुहर्तका अर्थ अन्तर्महुर्त है ऐसा जानना चाहिये।

९६८. किंचुणा मृहुतां इस पदका अर्थ अन्तर्मुहुतं है ऐसा निष्वय करना चाहिये यह इस सुत्रका अर्थ है। इन प्रकार प्रवास भाष्यमायाके अर्थका सक्षेप्रमे व्याख्यान करके अब इस साध्यमायाके विषयविभागका ज्ञान करानेके साथ उसका अवतार करते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—

अल तस समय अन्तरकरण किया सम्पन्न हुई है उससे अगले समयसे लेकर
 एक समय कम एक आवल्जिमाण काल उन्लंबन कर यह माध्यगाथा आई है।

९९९. पूर्वकी गाथा जिस स्थानमे समान्त होती है उस स्थानसे पुनरिय एक समय कम एक आविक्रमाण काल उल्लेधन कर नही वेदे जानेवाली ग्यारह प्रकृतियोंकी एक समय कम एक आविक्रमाण प्रथम स्थितिका पालन कर वेदी जानेवाली अन्यतर वेद और संज्वनल प्रकृतियोंकी जत्तमंतुरू देत्रमाण प्रथम स्थितिको धारण करके अवस्थित हुए जीवक उस अवस्थाविशेषमे यह दूसरी गाया प्रतिबद्ध है यह उक्त कथनका तात्यों है। अब वह दूसरी भाष्यगाया कोन-सी है ऐसी आशंका होनेपर पुच्छावाक्यको कहते है—

**% यथा** ।

९७० 'वह जैसे' इस प्रकार यह पुच्छाका निर्देश करनेवाला सुत्र है।

(७३) जो शीण (परिश्लीण) स्थितिवाले कर्मपुंजको वेदता है वे दोनों ही स्थितियोंमें होते हैं। किन्तु जो उक्न कर्मपुंजको नहीं वेदता है वे मात्र द्वितीय स्थितिमें ही जानने चाहिये।।१२६।। § १७१ एदिस्से गाहाए अत्यो वुल्बदे । वं जहा—'झीणहिविकम्मंसे' एवं
भणिदे परिक्षीणहिदियाणि कम्माणि ति अणिदं होदि । एदं च पदं सोदपाणमणुदयाणं च अंतरदुसमहदादो पाये समयुणावित्यमेत्रीण द्विदीणं परिक्खयक्षवेक्क्यदे ।
तदो अंतरहिदीओ णिल्छेविय पुणो अंसमयुणावित्यमेत्रीओ वेदिज्जमाणावेदिज्जमाणाणं
पदमहिदीओ गालिय जो हिदो जीवो सो तदवत्थाए जे कम्मंसे झीणहिदिविसेसिदे
अणुमवदि ते तस्स दोसु वि दिठदीसु दहन्वा, नेसिमंतोब्रहुचमेत्रीए पदमहिदीए ताघे
णिल्बाहब्रवलंमादो ।

\$ १७२ अथवा झीणहिदकम्मंसे संजादे ति सत्तमीणिहेसो एसी, तैण अवेदिज्जमाणाणमेक्कारसण्डं पणडीणं समयणाविल्यमेत्तपढमिद्वीए झीणाए तदी जाणि कम्माणि वेदयदि ताणि तस्त दोसु वि हिद्दीसु दर्डवाणि ति सुत्तत्वसंबंधो । 'ज लावि ण वेदयदे' एवं भणिदे जे पुण कम्मसे ण वेदयदि ते तस्त विदियदिठदीए नेव होंति ति बाद्धव्या, तेसि पडमिट्डदीए गलिडनादो ति भणिदं होह । तदो एसा वि बाहा मुलगाहापुठवदणिबद्धमेव किंचि अत्यविसेसं जाणावेदि ति णिच्छेयव्यं ।

५ १७३ अथवा पढमभामगाहाए पुज्बह्निम मोहणीयस्त दो दिउदीओ होॅनि चि सामण्णेण परूविदं । उदयाणुदयपयडीणं पढमिट्उदिविसओ जो मेदो सी ण पर्वविदो । एदीए पुण गाहाए सो चेव अत्थो विसेसिय्ण भणिदो चि दट्उच्चो ।

§ ६७१ अब इस गायाका अर्थ कहते हैं। वह जैने—'शीणहिंदकम्मसे' ऐसा कहनेपर जिनकी स्थिति क्षीण हो गई है ऐसे कमं केने चाहिये यह उक कथनका तात्पर्य है। और यह पर उदयसिंहत और अनुद्यसिंहत कमोंके अन्तर करनेके अगले समयसे लेकर एक समय कम एक आविलप्रमाण स्थितियोक वायको अपेक्षासे निव्य हुआ है, इसलिए अन्तर एक समय कम एक काविलप्रमाण स्थितियोक वायको अपेक्षासे निव्य हुआ है, इसलिए अन्तर स्थितियोका निव्य करके पुनः वेदे जानेवाले और नहीं वेदे जानेवाले कमींके एक समय कम एक आविलप्रमाण प्रथम स्थितियोको गलाकर जो जीव स्थित है वह उस अवस्थामे झीन स्थितियाले जिन कमंपुलोको अनुमवता है वे उस जीवके दोनो ही स्थितियोगे जानने चाहिये, क्योंक उस समय उनकी अन्तर्मुहुतेप्रमाण प्रथम स्थिति निर्वोधक्तिया (वाई जाति है।

है १७२ अथवा कर्मोंक सीन स्थितिवाले हो जानेपर, यहाँ यह सप्तमी विभन्नितका निर्देश हैं हमार्थिय नहीं बंदे जानेवाली त्यारह अर्हात्योकों एक स्वाम कमा एक आविल्यमाण प्रथम स्थितिक होण हो जानेपर तरावेचता दोनों हो स्थितियों में जाने वाहिये और 'खे चािव ण बेदबवें में जाने वाहिये और 'खे चािव ण बेदबवें ऐसा कहनेपर जिन कमींकों नहीं बेदता है वे उसके विद्योग स्थितियों ही होते हैं ऐसा जानना चाहिये अपन स्थामिक क्षेत्र के अपन स्थामिक से अपने हैं यह उक्त कथानका तात्यों है। इसलिये यह गाया भी मूल गायाये निवद किंचित अर्थिवियों कहा ही आति किंदि होते हैं ऐसा निवद्य किंचित यह नावियों यह गाया भी मूल गायाये निवद किंचित अर्थिवियों कहा ही आति कराती है ऐसा निवद्य करना चाहिये।

६ १७३ अथवा प्रथम भाष्यगाथाके पूर्वार्षमे मोहनीयकर्मकी दो स्थितियाँ होती हैं ऐसा मामान्यसे कहा गया है। किन्तु उदय और अनुदयक्ष प्रकृतियोंका प्रथम स्थितिसम्बन्धी जो भेद है वह नहीं कहा गया है। परन्तु इस गाथा द्वारा वहीं अर्थ विश्वेषस्थसे कहा गया है ऐसा ५ १७४ एवमेदाहि दोहि मासनाहाहि मुलगाहानुष्यबद्धायिदस्यविदेशेतं विहास्सिय संविद्य त्रिय संविद्य स्वयं स्वय

एतो द्विदिसंतकस्मे च अणुमागसंतकस्मे च तिद्यगाहा
 कायव्या ।

६ १७६ सुगमं।

क्षतं जहा ।

६ १७६. सुगमं।

(७१) संमाकसगपद्वगस्स वुव्यवद्धाचि मण्डिमहिदीसु । साद-सुहणाम-गोदा नहाज्यभागेसु व्यकस्सा ॥१२७॥

जानना चाहिये।

विजेपायं—अन्तरकरणिक्या झर्यम्भ करते समय मोहनीयकर्मकी ती तौकथाय और चार संवक्तत इन तेरह प्रहृतियांकी हो स्थितांकी हो। स्थानां हो। मन्तरं मुक्कि स्थितिका साम मक्स स्थित कहुकाता है और अन्तरं कप्रश्ती स्थितिका तान दिवांच स्थित कहुकाता है। यो जोव कियो एक वेद और किसी एक संव्वलन क्यायके उदयक्षे अधियर आरोहण करता है। वो जोव कियो एक वेद और किसी एक संव्यलन क्यायके उदयक्षे अधियर आरोहण करता है। उसके उन दोनों प्रकृतियोंकी प्रथम स्थित अन्तर्महुँतप्रमाण होतो है। अब विद्यते एक आविष्ठप्रमाण होती है। अब विद्यते एक आविष्ठप्रमाण होती है। अब विद्यते एक आविष्ठप्रमाण क्रोनोंकी प्रथम स्थितिका तो अभाव हो बाता है और वेद जोववाले कर्मोको एक आविल कम अन्तर्मुहूँतप्रमाण प्रथम स्थिति उस समय अविषय देशी वेद जोववाले कर्मोको एक आविल कम अन्तर्मुहूँतप्रमाण प्रथम स्थिति उस समय अविषय देशी है। द्वितीय स्थिति तोनों प्रकारके कर्मोंको पाई जाती है ऐसा इस आव्यवाया द्वारा धूनित किया या है।

१७४ इस प्रकार इन दोनों भाष्यगायाओ द्वारा मूल्यायाक पूर्वार्च द्वारा सुचित किये गये अर्थीवशेषका व्याख्यान करके अब वहाँ मुननकष्ठमें उपदेशे गये विवासतस्करिक प्रमाणका अवधारण करनेके लिये 'तेशु न अणुभागेसु य' इस मुलगायाक दिशीम शाद द्वारा कड्डे गये अनुवाग-सत्कर्मका अवधारण करनेके लिये तीमरी भाष्यगायाका अववाहन करते हुए इस सुत्रको कहते है-

ऋ इससे आगे स्थितिसन्कर्म और अनुभागसन्कर्मके विषयमें तीसरी साध्यगाथा करनी चाहिये!

§ १७५ यह सूत्र सुगम है।

🕸 वह जैसे।

§ १७६. यह सूत्र भी सुगम है।

(৬४) संक्रामकप्रस्थापक जीवके पूर्ववद्ध कर्म भण्यम स्थितियोंकें होते हैं तथा सातावेदनीय, ग्रुभनाम और गोत्रकर्म उत्कृष्ट अनुमागवाले होते हैं ॥१२७॥

- - मिक्समिट्टिवीसु ति अणुक्सस-अजहःणिट्टिवीसु ति भणिदं होदि।
- ५ १७८. एदेण सुचेण गाहापुज्यहो निहासिदा होदि। सेसाणं पदाणं सुचो-हत्ताहिप्पायेण 'मज्झिमहिदीयु' ति एदस्सेन पदस्य अत्यपह्नणादा। नदो मञ्चीसं कम्माणमंतरद्वमगयकदावत्थाए असंखेज्जवस्सपमाणो अज्ञहण्णाणुककमो द्विदिसंतकम्म-वियप्पो पुज्युलेण अप्याबहुजविहायेण होदि चि घेतच्यो। सपहि गाहापच्छत्वविहा-सण्डमिदमाह—
- \* साद-सुभ-णाम-गोदा तहाणुभागेष्ठ दुकसा ति । ण च एदे ओघुकस्सा, तस्समयपाओग्गडकस्सगा एदे अणुभागेण ।
- १७० इस गायाके पूर्वाचं द्वारा संक्रमणप्रस्थापक सभी कमीं कि स्थितिसकर्मका प्रमाण कहा गवा है, क्योंकि ज्वन्य और उच्छन्ट स्थितिसकर्मक निषेषपूर्वक अभयन-अनुकल्प संज्ञान नाला मध्यम स्थितियाँमे उचके अवस्थानको प्रस्थणा की गई है। उत्तराधं द्वारा भी अनुभाग-सक्तमं अभ्याणको प्रस्थणा की गई है। उत्तराधं द्वारा भी अनुभाग-वादेश उत्तराधं क्षारा भी अनुभाग-वादेश उक्लप्ट अनुभागसकर्मके कथन द्वारा सभी शुम्मगुम कमींके अनुभागसक्तमं के प्रमाणका अवधारण किया गया है यह इस गाथाका समुदायस्थ अर्थ है। अब इस गाथाके अवध्योंके अर्थका कथन करनेके लिये आरोके चूंगभू अप्रवस्थको कहते है—
- माष्यगाथामें मध्यम स्थितियोंमें ऐसा कहनेपर उससे अनुत्कृष्ट-अजधन्य
   स्थितियोंमें ऐसा जानना चाहिये ।
- १९८ इस सूत्र द्वारा गायाके पूर्वार्थका व्याव्यान किया गया है। शेव पर सुबोध है मा अभिभायसे सात्र 'पारिक्षमहिंदीमुं' इस पटका अर्थ कहा है। इसिक्से समी कर्मोकी अन्तर क्रिया सम्पन्त होनेके दूसरे समयमे असक्यात वर्षभागा अवचन्य-अनुकुष्ट स्थितिमत्कर्मक्य विकल्प पूर्वोत्त अरलकृद्धविद्यानिक अनुसार होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिये। अब गायाके उत्तरार्थका व्याख्यान करनेके लिए इस सूत्रवचनको कहते हैं-
- असाताबेदनीय, शुभनाम और गोत्रकर्म ये अनुमार्गोकी अपेक्षा उत्कृष्ट होते हैं। किन्तु ये ओषसे उत्कृष्ट नहीं होने, मात्र उस समयके योग्य अनुभागकी अपेक्षा उत्कृष्ट होते हैं।

§ १७९. परेण गाहापच्छद्वेण सादादीणं सुहपयडीणशुक्कस्सो अणुभागी होदि त्ति सामण्णेण णिहिट्ठो । सो वृण उक्कस्साणुमागी कदमी घेत्रच्वी ? किमीघुक्कस्सी, आहो आदेसुक्कस्सो चि आसंकाए तदादेसुक्कस्मचिवहासणहृमिदं वृत्तं 'ण च एदे शोषुक्कस्सा' इच्चादि । एतदुक्तं मनति-विसोहीए सुहृषयडीणमणुमागी उक्कस्सो होदि । किंतु मादावेदणीय-उच्चागोद-जसगित्तिणामाणमेत्य बोधुक्कस्सओ अणुभागो ण होदि, चरिमसमयसुद्रमसांपराइयविसोहीए तेसिमणुभागस्स सञ्बुक्कस्सभाव-दंसणादो । नदो अणियद्विपरिणामेहि एदेहिमणुभागो तक्कालपाओग्गउक्कस्सओ गहेयव्वो, णाण्णो ति । एसो च विसेसो गाहासूत्तद्विएण 'तु'सदेण स्रचिदो ति घेतन्त्रो । अण्णं च 'तु'सह जेव सहणामंतन्भृदाणं देवगदिआदीणमणुमागस्स ओघादे-सुक्करमभावेण भयणिज्जत्तं वक्खाणेयव्वं, तेसिमणुभागस्स अपुन्वकरणादिहेड्डिम-विसोहिणिबंधणस्स ओघादेसुक्कस्सभावेण पनुत्तीए एत्थ पडिसेहाभावादो । सादा-वेदणीय जमिति-उच्चागोदाणि चेव पुण पंधाणाणि काद्ण चुण्णिसुत्तवारेणाई-सुक्कस्सत्तमेत्थावहारिदं, ण च सञ्बमुद्दपयिडविसयमिदि ण किंचि विरुद्धं। एसी सुद्दपयडीणसुक्कस्माणुमागणिदेसो देसामासओ, तेण असुद्दपयडीण पि तन्त्रिहरू सहावाणमणुक्कस्सो अणुभाणो वेद्वाणिओ होदि त्रि वक्खाणेयव्वं, विसोहिपरिणामेहिं षादिदावसेसस्स तासिमणुमागस्स एदम्मि विसये प्यारंतरासंमवादो । एवं तदिय-

<sup>§</sup> १७९. इस गाथाके उत्तरार्ध द्वारा साता आदि शुभ प्रकृतियोंका उत्कृट अनुभाग होता है यह सामान्यमे कहा गया है। परन्तु वह उत्कृष्ट अनुभाग कौन-सा लेना चाहिये—क्या ओघ उत्कृष्ट या आदेश उत्कृष्ट ऐसी आश्रका होनेपर उस समय आदेश उत्कृष्टका विधान यह सूत्र करता है-'ये अनुभाग ओघ उत्कृष्ट नहीं होते हैं इत्यादि।' इसका यह तास्पर्य है कि विशुद्धिके द्वारा शभ प्रकृतियोका अनुभाग उत्कृष्ट होता है। किन्तु सातावेदनीय, उच्चगोत्र और यशःकीस्ति-नाम इन कमोंका यहापर ओघ उत्कृष्ट अनुभाग नही होता, क्योंकि सुक्ष्मसाम्परायसम्बन्धी अन्तिम विशुद्धिके द्वारा उनका अनुभाग सबसे उत्कृष्ट देखा जाता है, इसलिए अनिवृत्तिकरणके परिणामोंके द्वारा इनके अनुभागको तत्कालके योग्य उत्कृष्ट ग्रहण करना चाहिये, अन्य नहीं इस प्रकार यह विशेष गाथा पुत्रमे स्थित 'तू' शब्दसे सुचित होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। इसके अतिरिक्त 'तू' शब्दसे ही शुभनामके अन्तर्भृत देवगति बादिके अनुभागका ओष उत्कृष्ट और आदेश उत्कृष्टरूपसे भजनीयपनेका व्याख्यान करना चाहिये, क्योंकि उनका अनुभाग अपूर्वकरणादि अधस्तन विशुद्धि निमित्तिक होनेसे उसके ओघ-आदेश उत्कृष्टरूपसे प्रवृत्ति होनेमें निषेधका अभाव है। परन्तु चूर्णसूत्रकारने साताबेदनीय, यशःकीत्ति और उच्चगोत्रको ही प्रधान करके यहाँपर आदेश उत्कृष्टका अवधारण किया है। और यह सर्व शमप्रकृतिविषयक है इसमें कुछ विरुद्ध नहीं है। और यह शुभ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका निर्देश देशामण्क है, इसलिये उनके विरुद्ध स्वभाववाली अशुभ प्रकृतियोंका अनुभाग भी द्विस्थानीय होता है ऐसा व्याख्यान करना चाहिये, क्योंकि विशुद्धिंख्प परिणामोंके द्वारा धात करनेके बाद अविशिष्ट रहे उनके अनुभागका इस स्थानमें अन्य प्रकार सम्भव नहीं है। इस प्रकार तीसरी गाथाकी अर्थ-

सासगाहाए अत्यविद्वासा सम्ता । संपहि 'संकंतं वा असंकंतं' इदि मूलगाहाचरिम-पदमस्मियण संकामणपहुचगस्स तदवत्थाए संखुद्धासंखुद्वपयडीओ परूवेमाणो चउत्थ-भासगाहामवयारेदि—

# (७५) ऋष थीणगिद्धिकम्मं णिहाणिहा च पचलपचला च । तह णिरय-तिरियणामा झीणा संख्रोहणादीसु ॥१२८॥

१८०. एसा चउत्थी गाहा। एदीण मंकामणपहुवएण जाणि कस्माणि
 एक्सेन संखुद्वाणि जाणि च ण संखुद्वाणि तेसि पमाणपिन्छ्येद कादृण णिह सा
 कदां, संखुद्वाणि जाणि च ण संखुद्वाणि तेसि पमाणपिन्छ्येद कादृण णिह सा
 कदां, संखुद्वाणि जाणि जुन्देसेणेवासंखुद्वपयडीणं पि णिन्छ्योवनचीदो । त जहा—'अथ
 यणिपिद्विकस्मं' इन्वादिणा गाहाणुक्वदेण णिद्दाणिक्दा-पयतापयता यीणापिद्वि नि
 पदासि तिण्डं पयडीणं पुत्वसेन संखुद्वाणं णामणिद्देसो कशे। 'तद णिरय-तिरिय णामा' इन्वेरेण वि गाहाणुक्वद्वाययेण णिरय-तिरिय णामा' इन्वेरेण वि गाहाणुक्वद्वाययेण णिरय-तिरिय णामणिद्देससः णिरय-विरिक्खाद्दमह्वारीदोसेमणास्प्रदीणमु तक्क्ष्वणभावेण प्वा
 जब्द्वाणं पीरिय-विरिक्खाद्दमह्वारीदोसेमणास्प्रदीणमु तक्क्ष्वणभावेण प्वा
 जब्द्वाणं पीरिय-विरिक्खाद्दमह्वारीदोसेमणास्प्रदीणमु तक्क्ष्यणभावेण प्वा
 जव्द्वाणासि । तदी एदाओ गोलसप्यडीओ मंकामप्यचुवयेण पुव्वसेन हेद्वा अंतो सुद्वाणीसरिय्ण सव्वसंक्रमेण संखुद्वा नि एसो एत्थ गाहासुत्तत्थमहुन्नओ। तासि

विभाषा समाप्त हुई। अब 'सकंत वा असकंत' इस प्रकार मूल गायाके अन्तिम परका आध्यस करके संकासणप्रस्थापकके उस अबस्थामे निर्जीरत हुई आरे नही निर्जारत हुई गक्तनियोकी प्रकारणा करते हुए चौथी भाष्यमायाका अवतार करते हैं—

<sup>(</sup>७५) मध्यकी आठ कषायोंके माथ स्म्यानमृद्धिकर्म, निद्रानिहा और प्रचला प्रचला तथा नरकमित और तिर्यञ्चाति नामकर्म सहगत प्रकृतियाँ परप्रकृति संक्रमण आदिमें संक्रमित हो गई हैं ॥१२८॥

१८० यह जीयी भाष्यगाया है। इन गाथा द्वारा मकामणप्रस्थापक जांवने जिन कर्मोंका पहले हो क्षय किया है और जिन कर्मोंका क्षय नहीं विचा है उनके प्रमाणता परिच्छेद्व करके नामनित्यें किया है, बने के प्रमाणता परिच्छेद्व करके नामनित्यें किया है, बने के प्रमाणता परिच्छेद्व करके मी निश्चय तो जाना है। वह जैसे — अब थी गंगिदिकस्य हैचारि वहले ही क्षयको प्राप्त हुई विद्वानित्र, प्रकलाधकाश और स्थानगृद्धि इन प्रकृतियोका नामनित्ये ही किया गया है। 'नह णिरपितिपत्रकणामां इन गाथाक उत्तराद्ध हारा भी स्थानगृद्धिकक साथ है। 'नह णिरपितिपत्रकणामां इन गाथाक उत्तराद्ध हारा भी स्थानगृद्धिकक साथ है। 'नह णिरपितिपत्रकणामां इन गाथाक उत्तराद्ध होरा भी स्थानगृद्धिकक साथ क्षावक प्रमुख ने स्थानगृद्धिक नाम प्रतिवृद्ध ते हन नामकांकी प्रकृतियोक्त नामनित्ये किया गया जाना चाहिये, वर्गों नरक्यति और निर्ध्वापित नामकांके निर्देशको नामकांकि अरित्यक्षाक्ति साथ महचरित अर्थेष नामकांके प्रकृतियोक उपलब्धक्क प्रमुखित स्थीकार की यह है। इनिलेश सकामक प्रस्थावर्थ है ना सिंध सकामक प्रस्थावर्थ है ना सिंध स्थानगर्भ हो स्थानगर्भ हो अत्तर्भक्ति के नास संविद्ध स्थानगर्भ स्थानयाथ है और उनका स्थानग्राप्य है और उनका स्थानग्राप्त है और उनका स्थानग्राप्त है अपर उनका स्थानग्राप्त है और उनका स्थानग्राप्त है अपर उनका स्थानग्राप्त है। स्थानिय सक्षाक प्रस्थावर्थ है अपर उनका स्थानग्राप्त है अपर उनका स्थानग्राप्त है अपर उनका स्थानग्राप्त है। स्थानिय सक्षाक प्रस्थावर्थ है अपर उनका स्थानग्राप्त है अपर उनका स्थानग्राप्त है अपर उनका स्थानग्राप्त है। स्थानिय सक्षाक स्थानग्राप्त है स्थानग्राप्त स्थानग्राप्त है अपर स्थानग्राप्त स्थानग्राप्त स्थानग्राप्त है। स्थानिय स्थानग्राप्त स्थानग्रा

च संखोइणमेवं स्वद्रमिदि जाणावणहुं गाहासुक्तस चिमावयवणिवृद्देसी 'झीणा खंछोइणावीश्व' कि । संछोइणा णाम परप्यदिसंकमी सञ्चसंकम्पञ्जवसाणी । आदि-सङ्देण द्विदि-अणुमागखंडय-गुणसेडिणिक्वराणं ग्रहणं कायग्वं । सदी एदेसु किरिया-विसेसेसु कम्मक्कवणणिमिक्भृदेसु पयट्टेण संकामयपट्टयेण पुष्वमेव खविज्जमाणा खीणा चि वृत्तं होइ । ण केवलमेदाओ चेव सोलस पयडीओ झोणाओ, किंतु अह कसावा वि । ण च तेसिं गाहासुचेणासंगद्दो आसंकियन्त्री, 'अध' सद्देणाणुक-सङ्ख्वयद्देण तेसिं पि मंगहदंसणादो । संपष्टि एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणद्वशृविसं चृणिकसुवामाइ—

- एवाणि कम्माणि पुठ्यमेव शीणाणि । एवेणेय सूचिदा अह वि कसाया पुठ्यमेव खविदा सि ।
- § १८१. गयत्थमेदं सुत्तं । एवं चउत्यभासगाहाए विवरणं कार्ण संपिष्टि 'संकंतं वा असंकंतं' इदि एदं चैव मुरुगाहाचरिमावयवमवलंबण कार्ण छसु कम्मेसु संख्रदेसु सच्वेमि द्विदिसंनकम्मपमाणावहारणद्वं पंचमगाहासुत्तमययागिज्यदे—
  - (७६) संकंतम्हि य णियमा णामा-गोदाणि वेदणीयं च । बस्सेसु असंखेज्जेसु सेसगा होति संखेज्जे ॥१२९॥

सकमण इस प्रकार प्रयुत्त है इस बातका ज्ञान करानेके लिये गाथामुत्रके 'झीणा सछोहणादियु' इन प्रकार अन्तिस बरणका निर्देश निया है। 'संछोहणा'का अर्थ जिसके अन्तमे नवंत्रकम है एसा परफ्कृतिनाक्रम है। 'आदि' शब्दके स्थितिकाण्डक, अनुसामकाण्डक और गुण्येजिनिजराका प्रहण करना चाहिये। इसिकेंग कर्नकी क्षारणाक्षी निम्ताभूत इन कियाबिकोयोगे प्रवृत्त हुए संक्रासकप्रस्थापकने पहले ही स्रिप्त होनेवालो प्रकृतियोका पहले ही स्था किया। केवल ये सोलह प्रकृतियाँ ही क्षण नही हुई, किन्तु आठ यथाय भी क्षयको प्रपत्त हुए। गाथानुत्र द्वारा उनका संसद्द नहीं किया गया ऐसी आणंका नहीं करनी चाहिये, नयोकि अनुवन समुच्चय करनेवाल अर्थ पद्म द्वारा उनका भी समझ देखा जाता है। अब इनी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए आगेके चूणिसून-को कहते है—

असे कर्म पहले ही क्षय हो गये हैं। तथा इसीसे ख्वित हुए आठ कवाय भी पहले ही क्षयको प्राप्त हो गये हैं।

९८१ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार चौथी भाष्यगायाका विवरण करके अब 'संकंत वा असंकंत' इस प्रकार मूल गायाक हती बाल्तिम चरणका अवल्यान करके छह कमींके सक्रमित हो बालेपर सक्ती हैं— अवतार करते हैं—

(७६) छह कर्मोंके संकान्त होनेपर उसी समय नाम, गोत्र और वेदनीयकर्म असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्ममें प्रवृत्त होते हैं तथा शेष कर्म संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्ममें प्रवृत्त होते हैं ।।१२९।। ६ १८२. एमा पंचमी भासगाडा । एदीए छसु कम्मेसु संखुद्वेसु तिम्म समये सन्वकम्माणं ड्विटर्शतकम्मपमाणं पहाविदं । तं जहा—'संक्तस्थि व णियमा' एवं मणिदे णोकसायण्डकम्मि पुरिसवेदिवराणसंतकम्मेण सह संखुद्वस्मि 'णिव्ह्ययेण 'णामा-गोदाणि वेदणीयं च' एदाणि तिण्णि वि जयादिकम्माणि 'वस्सेसु असंखेडजेसु' असंखेडज्वस्यपमाणेसु अप्पप्णणो द्विदिस्तकम्मेसु पयद्वदि नि घेणव्वाणि । 'सेमगा होति संखेडजे एवं भणिदे सेमकम्माणि णाणावरणादीणि चलारि वि णियमा संखेडजवस्यपमाणे द्विदिसंतकम्मे चिद्वति चि चेणव्वं । संपिद्व एवंविद्वी एदिस्से गाहाए अवयवस्थयगमरसं। सुगमो नि समुदायत्थमेव विद्वासेमाणो सुनम्रुसरं मणह्—

 श्ला गाहा ब्रस्न कस्मेसु पडमसमयसंकृतस्य तिम्ह समये द्विदि-संतकस्मपनाणं भणडः—

१८२. गयत्थमेदं सुत्तं । एवं संकामणपट्टवगस्स चउण्टं मूलगाहाणं मजझे
 पदममूलगाहाए मनानगाहाए अत्थविहासा समत्ता । संपिष्ठ विदियम्लगाहाए जहा वसस्यत्वसन्थविहासण कुणसाणो स्तप्यंधम्चत्तं मण्ड---

एतो विदिया मुखगाहा ।

§ १८४, सुगमं।

क्षतं जहा ।

अयद गाथा छद्द कर्मों के प्रथम समय संक्रान्त होनेपर उसी समय स्थिति-सत्कर्म के प्रमाणका कथन करती है।

<sup>\$</sup>१८८ यह पांचवी आध्यमाया है। इन छह कमीं के सकान्त होनेपर उसी समय सब कमीं के स्थितिसक्त का प्रभाण कहा है— 'सकतीह व णिवसा' ऐसा कहनेपर छह तो कपायों का प्रख्येद कि पित्त का स्वाप्त के स्वाप्त कि स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त

६१८३ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार सकामणप्रस्थापकके चार मूल गावाओं के मध्यमें स्थित आध्यायाओं के साथ प्रथम मूलगायाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई। अब दूसरी मूल गावाकी अवसर प्राप्त अर्थविभाषा करते हुए आगें के सुत्रकों कहते हैं—

<sup>🕸</sup> यह द्सरी मूल गाथा है।

<sup>§</sup> १८४. यह सूत्र सुगम है।

<sup>#</sup> वह जैसे ।

- ५ १८५. एदं वि सुगमं।
- (७७) संकामगपट्टवर्गों के बंधदि के व वेदयदि असे । संकामदि व के के केस्र असंकामगो होइ॥१३०॥
- ५ १८६. एसा विदियम्लगाहा संकामणपट्टवगस्स अंतरदुसमयकदावत्थाए वहुमाणस्स वंधोदयसंक्रमाणं पत्रबिद्धिदेअणुभागविस्याणं परूजणहुमागया। तत्त्व 'संकामगपट्टवगो के वंधिदं' ति एत्य पपिड-द्विदेअणुभाग-पदेसाणं वंधममगणा णाम पदमो अत्यो णिवद्धो। 'के व वेदयदि' इदि एदिम वि विदियावयवे तेसि केव उदयमगणासिणणदी विदिओ पण्डदो । 'संकामीदि य के के' एदिमा गाहा-पच्छदे पयदिआदीणं संकामदरूजणा णाम तदिओ अत्यो णिवद्धो ति । एवमेदिमा गाहासुचे तिण्णि अत्या णिवद्धा। संपिड एवंविहमेदस्स गाहासुचस्स मध्यायत्थं विहासेमाणो वृण्णिसुचयारो सुचपवंधधुचरं भणह्—
  - **# एदिस्से निण्णि अत्था ।**
  - § १८७. सुगमं।
  - क्ष तं जहा।
  - § १८८. सुगर्म ।
  - \* के बंघदि क्ति पढमो अत्थो ।
  - § १८५. यह सूत्र भी सुगम है।
- (७७) संक्रामणप्रस्थापक किय कर्मयुंजको बाँधता है, किस कर्मयुंजको बेदता है। किस-किस कर्मयुंजको संक्रमाता है और किस कर्मयुंजका असंक्रामक होता है।।१२०।।
- प्रकृति, स्थिति और अनुमागिवयक बन्ध, उदय और सत्कासिक क्यतके लिये आई है। वहीं 'संकामगण-प्रस्थापकके प्रकृति, स्थिति और अनुमागिवयक बन्ध, उदय और सत्कासिक क्यतके लिये आई है। वहीं 'संकामगण-द्वरागों के बर्धाद' इस प्रकार इस वरणमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों के बन्ध-सम्बन्धी मार्गणा नामक प्रथय अर्थाधिकार निबद्ध हैं, 'के वेदविद अते' इस प्रकार इस दूसर चरणमें भी उन्होंका उदयमार्गणानामक दूसरा अर्थाधिकार निबद्ध है। 'संकामेदि य के के' इस गाणार्क उत्तराखें प्रकृति आर्थिक संकामगण-स्थान नामक तीसरा अर्थाधिकार निबद्ध है। इस प्रकार इस गाणार्क्षमें तीन अर्थीधिकार निबद्ध हैं। अब इस प्रकार इस गाणास्त्रमें तीन अर्थीधिकार निबद्ध हैं। अब इस प्रकार इस गाणास्त्रमें सनुष्वयार्थका व्याख्यान करते हुए चूर्णमुक्तकार आर्थेक सुक्रवन्धकों करते हैं—
  - # इस माथास्त्रके तीन अधिकार हैं।
  - § १८७ यह सूत्र सुगम है।
  - # वह जैसे।
  - § १८८. यह सूत्र सुगम है।
  - किन कर्मपुंजोंको बांधता है यह प्रथम अर्थ है।

- § १८९. 'के बंधदि' नि एदिम्म बीजपदे बंधमम्माणासिक्कियो पढमो अत्थो पडिबदो नि सणिदं होड—
  - के व वेदयदि ति विदिओ अत्थो ।
- ९००. 'के व वेदयदि' ति एदिम्म गाहासुत्तिविद्यावयवे उदयमग्गणासिण्णदो विदिओ अस्यो णिवद्रो ति भणिदं होह ।
  - पञ्जिमद्धे तदिओ अत्थो ।
- ६ १०११ माहापच्छद्धे पयडिआदीणं संक्रमगवेसणसण्णिदो तदिओ अत्यो पिडचद्वी ति वृत्तं होइ । एत्य के अंसे वंधिद्, के अंसे वंदयदि, के वा अंसे संक्रामेदि ति अंगसद्दी पादेक्कपहिसंबंधणिच्यो । 'संकामयपद्वनोो' ति एसो च सुचावयवो सन्वेतिमत्थाणं माहारणभावेण जोजेयन्या । एवमेदेसु तिसु अत्येसु पडिबद्ध चमेदिस्से गाहाए परूविय संपिष्ठ कदमम्म अत्ये केतियाओ मासगाहाओ णिबद्धाओ ति सुचपवंद्यसुत्तरं भणदः—
  - \* पढमे अत्थे निण्णि भासगाहास्रो ।
- ६ १९.२ पढमे अन्थे पडिबद्धाओ उनिर भणिस्समाणाओ तिण्णि भासगाहाओ होंति ति भणिदं होइ---

६ १८९. 'के बर्धाद' इस जीजपदमे बन्धमार्गणा संज्ञक प्रथम अर्थ प्रतिबद्ध है यह उक्त कथनका तारार्थ है।

किन कर्मपुंजोंको वेदता है यह दसरा अर्थ है।

५१९० 'के व वेदयदि' गायासूत्रके इस दूसरे अवयवमे उदय मार्गणासज्ञक दूसरा अर्थ निबद्ध है यह उक्त कथनका तात्यर्य है।

<sup>🕸</sup> गाथास्त्रके उत्तरार्घमें तीसरा अर्थ निबद्ध है।

६ १९ गायाके उत्तराधंमे प्रकृति आदिके मकमकी गर्वेषणा संज्ञावाला तीसरा अर्थे प्रतिवद्ध है यह उक कथनका तात्यार है। प्रकृतमे के असे व्यद्यादि, के असे वेदयदि, के वा असे संकामेदिः इस फ्रकार प्रत्येक पर्वत्त साथ प्रवाह शब्दका सम्बन्ध करना चाहिये। तथा सूचके सकामयपटुवयो। इस अवगवकी सभी अर्थोंके साथ साधारणस्थसे योजना करनी चाहिये। इस प्रकार इन तीन अर्थोंमे गृह गायासूत्र प्रतिवद्ध है इस ज्ञाकर इस गावासूत्रको प्रकश्या करके अब किस अर्थमे कितनी आध्यमायाएँ निवद है इस ज्ञातका ज्ञान कराते हुए आगेके सूत्रप्रवस्थको कहते है—

<sup>🕸</sup> प्रथम अर्थमें तीन भाष्यगाथाएँ आई हैं।

<sup>े</sup> १९२ प्रथम अर्थमे आगे कही जानेवाली तीन भाष्मगायाएँ प्रतिबद्ध है यह जक्क कथन-

# # विविधे अत्थे वे मासगाहाची ।

१९२ विदिए अत्ये पिडवव्याओ वे मासगाहाओ उविर मिणिस्समाणाओ
होति च व्यं होइ।

## तदिये अत्थे बुन्मासगाहाओ ।

- ५ १९४. तदिये अत्ये पिडबद्वाओ उविर प्रणिस्समाणाओ छन्न्यासगाहाओ होति चि मणिदं होइ । एवमेदाओ एक्कारस भागगाहाओ विदियम्लगाहाए पिड-बद्धाओ चि एसो एदेसिं तिण्हं सुचाणं सम्बदायत्यो । म्लगाहाए बीजपदमावेण स्विवत्याण विवरणे पयद्वाओ भासगाहाओ, तासिं विहासिज्जमाणस्स अत्यविसेसस्स आधारमावेण हिद्दा मूलगाहा चि सन्वत्य वच्च्यं । संपिह 'जहा उददेसो तहा णिद्देसो' चि णायमवलविय पदमस्म ताव अत्यस्स तिण्हं मासगाहाणं सम्बन्ध्यणं विहासणं च कृणमाणो चृण्णिसुचयारो इदमाह—
- एडमस्स अत्थस्स तिण्हं भासगाहाणं समुद्धित्तणं विहासणं च एकदो वत्तइस्सामो ।
  - ९ १९५. समुक्कित्तणं णाम उच्चारणं विद्यासणं णाम विवरणं । तदो तिण्हं

#### का तात्पर्य है।

## इसरे अर्थमें दो माष्यगाथाएँ आई हैं।

५ १९३ दूसरे अर्थमे आगे कही जानेवाली दो भाष्यगायाएँ प्रतिबद्ध हैं यह उक्त कथनका नात्यर्य है।

### तीसरे अर्थमें छह माण्यगाएँ आई हैं।

§ १९४ तीसरे अर्थमे आगे कही जानेवाली छह भाष्यगाथाएँ प्रतिबद्ध है यह उक्त कथनका तात्यर्थ है। इस प्रकार थे स्पार्द भाष्यगाथाएँ दूसरी मूल गाथामे प्रतिबद्ध है इस प्रकार यह तीन सुत्रगाथाओं ना महादागार्थ है। मूल गाथा द्वारा बीजगटक्पसे सुचित हुए अर्थोंका विशेष व्याख्यान करतेमें जो प्रवृत्त होतो हैं उन्हें भाष्यगाथा कहते है तथा उनके माध्यमसे व्याख्यान किये जानेवाले अर्थिवशेषके आधारमावसे जो गाथाएँ स्थित हैं उन्हें मूल गाथा कहते हैं ऐसा सर्वभ कथन करना चाहिय। अब उन्हेश्यके अनुसार निर्देश किया जाता हैं इस त्यायका अवलम्बन केक्त सर्वश्रम प्रथम अर्थमावस्थानी तीन भाष्यगाथाओंकी समुत्कीतंना और विभाषा करते हुए वृिग्मुनकार इस सूत्रको कहते हैं—

### अप्रथम अर्थसम्बन्धी तीन माल्यकथाओंकी समुत्कीर्तना और विमाणको एक साथ बतलावेंगे।

§ १९५. समुक्कीर्तनाका अर्थ उच्चारणा है। विभाषाका अर्थ विवरणविशेष्—व्यास्थान ३० मासगाहाणमुच्चारणं वस्त्वाणं च जुगवमेव वचहस्सामो, शंयगउरवपरिहारद्वमिदि एसो एत्य सुचत्यसन्भावी।।

ak नं जहां l

९ १९६ सुगमं।

(७८) वस्तसदसहस्साइं द्विदिसंखाए दु मोहणीयं तु । बंधदि च सदसहस्सेस् असंखेऽजेस् सेसाणि ॥१३१॥

१९७ एसा पढमस्म अत्यस्स पढमभासगाइ। अंतरदुसमयकद।वत्याए बद्गमाणस्स संकामणपट्टवगस्स मोहादिकम्माणं द्विदिवंधपमाणं जाणावेदि । तं कशं ?
'वस्तसद्सहस्साहं' एवं भणिदे संखेज्जवस्माद्सहस्समेनाद्विदिसंखाए मोहणीयकम्मं
बंबिदं' लि एदेण मोहणीयस्स द्विदिवंधपमाणं परुविदं । अंतरकरणे कदे मंखेज्जबस्सिको चैव मोहणीयस्स द्विदिवंधो होदि लि णस्यमंदसणादे । 'बंधिद य स्वस्सेसुएवं मणिदे सेसाणि णाणावरणादिकम्माणि असंखेज्जेसु वस्ससहस्सेमु द्विदिसंखाए
वद्माणाणि बंधिद लि तेमिमसंखेज्जवस्ससहस्सियिदिवंधपनुनी तदवत्थाए परुविदा
दृष्टचा, ताचे तत्थ पर्यागंतरासंभवादो ।

§ १९८. एत्य गाहापुन्वद्धे दोण्हं 'तु' सहाणं णिइ सो पादपूरणहो, अणुत्त-

करना है। अत तीनों भाष्यगायाओको उच्चारणा और व्याख्यानको ग्रन्थको गुरुनाका परिहार करनेके लिये एक साथ ही बतलावेगे यह यहाँ **६स सुत्र**के अर्थका आश्चय है।

🖇 वद्द जैसे।

§ १९६ यह सूत्र स्गम है।

(७८) स्थितिबन्धकी परिगणनाकी अपेक्षा यह जीव मोइनीय कर्मको संख्यात रुक्षवर्षप्रमाण बांचता है और श्रेष कर्मोंको असंख्यात रुक्षवर्षप्रमाण बांचता है ॥१३२॥

६ १९७ यह प्रवस अर्थसम्बन्धी प्रवस भाष्यगाथा अन्तरकरण किया किये जानेके दूसरे समयमें विद्यमान हुए संकामकप्रस्थापकके मोहनीय आदि कर्मोसम्बन्धी स्थितिबन्धके प्रमाणका ज्ञान कराती है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि 'वस्सादसहस्साई' ऐसा कहनेपर स्थितिबन्धर्या संस्थाकी अपेक्षा महिनीयकर्मको रुक्षवर्षश्रमाण बीकता है इस प्रकार इस बचन द्वारा मोहनीयकर्मके स्थितिबन्धकी प्रकाणा की है, क्योंकि अन्तरकरण करनेपर मोहनीयकर्मका संख्यात वर्षश्रमाण ही स्थितिबन्ध्य होता है ऐसा नियम देखा जाता है। 'बंधिद य सदसहस्सेयु' ऐसा कहनेपर जानावरणादि योष कर्म स्थितिबन्ध्यकी सम्भाव अपेक्षा असम्भात वर्षश्रमाण होकर ही बंधित है इस प्रकार उस अवस्थात क्यारा कर्ममें स्थितिबन्धकी सम्भाव कही गई जाननी चाहिये, वर्षों माण कही गई जाननी चाहिये, वर्षों के उम समय उन कर्मों स्थितिबन्धक होनेमं अन्य प्रकार सम्भव नहीं है।

§ १९.८. यहाँ भाष्यगायाके पूर्वार्धमें जो दो बार 'तु' शब्द आया है सो वह पादपूरणके

सम्बन्धयद्वा वा, द्विदिबंधप्याबहुआदीणमेत्याणुषाणं सम्बन्धयक्षरुषादो । संपिह एवं विद्वमेदिस्से गाहाए समुदायत्यं परूवेमाणो विद्वासामुचमुषरं मणक्----

- # एसा गाहा अंतरदुसमयकदे हिदिबंधपमाण भणह !
- ६ १९९. गयत्थमेद छुर्चे । सपहि तस्सेव ययविवंधविसेसावहारणहं विदियमास-गाहाए अवयारो—
  - (७९) भय-सोगमरदि-रिवर्ग हस्स-दुगुं छा-णवुं सगित्धीओ । असादं णीचागोदं अजसं सारीरगं णामं ॥१३२॥

§ २००. एसा विदियमासणाहा पयिबविधयरूवणावसरे अवज्झमाणपयढीणं वंधपिहसेहो मणइ, सन्वेसि परुवणाणं सपिबविवस्थाणं चैव णिण्णयहेउत्तादो । तत्य गाहापुन्वद्वेण अङ्गण्डं णोकसायपयडीणमेत्य वंधपिहसेहो णिहिट्टो । इस्स-रिद-अरिद-सोग-सय-दुगुं छाणमित्य-णवृं सथवेदाणं च हेट्टा चैव अपपपणो उहेसे वोच्छिण्ण-वंधाणमेत्रिम विसये वंधाणुक्छंमादो । मिच्छत्ताणंत्राणुवंधिआदीणं पि पयडीणं एत्य वंधी णत्यि, तेसि पि णिवृदेसो किसद्धं ण कीरदे १ ण, णिम्मूळीकयसंताणं तेसि वधा-मावस्साणत्तमिद्वतादो ।

लिये आया है, क्योंकि प्रकृतमे उन शब्दोंके प्रयोजनका फल अनुक स्थितिबन्धसम्बन्धी अल्पबहुत्व आदिका समुच्यय करना है। अब इस प्रकार इस गाथाके समुदायरूप अर्थका कथन करते हुए आरोके सुनको कहते है—

यह भाष्यगाथा अन्तरकरण क्रिया किये जानेके दूसरे समयमें स्थितिबन्धके प्रमाणका कथन करती है।

§ १९९ यह सूत्र गतार्थ है। अब उसी जीवके प्रकृतिबन्धविशेषका अवधारण करनेके लिये
इसरी भाष्यगाथाका अवतार करते हैं

—

(७९) भय, ब्रोक, अर्रात, रित, हास्य, जुगुप्सा, नगुंसकवेद, स्त्रीवेद, असाता-वेदनीय, नीचगात्र, अयशःकीर्ति और शरीरनामकर्मसम्बन्धी प्रकृतियोंको नहीं बांधता है।।१२२।।

६ २००. यह दूसरी भाष्यगाथा प्रकृतिबन्धकी प्ररूपणाके अवसरपर नहीं बँधनेवाली प्रकृतियों के बन्धक निर्मयका कथन करती है, क्योंकि सभी प्ररूपणाओंका हेतु सर्प्रात्यक्षका निषय कराना है। वहाँ नायाक पूर्वार्थ द्वारा आठ नोकषायप्रकृतियोंका यहाँ बन्ध होनेका निषय काना वाहिये, क्योंकि हास्य, रित, अरति, छोक, स्थ, बुरुप्पा, स्त्रीवद और नयुक्कवेद इनकी पहले हो अपने- अपने स्थानमें बन्धव्युच्छित हो जानेसे यहाँपर उनके बन्धका निषय किया है। मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी आदि प्रकृतियोंका भी यहाँपर बन्ध नहीं होता।

शंका--यदि ऐसा हैं तो उनका भी निर्देश क्यों नही किया है ?

समाघान---नही, क्योंकि उनका सत्त्व निर्मूल कर दिया गया है, इसिक्क्ये प्रकृतमे उनके बन्धका अभाव अनुक्तिसिद्ध है। ५ २०१. तदो संजलण-पुरिसवेद मोन्ण सेसासेसमोहपयडी ण वंघदि चि एसो माहापुञ्चदे अत्यसमुज्जमे । तहा माहापञ्छदे वि अमादावेदणीय-णीचामोद-अजम्मित्तीओ सरीरेण सह वंधमागञ्छमाणीओ सुहणामाओ च ण वंघिद चि एदेण सादावेदणीय-जसणिच-उञ्चागोदाणि मोन्ण सेसाणमघादिवयडीण पसत्यापसत्थाण वधपिडसेहो सम्रुद्धिः, अजस्मित्तिण्य सेण मञ्जिसमुहणामाणं पिडसेहिसद्धीदो । मागेरगणामणिह सेण च वेउव्ययसरीगदीणं मन्त्रिसमुहणामाणं जसमिनिवज्जाण वंधपिडसेहातलंबणादो । तदो जसिगिवज्जाओ सल्वाओ चेव णामप्यर्थां महामुहाओ सरीरवंधसहययन्तेण सारीरग-णामवण्यसारिहाओ असादावेदणाय-णाचगोगोदाण च एसो ण वंधिदि माहापञ्छते समुज्वययस्थे । उदिरमाहासु पंथपंगोगो इदि पिडिसेहणिहो अल्य, सो एत्य वि सिंहावलोयणण्यायणाहिमंवधणिज्जो, दीण्ड पि गाहासुचाणमवयवमावेण तस्स तस्य णिह सादो । सपिड एदस्सेवन्थस्य फुडीकरणह चुण्णिसुचयारो इदसाइ—

# एदाणि णियमा ण बंधह ।

§ २०२. गाह्यसुचिणिरिद्धमञ्बकम्माणि मणेणाबद्दारिय एदाणि णियमा ण वंधदि चि भणिद । सेल सुगम ।

बौधता है यह उक्त कथनका नात्पर्य है। शेष कथन सुगम है।

विशेषार्थ---प्रकृत भाष्यगायामे असातावेदनीय, नीचगोत्र और अयश कीर्ति इन प्रकृतियो-का नाम लेकर इनका अवन्यक कहा है। इससे स्पष्ट है कि आगे इन तीनो प्रकृतियोकी प्रतिपक्ष-

१०१ इनिलये सञ्जलन कपाय और पुरुषवेदको छोडकर शेष रागरत गाहतील प्रकृतिया पह निर्दे बेचती है यह पायांक तुर्वाचका समुच्यायां है। उभी प्रकार गायांने उत्तराक्षंभ भी बतलाया है कि असाववेदनीय, नीचगोज, अयशानीति और तरोर ना फार्मके साथ बरन्यका प्रारत होनेवाली नामकर्ममम्बन्धी शुभ प्रकृतियां यहां नहीं बेचता है। दग प्रकार इस कथन हारा साता-बेदनीय, माक कीति और उच्चयोगको छोडकर अव्यक्तिक मेश्यक्ति छोड उच्चयोगको छोडकर अव्यक्तिक अयग कीतिका निर्देश किये जानेसे माभ अश्वम नामकर्म प्रकृतियोका प्रतिवंध निर्देश किये जानेसे माभ अश्वम नामकर्म प्रकृतियोका प्रतिवंध निर्देश किये जानेसे प्रकृतियोक्ष प्रतिवंध निर्देश किये छोड उच्चर्या होति हो निर्देश किये जानेसे माभ अश्वम नामकर्म प्रकृतियोक्ष प्रतिवंध निर्देश किये छोड उच्चर्या स्वाचित्र के छोडकर वैक्रियिक शारीर आदि सभी शुभ प्रकृतियोक्ष होति छोडकर जो छोरीर नामकर्मके नाथ प्रापत है एना नामक्त्यमार्थ सभी शुभ अर्थेत उच्चर्य क्षेत्र के लिये स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वच्यक स्वच्

उक्त गाथायुत्रमें निर्दिष्ट की गई इन प्रकृतियोंको नियमसे नहीं बांधता है ।
 २०२. गाथायुत्रमे निर्दिष्ट सब कमोंको मनसे अवधारण कर इन कमोंको नियमसे नही

६ २०३. संबिष्ठ अण्णाओ वि जाओ अवन्यसमणपयडीओ एत्य संगिद्धयाओ तार्सि णिद्द सकरणहुमबज्झमाणाणुमागविसेश्वरूवणहुं च तदियमासगाहाए अवयारी—

## (८०) सञ्जाबरणीयाणं जेसिं ओवदृणा दु णिद्दाए । पयकायुगस्स य तहा अर्थधगो बंधगो सेसे ॥१३३॥

१०५. संपिह गाहापुटवदमिस्तिय्ण अवज्झमाणाणुभागविसेसाणुगमं कस्सामो,
 तत्तो चेव वञ्झमाणाणुभागविसयणिण्णयसिद्धीदो। तं जहा—एत्ये ताव एवं पदसंवेधो—

भूत माताबेदनीय, उच्चगोत्र और यश.कीरिका तथा चार सक्चलन और पृश्वबंदका अपने-अपने योग्य स्थान तक नियमसे बन्ध होता रहता है यह उक्त कथनका ताल्ययें है। यहां यह शका की जा सकती है कि चार सज्जलन और पृश्ववंदका आगे भी अपने-अपने योग्य स्थान तक बन्ध होता रहता है यह केसे समझा जाय ? नमाधान यह है कि भाष्यगाथाक पूर्वाधंसे मोहनीय कर्मको जिल मुक्तियोको गिनाया है उनमे इन पाँच मुक्तियोको सम्मिलत नहीं किया है। इससे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यहांसे को उक्त अगे भी इन प्रकृतियोको सम्मिलत नहीं किया है। इससे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यहांसे लेकर आगे भी इन प्रकृतियोको सन्ध होता रहता है।

५२०३ अब अन्य भी अवध्यमान जिन प्रकृतियोका यहीं संग्रह किया गया है उनका निर्देश करनेके लिए तथा अवध्यमान अनुभागविद्योषके कथनके लिये तांत्ररी भाष्यगाथाका अवतार करते हैं—

(८०) जिन कमोंकी अपवर्तना होती है उनके सर्वावरणीय स्पर्धकोंका तथा निद्रा, प्रचला और आयुकर्मका अवन्धक होता है। तथा इनके सिवाय क्षेष कमोंका बन्धक होता है।।१३३।।

५२०४ यहाँ सर्वयसम गायाके उत्तरार्धका अवलम्बन करके अवध्यमान शेष प्रकृतियोका अनुगाम करें। निद्वा, प्रचला और सब आयुक्षोका नियमसे अबन्धक होता है, क्योंकि उनका इस स्थानमें बन्ध सम्भव नहीं है। 'बम्पो सेसे' ऐमा करनेपर पूर्वके गायासूत्रमे यहाँगर जिन अबध्यमान प्रकृतियोंका निर्देश किया है उनका ओडकर शेष पाँच ज्ञानावरण, बार दर्शनावरण, साताबेदनीय, बार संज्यलन, पुरुषवेद, यश कीति, उच्चगोत्र और पीच अन्तराय इन प्रकृतियोंको यह जीव बाँचता है यह इस पुत्रका समुच्चकप अबं है।

§ २०५ अब गोषाके पूर्वाधंका अवलम्बन लेकर अवध्यमान अनुभागविशेषका अनुगम करेंगे, क्योंकि उसीसे बध्यमान अनुभागके विषयके निर्णयकी सिद्धि होती है। वह जैसे—वहाँ

१. ता॰प्रतौ तत्व इति पाठः ।

जिसिं कम्माणमोवद्रणा अस्य तेसिं सन्वावरणीयाणमणुभागकद्द्याणमेसो णियमा अवंधतो चि एदस्स आवत्यो । जेमिं कम्माणं खजीवसमल्रद्धिसंभवादो देसप्रादि-सल्रेषणाणुमायस्स ओवद्वणा संभवदः, तेमिं सन्वषादिसल्र्वाणमणुभागकद्दयाणमर्वधगो, किंतु देसपादिसल्र्वेण अविद्याणमे वेथगो होदि चि । केसि च कम्माणं देसपादिसल्र्वेण ओवद्वणा संभवदि चि वे १ णाणावरणीयचउक्क-दंसणावरणीयतिय-पंचंतराद्रयाणि दि देसपादिसल्र्वेण संभवित देसपादिसल्र्वेणविद्याणसंभवे। तदो एदेसिमणुभाग-धंधमेणो हेहा अंतीग्रह्वचप्पहुद्धि देसपादिसल्र्वेणावर्यल्यासंभवे। तदा एव व तहा चेव धंधमेणो हेहा अंतीग्रह्वचप्पहुद्धि देसपादिसल्र्वेणायसल्येण बंधमाणो एत्य वि तहा चेव धंधमेणो सम्वावादिसल्र्वेणोचि एसो एत्य गाडाणुच्यद्वेस अत्यसंगढी।

§ २०६. मोडणीयस्स वि चदुमंजलण-पुरिसवेदाणं सन्ब-देसघादिफद्दयसंभवे देसघादिस्हवेणेव सजदासंजदप्दृिं बंधमाणी एत्युवृद्देसे देसघादि-एयद्वाणियसरूवेण वंधह ति घेतन्वं, एद्रिसं पि आंवट्टणसंभवं पि अंत्रावादो । जेसि पुण ओवद्रणाए णित्य संभवो तेसि केवलणाण-दंसणावरणीयाणं सन्वघादीणं चेव वंधमो होदि ति एसी वि अत्थो एत्थेव णिलीणो वक्खाणेयन्वां, तेसु पयागंतगसंभवादो । अघादि-पयडीण पुण साद-जसिणिव-उच्चागोदाणं चउद्वाणिओ तप्पाओग्गउनकसओ अणुमाग-वंधी होह ति एसी वि अत्थो एत्थेवंतन्भूदो दहन्वो, सुत्तसंदस्स देसामासयभावेण

सर्वप्रथम इस प्रकार पदसम्बन्ध करना चाहिये—जिन कमोंकी अपवर्तना होती है उनके सर्वा-वरणीय अनुभागस्थक्षेत्रका यह नियमसे अवस्थक है यह इमका प्रादार्थ है। जिन कमोंकी क्षयोगदाम काब्स सम्बन्ध होनेने देशचातिस्वरूपसे अनुभागकी अपवर्तना मन्भव है उनके मर्वचातिस्वरूप अनुभागस्थ्येकोंका अवस्थक है, किन्तु देशचातिस्वरूपसे ही उन कमोंका बन्ध होता है।

शका-किन कर्मोंकी देशधातिरूपसे अपवर्तना सम्भव है ?

समाधान—जानावरणचतुष्क, दर्शनावरण तीन और पांच अन्तराय व्यविध्वसमीश संज्ञाबाले हन कमांकी देशधानिक्यसे अपवर्तना सम्भव है। इसरिव्य इन कमांक अनुमागबस्थकी यहिसे अन्तर्मपूर्ति पूर्वसे लेकर देशधाति द्विस्थानीयक्यसे बांधता हुआ यहाँ भी उसी क्ष्येस बांधता है, सर्वेषातिसम्बन्धते नहीं बांधना यह नहाँ गायाके पूर्वाधेने सुत्रा। अर्थनमुक्चय है।

\$ '-०६. मोहनीय कर्मसम्बन्धी चार सज्बलन और पुरुषवेदके सर्व-वाति और देश-धाति स्पर्धन सम्मव होनेपर समतासयत गृणस्थानसे लेकर देश्यादिक्यसे बन्ध करता हुआ इस स्थानमे देशधाति-एकस्थानीयक्यसे बन्ध करता है ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि इनकी भी अपवर्तना सम्मव है इस अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकृतियासे इनमे कोई भेद नहीं है। परन्तु जिन प्रकृतियोकी अपवर्तना सम्मव नहीं है उन केवलआनावर्ग और केवक्ट वर्धनावरणका सर्वधातिक्ष्यसे ही बन्धक होता है इन प्रकार यह अर्थ भी इसीर गर्मित है ऐसा स्यास्थान करना चाहिये, क्योंक उन प्रकृतियोंने अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं है। परन्तु साता-वेदनीय, यदा कोर्ति और उज्बनोत्र इन अर्थाति प्रकृतियोका चतु स्थानीय तत्कायोग्य जक्कप्र अनुभागबन्ध होता है इस प्रकार यह अर्थ भी इसीमे अन्तर्भृत जानना चाहिये, क्योंकि इस सूत्रकी पयङ्चादो । संपहि एवंविहमेदस्स गाहापुष्वद्वस्स अत्यविसेसं विहासेमाणो सुच्चपवंघ-द्वचरं अणह—

- # 'जेसिमोबङ्गाः सि का संग्णा !
- ५ २०७. जेर्स कम्माणमोवट्टणा अल्ब तेर्सि सम्बद्धादीणमधंभगो ति मणिदं। तत्य जेसिमोबङ्गणा ति का एमा सण्णा १ ण एदिस्से अत्यविसेसो सम्ममवगम्मइ ति पुच्छा एदेण कदा डोड ।
- असि कम्माणं देसचादिफद्वयाणि अत्थि तेसि कम्माणमोवदृणा
   अतिथ नि मण्णा ।
- ५ २०८. जेसि कम्माणमणुमागस्स देशचादिकद्याणि संभवेति तेसि कम्माण-मोबङ्कणा अत्यि चि एसा सण्णा एत्थ णादन्वा चि बुचं होइ, देसघादिसहवणो-बङ्कणाए तत्थ संभवदंसणादो । तम्हा एवंविहं सण्णाविसेसमस्सिय्ण पयदगाहा-पुन्वद्धे सुच्त्थविहासा एवमणुगंतन्वा चि जाणावेमाणो इदमाह—
- एदीए सण्णाए सञ्चावरणीयाणं जेसिमोवद्दणा त्ति एदस्स पदस्स विहासा ।

६ २०९. सुगमं।

देशामर्थकरूपसे प्रवृत्ति हुई है। अब इस गायाके पूर्वार्धके इस प्रकारके अर्थविद्योषकी विभाषा करते हुए आगेके सुत्रप्रबन्धको कहते हैं—

- अ जिन कर्मोंकी अपवर्तना होती है उनकी क्या संज्ञा है ?
- § २०७. जिन कमोंकी अववर्तना होती है उनका सर्वेषातिरूपसे अबस्थक है यह उक्त कथन का तात्यये है। अतः प्रकृतमे जिन कमोंको अपवर्तना होती है उनकी यह संज्ञा क्या है ? इसका विशेष अर्थ सम्यक् प्रकारसे ज्ञात नहीं है इस प्रकार इस सुत्र द्वारा पृच्छा की गई है।
  - जिन कर्मोंके देशघातिस्पर्धक हैं उन कर्मोंकी अपवर्तना यह संज्ञा है।
- ९२८. जिन कमोंके अनुभागकं देशचातिस्पर्यक सम्भव हैं उन कमोंकी अपवर्तना होती है इस प्रकार यह सज्ञा यहां जानना चाहिसे यह उनत कथनका तात्पर्य है, क्योंकि उनकी देशचातिस्पसे अपवर्तना सम्भव दिखलाई देती है, इसिल्प्ये इस प्रकारको संज्ञाविशेषका अवलम्बन लेकर प्रकृत गायाके पूर्वीधीमे सुत्रके अर्थका व्याख्यान इस प्रकार जानना चाहिये ऐसा जनाते हुए इस सुत्रको कहते हैं—
- क्क इस संज्ञाके अनुसार जिनके सर्ववाति स्पर्वकींकी अपवर्तना होती है उनके इस पदकी विभाषा की गई है।

§ २०९. यह सूत्र सुगम है।

- # लं जहा ।
- § २१०. सुगर्म ।
- अंतिं कम्माणं देसचाविकद्दयाणि अस्थि ताणि कम्माणि सञ्ब-घादीणि ण वंषवि, देसचादीणि वंषवि ।
  - ५ २११. कुदा १ पुन्वमेव तेसि देसचादिबंधस्स पारद्वत्तादो ।
  - ⊛ तंजहा ।
- § २१२. काणि ताणि कम्माणि जेसिमोबङ्गणासंमवे देमघादिवंशणियमो चि पुच्छिदं होइ । संपहि एवं पुच्छाविमईकयाण तेसि कम्माणं णामणिहेसं काद्ण तत्थ देसघादिवशवहारणङ्गमिदनाइ—
- णाणावरणं चङ्गिवहं दंसणावरणं तिविहं अंतराइयं पंचविहं एदाणि कम्माणि देसघादीणि वंघवि ।
- २१३. एदाणि कम्माणि पुज्बमेव अंतामृह्तादो आहता देसघादीणि चैव वैचित । णा सञ्बदादीणि ति सुतत्थसमुज्वओ । एवं गाहापुज्यह्रविहासणं कादण गाहापच्छद्रविहासा पयिज्ञंचविसेसपिडवद्धा सुगमा ति तमपरूविय पयदत्यसुवसहरे-माणो सुत्रमुत्तरं भणह—

#### क वह जैसे ।

§ २१०. यह सूत्र सुगम है।

जिन कर्मोंके देशघातिस्पर्धक डोते हैं, उन कर्मोंके सर्वधातिस्पर्धक नहीं
 विश्वातिस्पर्धक बांधता है।

५ २११ क्योंकि पहले ही उनका देशघातिरूप बन्ध प्रारम्भ हो गया है।

#### 🕸 वह जैसे।

\$ २१२ वे कर्म कौन है जिनकी अपवर्तना सम्भव होनेपर देशवातिकप बन्धका नियम बन जाता है यह पुच्छा की गई है। अब इन प्रकारकी पुच्छाके विषय किये गये उन कर्मोंका नामनिर्देश करके उनके देशवातिकप बन्धका अवधारण करनेके लिये इस सुत्रको कहते हैं—

 चार जानावरण, तीन दर्शनावरण और पांच अन्तराय इन कर्मोंको देशमाति-रूप बांधता है।

े २१३ ६न कमोंको अन्तर्गुहुर्त पहुलेसे ही ग्रहण करके देशघातिरूप हो बांधता है, सर्व-धातिरूप नहीं बोधता यह इस दुक्का समुख्यस्था वर्ष है। इस प्रकार गायाके दुर्वापंकी विभावा करके गायाके उत्तरापंकी विभागा प्रकृतिवम्पविशेषसे सम्बन्ध रखतों है और सुगम है इसिलये उसकी प्रस्वणा न करके प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हुए आगेके सुपको कहते हैं—

## # एतिगे मुलगाहाए पडमो अत्थो समत्तो भवदि ।

§ २१४. एचिमे अत्ये तीर्ह भासगाहाहि विद्यासिदे विदियस्लगाहाए पटमो अत्यो विद्यासिदो मबदि, पयि-द्विद-अणुभागवंधिस सम्मिदेस पदेससंधस्स विद्यायण गयत्थवादो चि एसो एदस्स सुचस्स मानत्थी। संपृष्टि विदियत्थपिडव्हाणं दोण्डं भासगाहाणं जहाकममत्थविद्यासणं कुणमाणो तार्सि सञ्चिक्कचणं विद्यासणं च एक्कदो भण्ड, अण्णहा गंथगाउत्वप्यसंगादो ।

## (८१) णिद्दा य णीचगोदं पयला णियमा अगि सि णामं च । छुज्येय णांकसाया चंसेस अवेदगो होदि ॥१३४॥

§ २१५. एसा पढममासगाहा 'के व वेदयदि अंसेष्धु' चि एदं मूलगाहा-विदियावयवमस्सिय्ण मंकामयपहुवयेणावेदिज्जमाणपयडीणं परूवणहुमोहण्णा । तं जहा—'णिव्दा य' एवं मणिदे णिव्दाणिव्दाए गहणं कायथ्यं, णामेगदेस-णिव्देतेण समुदायसण्णाए उनलक्खणादो । एत्थतण 'च' सहे णानु त्तसमुख्यप्रहेण यीण-गिर्दाए वि गहणं कायथ्यं । एवं पयलाणिव्देसेण वि प्यलापस्रक्षण्य संगद्दो दहुव्यो । तदो णिव्दाणिव्दा-प्यलापस्रला-यीणागिद्धि चि एदासि पयडीणं णीचागोद- अजस-गित्तिणामाणं छण्णोकसायाणं च एदेसि कम्माणमेसो णियमा अवेदगो चि सुत्तस्य-

## 🕸 इतने अर्थका ज्याख्यान करनेपर मूलगाथाका प्रथम अर्थ समाप्त होता है।

६ २१४ तीन भाष्यगापाओं द्वारा इतने अर्थका व्याख्यान करनेपर दूसरी मुलगायाका प्रथम अर्थ व्याख्यात हो जाना है। इसप्रकार प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभाषबन्धकी मार्गणा करनेपर प्रदेशबन्धका व्याख्यान शास्त्रीक्तच्यते गतार्थ हो जाता है यह इस मुक्का सावार्थ है। अब द्वितीय अर्थसे सम्बन्ध रसनेवाली दो भाष्यगायाओकी क्रमसे वर्षीयभाषा करते हुए उनकी समुक्कीतेना और विभाषा एक साथ करते हैं, अन्यया ग्रन्थकी गृक्ताका प्रसंग प्राप्त होता है।

(८१) निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, स्त्यानगृद्धि, नीचगोत्र, अयशःकीर्ति और छद्द नोकषाय इन कर्मोंका सब अंबोंमें नियमसे अवेदक होता है ॥१३४॥

६ २१५. यह प्रथम भाष्यगाचा मुलगाचाके 'के व बेदयदि असेसु' इम दूसरे अशका अव-क्रम्बन केकर संक्रामक प्रस्थापकके द्वारा नहीं वेदे जानेवाओ अकृतियोकी अरूपणा करनेके लिए आई है। वह जैसे—"शिद्दा य' ऐसा कहनेपर निद्वानिद्राका घट्टण करना चाहिये, नामके एकदेशका निर्देश करनेपर उपरुक्षणसे समुदायरूप सम्राक्षा प्रहुण हो जाता है। अनुक्तका समुच्चय करनेवाले यहाँ आये हुए 'ब' पद द्वारा स्त्यानगृद्धिका प्रहुण करना चाहिये। इसी प्रकार प्रचला अस्त्र निर्देश द्वारा भी प्रचलाशकलाका संग्रह करना चाहिये। इसीलए निद्वानिद्रा, प्रचलाशवला और स्त्यानगृद्धि इस प्रकृतियाँका तथा नीचनात्र, अयद्यक्तीदिनाम और छह नीक्याय इन कर्मांक नियमसे अवेदक होता है यह इस सूत्रका समुच्चयार्थ है, क्योंकि इनकी पूर्वमे ही अपने-अपने समुच्चओ, एदेसिं केड्डा चेव अव्यव्यको पाओग्राविसये वोच्छिण्णोदयाणमेत्युदय-

संभवाभावादो ।

५२६. णविर णिव्दाणिव्दा-पयलापयला-बीणगिद्धीणं हेड्डा चेव संतुच्छेदो जादो चि ण तैसिमेत्युद्यबोच्छेदणिव्देसो सफलो, सुच तेसि णामणिव्देसस्स परि-फुडमदंसणादो च । तदो णिव्दा चि वुचे णिव्दाए चेव गहणं कायन्वं, पचला चि णिव्देसेण पचलाए चेव गहणं कायन्वं, दोण्डमेदेसि कम्माणमेगो अनेदगो चि एसो एत्य सुचत्यो घेचन्वा । कपं पुण खीणकसायद्विगममाए वोज्ञ्ञ्ज्ञ्ञमाणोदयाण-मेदासिमेत्युद्यामावो बोचं सिक्कज्जिदि न णासंकणिज्जं, पुन्वुचगवत्यासु अन्वचत्तस्केषणं विज्ञमाणोदयाण चि तासिमेदिम मिन्द्रमाला हाणोवजागिवेसेण पिडस्यसचीणयुद्यामावव्यवगमे विरोहामाबादो । अधवा खवगर्यदेशेए सन्वत्य णिहा-प्यलाणयुद्यामावव्यवनमे विरोहामाबादो । अधवा खवगर्यदेशेए सन्वत्य णिहा-प्यलाणयुद्यामावव्यवच्या चिचन्त्रं, झाणोवज्वेसु तदुद्यपवुचीए संभवामावादो । एवमेवे कम्मेसे सन्वेसु असेसु पयडि-डिद-अणुमाग-एदेसमेदिगण्येस्वहुमाणे णियमा एसो ण वेदीद चि सिद्ध ।

६ २१७. एत्य अजसिगित्तिणागमुबलक्खणं कार्ण अवेदिज्जमाणणामपयदीओ सन्वाओ चैव पसत्थापमत्थसह्वाओ चेवन्वाओ; मणुसगदि-पचिदिवजादिआदितासत्यदीओ मोन्ण सेसाणमेत्युदयादंगणादा । सपिंह एवंविद्यमेदस्स गाहामुनस्स अत्य विद्यासिदकामी सन्वम्नतं भणाः—

योग्य स्थानमे उदयव्युच्छिति हो जानेसे यहाँ इनका उदय सम्भव नही है।

५२१६ इतनी विशेषता है कि निद्वानिदा, प्रचलाप्रचला और म्लानगृद्धिकी पूर्वमे ही सम्बन्ध्युष्किति हो जानी है. इसिल्ये उनकी गहाँ उद्याव्युष्कितिका निर्देश मकल नहीं है. और सुमें उनका नामनिर्देश स्मान्टस्पर्स नहीं दिखलाई देना इमिल्ये सुमें एक्ट्रा ऐना कहनेवर सुमें उनका नामनिर्देश सम्पन्धि के स्वाप्त है निर्देश करनी प्रवणका हो। प्रहण करना नाहित स्वाप्त के नाम कि स्वाप्त है महा प्रवणका करना नाहित स्वाप्त के नाम कि स्वाप्त है यह यह इस सुमें अर्थका ग्रहण करना नाहित ।

शंका-यदि ऐसा है तो क्षीणकवायके द्विचरम समयमे व्युच्छिन होनेवाल इन कर्मीका

यहाँ उदयाभाव कैसे कहा जा सकता है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, बंगोंक पूर्व अवस्थामें और उत्तर अवस्थामें जिनका अध्यक्तरूपसे उदय हो रहा है और जिनकी ध्यानस्वरूप उपयोगिविशेषके कारण शिवत क्षीण हो गई है ऐसे जन कमीका इस मध्यक्तं अवस्थामें उदयाभाव स्वीकार करनेमें विरोधका अभाव है। अथवा सम्बक्षीणिमें सवंध निद्या और प्रवन्ताका उदय नहीं हो है ऐसा यहां ब्रह्मण करना चाहिये, क्योंकि ध्यानमें उपयुक्त हुए बोबोंमें उन कमाँकी उपयुक्त सम्भव नहीं है। इस प्रकार इन कमाँक प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशमेदने भैदरूप सभी अशोंमें विद्यमान रहते हुए उनका यह जीव नियमसे बेदन नहीं करता यह सिद्ध होता है।

े ९२७. यहाँपर अयश कीति नामकर्मको उपलक्षण करके नहीं वेदी जानेवाली सभी प्रशस्त और अप्रशस्तरूप नामकर्मकी प्रकृतियोको बहुण करना चाहिये, क्योंकि मनुष्यर्गति, पञ्चीन्द्रय-जाति आदि तीस प्रकृतियोको छोड़कर क्षेत्र प्रकृतियोका यहाँ उदय नहीं देखा जाता। अब इस

## # एदाणि कम्माणि सञ्बत्ध णियमा व बेदेदि ।

§ २१८. एदाणि अर्णतरिष्ठिद्वाणि कम्माणि संकामणपट्टवगो अप्पणो सच्चा-बच्चासु णियमा ण वेदेदि चि गाडासुचस्स ससुदायत्थो एदेण सुचेण विद्यासिदो होइ ।

### # एस अत्थो एदिस्से गाहाए।

## (८२) वेदे च वेदणीये सञ्वावरणे तहा कसाये च । भयणिज्जो वेदेंतो अभज्जगो सेसगो होदि ॥१३५॥

§ २२०. एदिस्से गाहाए अत्थो बुच्चरे । तं बहा—बेदे च' एवं अणिदे तिण्ड वेदाणमण्णदगेदएण भजियच्यो चि अत्थो घेत्तच्वो; पुरिसनोदादीणमण्णदरो-

प्रकार इस गायासूत्रके अर्थकी विभाषाकी इच्छासे आगेके सूत्रको कहते हैं-

## \* इन कर्मोंको सर्वत्र नियमसे नहीं वेदता है।

\$ २१८ अनन्तर पूर्व निर्विष्ट किये गये इन कर्मोंको संकामणप्रस्थापक जीव अपनी सभी अवस्थाओंमें नियमसे नहीं वेदता है इस प्रकार इस सूत्र द्वारा गाथासूत्रका समुच्यस्य अर्थ कहा गया है।

विद्योषार्थं—मनुष्यगति, पञ्चित्त्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसवरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीरजन्मन, छह संस्थानोमेसे कोई एक सस्थान, औदारिकशरीरजन्मना छड़ संस्थानोमेसे कोई एक सस्थान, औदारिकशरीर जागोपाग वष्यपंभ-नाराचवहनन, वर्णीर बार, अगुरूलमु, उपधात, परधात, विहायोगितमेसे कोई एक प्रस, बादर, पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थित, अस्थिर, खुभ, अशुभ, कोई एक स्वर, आदेव, यश:कोति, उच्छ्वास, निर्माण ये ३० प्रकृतियां हैं जिनका उदय और उदीरणा सक्कामकप्रस्थापकके नियमसे होती है ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

#### # यह इस माष्यगाथाका अर्थ है।

ह २१९ प्रकृत भाष्यगायासूत्रके अर्थका यह उपसंहार बाक्य सुगम है। इस प्रकार दूसरी सूल्यापांके दूसरे अर्थके सम्बन्ध रखनेबाली प्रवस भाष्यगायाका आक्रम्बन लेकर वेदी जानेबाली प्रकृतियोंका निर्देश करके अब उसी अर्थमें दूसरी भाष्यगायाका आलम्बन लेकर वेदी जानेवाली प्रकृतियोंका वेदे जानेबाले अनुभागके गांध निर्देश करते हुए इस माध्यगायाको कहते हैं—

(८२) उक्त जीव वेदोंको, वेदनीयकर्मको, आमिनिवोधिक आदि सर्वावरण कर्मोंको और क्यायोंको वेदता हुआ मजनीय है तथा इन कर्मोंके अतिरिक्त शेष कर्मों-का वेदन करता हुआ अमजनीय है।।१३४।।

\$ २२० अब इस भाष्यगाथाका अर्थ कहते हैं । वह जैसे—'वेदे च' ऐसा कहनेपर तीन वेदोंमेंसे अन्यतर वेदके उदयको अपेक्षा भजनीय है यह अर्थ ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि पृश्यवेद दएण सेढिसमारोहणे विरोहाभावादो । 'बंदणीये' एवं भणिदे वेदणीयम्मि सादासादाणमण्णदरोदएण भन्नियब्बो सि बुच होइ । 'सब्बावरणे' सि बुचे आभिणिबोहियणाणावरणादीणं जेसि मब्बबादिफदयाणि देसघादिफदयाणि च अन्त्र्य ते वेदेसाणा
भयणिड्डो, सिया सब्बबादि वा वेदेदि, सिया देसघादि वा एदेसिमणुभागं वा वेदेदि
ति । कि कारणं ? तेतिमुककम्मस्त्रीवगमेणे परिणदम्मि णियमा देसघादिअणुमागोदयदंसणादो, अण्णत्य सब्बबादिअणु-मागोदयदंसणादो । सेमं जाणिय जोजेयज्वं ।
जेसिं पुण देसबादिफदयाणि णन्त्य तेसि सब्बबादीणं चेव वेदगो होति ति णिच्छेयच्वं,
तत्त्र्य भयणामंभवादो । ण च एसा अत्यो सुचे णत्यु, 'अभज्जगो सेमगो होदि' ति
चिरावयवेण परिष्क्रहसेन तिण्यहेसदंसणादो ।

६ २२१. 'कसाए च नयणिज्जो बेर्देतो' ति भाषदे चदुण्ड संजलणकसायाण-मण्णदरस्स उदएण अजियन्यो ति सुत्तत्थो, चरुण्डमेदेमिमण्णदरोदयेण सेढिममारोहणे पिडसेहामाबादो । 'अभज्जाो सेसगो' एवं मणिदे बृत्तसेमाणं पयडीणमणुभागाणं

अदिमेंसे किसी एक बेदके उदयसे श्रीणका आरीहण करनमे विराधका अभाव है। 'वेदणीय' ऐसा कहनार वेदनीयके माना और अमानामेंस कोई एक उदराकी अपेका भगनीय है यह उक्त क्यानका तारगरें है। 'तब्बावरण' ऐसा कहनेयर आभिनेत्रीधिक आदि जिन कांसे सर्वदाति-स्पर्थक हैं और देशचातिन्पर्थक है उनका वेदन करना हुआ भननीय है कदाचिन गर्वधातिन्पर्थकी का वेदन करना है आर कदाचिन् देशचातिक्पर्थकांका बेदन करना है क्योंकि उनके उत्कृष्ट क्योंपनाक्ष्मक्स परिणत होनेवर नियमम देशचानि अनुभावका उदय देखा आता है नया अन्य अक्ष्म्याम संवद्धाति क्युमानार उदय देखा जाता है। येद जानकर योजना करनी चाहिंग । परन्तु जिन कर्मोंक देशचानि स्पर्थक नही होते उनके प्रवंधाति स्वर्धकोका ही बेदक होना है ऐसा विक्वय करना चाहिंग, क्योंकि उन कभीके उदयमें भजनीयपना सस्भव नही है। यदि कहा जाय कि यह अर्थ पुत्रमे निवद्ध नही है तो ऐसा कहना भी योग्य नही है, क्योंक 'अञ्चलाने सेसगे होड' इस अत्तिम पर द्वारा स्वरूक्त्यने उक्त क्यानका निर्वेश देखा आता है।

विश्वेषार्थ—आभिनिवाधिक आदि वार ज्ञानावरणांसेसे बहा जिन हमंक्षा उन्क्रुप्ट क्षयोपसम होता है वहाँ पर उस उस कमंत्रमध्या वेशाधान राध्वेतका ही उदय रहता है और जहा विविध्वेत कमका उक्त्रस्ट क्षयोगसम नहीं होता वहाँगर उस कमके देशावांत्रमधंकांत उदयके साथ सर्वधाति स्पर्धकोता भी उदय रहता है, बचीकि विविध्वेत क्षयोपसमस्वन्यो सर्वधाती स्पर्धकोत होडकर उसके अन्य अविविद्यालया ज्ञानोमस्वन्यो सर्वधाती स्पर्धकोका उदय बना रहता है। यह 'सब्बावरणे भयणिक्यो इस भाष्यगायाके अक्षता तात्रमंत्र है। शेष कथन सुगम है।

६ २२१ 'कमाये च भयणिज्जा बेंदंनो' ऐसा कहनेवर चार मञ्चलतोभेसे अन्यतरके उदयसे भजनीय है यह इस सुत्रका अर्थ है, बरोकि इन वारोमेस िकसी एकके उदयसे श्रीणिका आरोहण करनेमे काई निषेध नही ह । 'अभज्जनो सननो' ऐसा कहनेवर उक्त क्षेष प्रकृतियोका और उनके

१. आ॰ ताप्रत्योः -मुक्कसओ सञ्जावसाल इति पाठ ।

च वेदगर्नेण मयणिज्जो, जेसि वेदगो तेसि वेदगो खेर । जेसि च ण वेदगो तेसि-मवेदगो चेवेसि, तत्थ भयणाए संगवाणुवलंभादो । णवरि णामपयडीमु संठाणादीणं केसि पि उदएण भयणिज्जत्तमत्थि तेसि पि 'च' सहेण संगहो कायम्बो । ब्रत्थेच विदिय 'च' सहेण द्विदिउदजो पदेसुदजो च वेदिज्जमाणसञ्चपयडीणमजहण्णाणु-ककस्ससरूबो उदीरणसहगजो गहेयन्वो ।

६ २२२. संपिह एवंविहमेदस्स गाहासुत्तस्स अत्यं विहासेमाणो सुत्तपर्वधमुत्तरं भणड---

- # विहासा !
- § २२३. सुगमं।
- **# तं जहा** ।
- ६ २२४ सगमं।
- बेदे च ताव तिण्हं बेदाणमण्णवरं बेदेज्ज ।
- ९ २२५ सगमं।
- अंदणीयं सादं वा असादं वा ।

अनुभागोंका बेदकपनेसे भजनीय नहीं है, क्योंकि जिनका बेदक है उनका बेदक ही है और जिनका बेदक नहीं है उनका अवंदक ही है, इसल्जिये होय प्रकृतियोंके बेदन करनेसे भजनीयपना सम्भव नहीं है। इतनी विशेषता है कि नामकर्मको प्रकृतियोंके संस्थान आदि किन्ही प्रकृतियोंके उदयसे भजनीयपना भी है, इसल्जिये उनका भाष्यगायांकों क्यों हुए 'व' यह द्वारा संग्रह कर लेना चाहिये। तथा यही आये हुए 'व' यह द्वारा संग्रह कर लेना चाहिये। तथा यही आये हुए 'व' यह द्वारा संग्रह कर लेना चाहिये। उदया और प्रवेश-उदया वीट प्रकृतियोंके स्थित जदय और प्रवेश-उदया वाहिये। उदया वीट प्रकृतियोंके स्थित जदय और प्रवेश-उदया वाहिये।

विशेषार्थ—इस जीवके छह सस्थानोमेसे किसी एक संस्थान, दो विहायोगितयोंमेसे किसी एक विहायोगित और दो स्वरोमेसे किसी एक स्वरका उदय और उदीरणा सम्भव है, इसिक्टिये इस अपेक्रासे यहाँ २४ भंग हो जाते है। शेष कथन सुनम है।

६२२२ अब इस गाथासूत्रकी इस प्रकार विभाषा करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्धको कहते है—

- 🕸 अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।
- § २२३ यह सूत्र सुगम है।
- # बह जैसे ।
- § २२४ यह सूत्र सुगम है।
- सर्व प्रथम 'वेंदे च' पदकी विमापा—तीनों वेदींमेंसे किसी एक वेदका वेदन करता है।
  - § २२५ यह सूत्र सुगम है।
  - \* 'वेदणीये' इस पदकी विभाषा- सातावेदनीयका वेदन करता है अथवा

§ २२६. सुगमं।

- सञ्चावरणे आसिणिबोहियणाणावरणादीणमणुभागं सञ्बचाविं
   वेसचार्विं वा ।
- ९ २२७. आमिणिबोहिय-सुदणाणावरणीयाणं सब्बेसु जीवेसु सञ्जीवसमरूद्धिजुचेसु देसबादिमणुमागं मोच्ण सब्बबादिअणुमागस्म उदओ कथं रूटमदि चि णासंकणिञ्जं, तेसिमुच्चतरपयडीसु केसि पि सब्बबादिउदयमंमवमस्मिय्ण तहामावसिद्धीदो । एव-मोहि-मणपज्जवणाणावरणीयाणं पि देस-सब्बबादिचेण भयणिज्जच जोजेयब्वं । णविर तेसिमुच्यत्वरूपपडिविवक्खाए विणा वि सब्बबादिचेश्वरूटभदे, मब्बेसु जीवेसु तेसिं खओवसमणियमाभावादो । अतराह्यपयडीणं पि एसा अत्यो जाणिय वच्छवो ।

## \* कसाये चनण्हं कसायाणमणदरं।

### असाताबेदनीयका बेदन करता है।

९ २२६ यह सूत्र सुगम है।

'मञ्चावरणे' इस पदकी विभाषा—आभिनिवोधिक ज्ञानावरणादिके मर्ववाति
 अनुमागका वेदन करता है अथवा देशघाति अनुभागका वेदन करता है।

§ २२७ शंका—सब जीवोके आभिनवाधिक ज्ञानावरण और श्रृतज्ञानावरणकी क्षयोपशम लिखसे सयुक्त होनेपर देशवाति अनुभागको छोडकर सर्वघाति अनुभागका उदय कैसे सम्भव है ?

समाधान—ऐसी आञ्चंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उन जीवोंके उत्तरोत्तर प्रकृतियोमेसे किन्हीं प्रकृतियोंके सर्वधाति अनुभागका उदय सम्भव है इस अपेक्षा उक्त भावकी मिद्धि होती हैं।

सन् समें प्रकार अवधिकानावरण और मन:पर्ययक्षानावरणके भी देशघाति और सर्वघातिपनेसे भक्नोसातकी योजना करनो चाहिय। इतनो विशेषना है कि उनके उत्तरोत्तर प्रकृतियोकी विवक्षा के बिना भी मर्वधातिपना उपरूब्ध होना है, क्योंकि सब जीवोमे उनके अवापशासका नियम नही उपरुक्ध होता। अन्तराय अकृतियोका भी यह अर्च जानकर कहना चाहिये।

विशेषायं—आभिनिबीधिक ज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणके उत्तर भेदोमेसे प्रारम्भकी एकसे लेकर जितनी अवान्तर प्रकृतियोका क्षयोपश्चम होता है उनसे आपेकी प्रकृतियोंके सर्वेषाति स्पर्थकीका नियमसे उदय बना रहता है। पाँच अन्तराय कमिक विषयमे भी इलीप्रकार जान लेना चाहिये। किन्तु अवधिज्ञानावरण और मन.पर्ययज्ञानावरणका क्षयोपश्चम जिन लेवोंके निष्ठी पाया जाता है उनके उत्तरोत्तर प्रकृतियोंकी दिवक्षा किमे बिना हो पूरे सर्वेषाति स्पर्थकोका उदय बना रहना सम्भव है। मात्र जिन जीवोंके इन कमीका जितने अवशे क्षयोपश्चम होता है उनके उत्तरो आपेक इन कमीके सर्वेषाति लनुभागका उदय बना रहता है यह उक्त कथनका तात्यर्थ है।

क्व 'कसाये' इस पदकी विभाषा—चार संज्वलन कवायोंमेंसे किसी एकका वेदन करता है। ६ २२८. वेदेळ्जिन सन्तरच अहिवारसंबंधी कावच्यो । सेसं सुगमं । एउ-मेदेसि अयणिज्जनं परुविय संयदि एदं चेव अयणिज्जनस्वतसंदारस्वदेण क्वडीकरेमाच्यो सुन्तमुन्तरं अणह—-

### \* एवं भजिद्वा वेदे च वेदणीये सञ्चावरणे कसाये च।

६२२९. गयत्थमेदं सुर्चं। एवमेदीए मम्पणाए समचाए तदो विदियमुल-गाहाए विदियो अत्यो दोस्र भासगाहास्र पडिबद्धो समप्पदि चि जाणावेमाणो सुच-मुचरं भणह—

#### # विदियाए मलगाहाए विदियो अत्यो समत्तो भवदि ।

§ २३०. सुगर्म । संपित्त मूलगाहापच्छद्धमवर्लावय तदियमत्थं विद्यासिदृकामो तत्य ताव छण्डं भासगाहाणमस्थिनपुरुवणहुमाह—

## 🛞 तदिये अत्थे खुब्सासगाहाओ ।

५२३१ सुगममेदं। एवमेस्थ छण्डं भासगाडाणमन्थितं पहण्णाय ताओ जडाकमं विडासेमाणो पढमगाडाए ताव अवयां इण्डः—

## (८३) सञ्वस्स मोहणीयस्स आणुपुन्नी य संनमो होति । लोभकसाये णियमा असंनमो होइ णायन्नो ॥१३६॥

इस प्रकार वेदोंका, वेदनीयके दोनों मेदोंको, सर्वावरण कर्मोंको और क्यायोंको भजनीय करना चाहिये।

§ २२९ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार इस मार्गणाके समाप्त होनेपर दूसरी मूल गायाका दो माध्यगायाओसे सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा अर्थ समाप्त होता है इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके सुत्रको कहते है—

## इस प्रकार दूसरी मुलगाथाका दूसरा अर्थ समाप्त होता है।

६२३० यह सूत्र सुगम है। अब मूलगायाक उत्तरार्धका अवल्प्बन करके तीसरे अर्थको विभाषा करनेकी इच्छासे सर्वप्रथम छह भाष्यगायाओं के अस्तित्वका कथन करनेके रूपे आगेका सूत्र कहते हैं—

#### क्ष तीसरे अर्थमें छह माध्यगाथाएँ हैं।

§ २३१ यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार यहाँपर इह आध्यमायाओं के अस्तिस्वकी प्रतिज्ञा करके उत्ताः क्रमसे व्याख्यात करते हुए प्रथम आध्यगायाका अवतार करते है—

(८३) यहाँसे लेकर सम्पूर्ण मोहनीय कर्मका आनुपूर्वी संक्रम होता है तथा

- **\* विभासा** ।
- ६ २३३. सुगमं ।
- क्षतं जहा।
- ६ २३४ सुगमं।
- # अंतरदुसमयकदण्पहुडि मोहणीयस्स आणुपुञ्बीसंकमो ।
- ९ २३५. सुगमं।
- **\* आणुपुव्वीसंकमो णाम किं ?**
- ६ २३६. सगमं।
- 🏶 कोह-माण-माया-लोभा एसा परिवाडी आणुपुन्वीसंकमो णाम ।

#### स्रोभ क्यायका नियमसे संक्रम नहीं होता ऐसा जानना चाहिये ।।१३६।।

§ २३२ अन्तर करनेके बाद दूसरे समयमे विद्यमान मंकामक प्रस्थापक यह प्रथम भाष्य गाया बानुपूर्वी सकमका और लोभक्यायके असंक्रमका करन करती है। अब इस गायाके अवयदों की अर्थप्रक्रमणा सुनाम है, इसलिये समुज्ययस्य अर्थकी ही विभाषा करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्ध-को कहते है—

🕸 उक्त माध्यगाथाकी विमाषा।

§ २३३. यह सूत्र सुगम है।

# वह जैसे।

२३४ यह सूत्र सुगम है।

क्र अन्तर कर लेनेके द्सरे समयसे लेकर मोहनीय कर्मका आनुपूर्वी संक्रम होता है।

६२३५ यह सूत्र सुगम है।

% आनुपूर्वी संक्रम क्या है।

§ २३६ यह सूत्र सुगम है।

🕸 क्रोध, मान, माया और लोम यह परिपाटी आनुपूर्वी संक्रम है।

\$ २३७ प्रकृतियोको इस परिपाटीके अनुसार प्रतिलोम सक्रमके अभाव लक्षणवाला जो संकम होता है उसकी आनुपूर्वी संक्रम सज्ञा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यह गाथासूत्र द्वारा

# # एस अत्यो चडत्यीए मासगाहाए भणिहिदि।

५२२८ जो एसो पढममासगाहाए णिबद्धो अत्यो आणुपुन्नीसकमसण्णिदो सो विदिय-तिदियगाहामु किंचि पर्ह्मविज्यमाणो चेव चउत्यभासगाहाए पवचेण पर्ह-विहिदि चि एसो एत्य सुचत्यसम्मावो । एवं पहममासगाहाए अत्यविहासा समचा ।

एतो विदियमासगाहा ।

§ २३९. सुगमं ।

(८४) संकामगो च कोघं माणं मायं तहेव खोभं च । सञ्वं जहाणुषुक्वी वेदादी संबुहदि कम्मं ॥१३७॥

९ २४०, एदीए गाहाए तरसण्ड पयडीणमाणुपुब्लीसंकमेण सह खवणाए परिवाडी जाणाविदा । तं कर्ष ? 'संकामगो च' एवं मणिदे तेरस पयडीओ संकामे-माणा एदीए परिवाडीए संकामेदि ति वृत्तं होह । 'वेदादि' ति वृत्ते लबुंसयवेदमादि काद्ण जहाणुपुव्वीए इत्थीवेद-छण्णोकसाय-पुरिसवेदे संखुहिद्ण तदो कसाये च कोइ-माण-माया-लोमपरिवाडीए संखुहिद ति मणिदं होदि । 'संखुहिद् ति वृत्ते परपयडीसु संकामेमाणो खवेदि ति अत्थो चेत्रव्वी । तदो णवुंसयवेदमित्विवेदं च जहाकमं पुरिसवेदे संखुहिद तदो छण्णोकसाय-पुरिसवेदे कोइसंजलणिमा संखुहिय तं पुण

नहीं कही गई परिपाटी कैसे जानी जाती है ऐसी आशंका होनेपर इस सूत्रको कहते है-

अध पह अर्थ चौथी भाष्यगाथामें कहेंगे। § २३८. जो यह आनुपूर्वी सक्रम संज्ञावाला अर्थ प्रथ

§ २३८, जो यह बालुपूर्वी सकम संज्ञावाला अर्थ प्रथम भाष्यगावामे निबद्ध है उसका दूसरी और तीसरी भाष्यगावामे भी किचित् कथन करते हुए चौथी भाष्यगायामे विस्तारके साथ कहेंगे यह यहाँ इस मूत्रके अर्थका जाशय है। इस प्रकार प्रथम माष्यगाथाकी अर्थप्रकरणणा समाप्ता ृई।

🕸 अब इसके आगे दूसरी भाष्यगाथाका अवतार करते हैं।

§ २३९ यह सूत्र सूगम है।

(८४) संक्रामकप्रस्थापक जीव तीनों वेदोंसे लेकर छह नोकषाय सहित क्रोध, मान, माया तथा लीम इन सब कर्मोंका आनुपूर्वीसे संक्रम करता है ॥१३७॥

9 २४० इस भाष्यगाथामे तेरह प्रकृतियोके आनुपूर्वी संक्रमके साथ क्षपणाकी परिपाटी-का ज्ञान कराया गया है।

रांका-वह कैसे ?

सामान—'लंकामगो' ऐसा कहने पर तेरह प्रकृतियोका सकम करता हुआ इस परिपाटोसे सकम करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 'बेदादो' ऐसा कट्नेपर नपुंसकवेदसे लेकर आनु-पूर्विस स्त्रीवेद, छह नोक्वाय और पुष्ववेदका सक्कमण करके तत्पञ्चात् क्रीय, मान, माया और लोभकथायका सकम करता है यह उक्त क्यनका तात्पर्य है। 'संख्रुहिए' सा कहनेपर परमुक्तियों-मे सेकम करता हुआ क्षरणा करता है यह अर्थेश्वहण करना चाहिये। इसलिए नपुंसकवेद और स्त्रीवेदको क्रमसे पुष्यवेदमें संक्रमित करके पत्थात् छह नोक्वाय और पुष्यवेदको क्रीय संज्ञान माणसंजल्लणिम संबुद्दियूण तं च मायासंजल्लणे संकामिय पुणो तं वि लोहसंजलले पक्खिवय लोहसंजलणमप्यणो चेव सरूवेण खवेदि ति एसी एदिस्से गाहाए सप्ट-दायत्थो । संपिह एदिस्से गाहाए सेसावयवा द्वामा चि काद्ण 'वेदादि' चि एदस्स चेव पदस्स किंचि विवरणं कृणमाणो सुत्तसुत्तरं मणह—

- # वेदादि सि विहासा।
- ९ २४१. सुगमं।
- \* णवं सयवेदादी संबुहदि त्ति अत्थो ।

६ २४२, णवु सपनेदमार्दि कार्ण जहाकमं तेरस पपडीओ खवेदि ति एवंविही जो अत्थो सो 'वेदादि' चि एदेण सुचपरेण जाणाविदो चि मणिदं होइ। सेसं सुगमं। संपद्मि पढम-विदियमासगाद्वाहिं सामण्णेण णिद्दिहस्साणुपृत्वीसंकमस्स विसेसिय्ण पक्षणद्रक्षवरिमदोमासगादाओं भणिदाओं। तं जहा—

## (८५) संबुहिद पुरिसचेदे इत्थीवेदं णवुंसयं नेव । सत्तेव णोकसाये णियमा कोहिम्ह संबुहिद ॥१३८॥

s 'वेदादी' इस पदकी विभाषा करते हैं।

५ २४१ यह सूत्र सुगम है।

🕸 नपुंसकवेदसे लेकर संकान्त करता है यह इस पदका अर्थ है।

§ ५४२ नपुतकवेदसे लेकर कमसे तेरह प्रकृतियोंकी क्षपणा करता है इस प्रकार जो अर्थ है उसका 'वदादी' इस सूत्र पद द्वारा जान कराया है गढ़ उक्त कवनका ताल्यये है। शेख कवन सुमा है। अब प्रयम और दूमरो आप्पाणवाओं द्वारा सामान्यसे निर्दिष्ट हुए आनुपूर्वी संक्रमको विशेष करके कथन करनेके लिये आगेकी दो आप्यागाओका कथन किया है। वह जैसे—

(८५) स्त्रीवेद और नपुंसकवेदको पुरुषवेदमें ही संक्रमित करता है तथा सात नोकपार्योको नियमसे कोधसंज्वस्तर्मों संक्रमित करता है ॥१३८॥

\$ २४३ इस तीसरी भाष्यगाथाभे नौ नोकषायोंका इस परिपाटीसे संक्रामक होता है यह ज्ञान कराया गया है। स्त्रीवेद और नर्पुंसकवेदका पुरुषवेदमें ही नियमसे सक्रम होता है। और सात नोकषायोंका नियमसे कोधसंज्वलनमें ही संक्रम होता है इस प्रकार गाथाके पूर्वीवं और

में संक्रमित कर, तथा उसको भानसञ्जलनमें संक्रमित कर और उसे मायागञ्जलनमें सक्रमित कर पुत: उसे भी लोभवेज्यलनमें प्रक्रियत कर लोभवेज्यलनका अपने स्वरूपते ही क्षेत्र करता है इस प्रकार यह इस मायाका समुज्यवयूष अर्थ है। अब इस गायाक शोप यह सुगम है ऐसा करके 'वेदादी' इस प्रका ही किंजित् विवरण करते हुए आगेके सुकनो कहते है—

गाहापुष्व-पञ्छद्वेसु णिबद्धस्स सबुवलद्धीदो । संपष्टि एवंविद्दमेदस्स गाहासुत्तस्स अत्यं विद्यासेमाणो खुण्जिसुत्तपवंषप्रुत्तरं अणह—

- # एदिस्से तदियाए गाहाए विहासा ।
- ९ २४४. सुगमं।
- # जहा।
- ९ २४५. सुगर्म ।
- 🕸 इत्थीवेदं णव् संयवेदं च पुरिसवेदे संघुहदि, ण अण्णत्थ ।
- § २४६. मुगमं।
- \* सत्त णोकसाये कोघे संबुहदि, ण अण्णस्थ ।
- § २४७. सुगममेदं पि सुत्तं।
- (८६) कोहं च छुहइ माणे माणं मायाए णियमसा छुहइ। मायं च छुहइ लोहे पडिलोमो संकमो णित्य ॥१३९॥
- ५ २४८. एदीए चउन्थभासगाहाए कसायाणमाणुपुत्र्वीसंकमी पुञ्चिल्लगाहाए असंगहिदो परूविदो चि दहृत्वो । एत्थ 'पडिलोमो संकमो णत्यि' चि बुचे णबुंसय-

उत्तराधंमें निवड हुए इस अर्थकी स्पष्टरूपसे उपलब्ध होती है। अब इस प्रकार इस गाथा-सूत्रके अथकी विभाषा करते हुए आगेके चूणिसुत्रप्रवत्थको कहते हैं—

🛞 अब इस तीसरी माध्यगाथाकी विमाना करते हैं।

§ २४४ यह सूत्र सुगम है।

æ वह जैसे I

§ २४५ यह सूत्र सूगम है।

🕸 स्त्रीवेद और नपुंसकवेदको पुरुषवेदमें संक्रमित करता है, अन्यत्र नहीं ।

६ २४६ यह मूत्र सुगम है।

मात नोकवायोंको कोधसंज्वलनमें संक्रमित करता है, अन्यत्र नहीं ।

६ २४७ यह सूत्र भी सुगम है।

(८६) संज्वलत क्रोधको नियमसे संज्वलनमानमें संक्रमित करता है, संज्वलन मानको नियमसे संज्वलन मायामें संक्रमित करता है और संज्वलन मायाको संज्वलन लोममें संक्रमित करता है। उक्त १३ प्रकृतियोंका प्रतिलोम संक्रम नहीं होता ॥१३९॥

 वेदादि जो पुट्वाणुपुट्वीविसओ कमो परूविदो, एदेणेव कमेण संकमो होइ, पडिलोमेण पच्छाणुपुट्वीए सकमो णत्थि नि एसो अत्यो जाणाविदो। संपद्दि सुगमत्तादो वक्खाण-समाणाए एदिस्से णाहाए विवरणंतरं णाढवेयव्यं, किंतु माहाबंधो चेत्र एदिस्से विहासा नि पदुप्पाएमाणो मृत्तमुत्तरं मणड्—

## एदिस्से सुत्तपवंधो चेव विहासा ।

६२४९.. एनदुवनं भवित — विहासा हि णाम कीग्दे णिग्रृहत्थस्य सुनस्स् अत्थणिण्णयकरणट्ट । जन्य पुण मुत्तवंथी चैव परिष्कुटत्थेहिं पवधेहिं णिवद्धो तत्थ सो चेव सुन्तवंथी वक्खाणसरमनादा सुगमो चि ण तत्थ वक्खाणसरमाहवेथच्व, सुगमत्थविहासाए गथगउरवं मोन्ण फलविसेसाणुवलंभादो चि । एवमेनिएण पवंधेण चउण्डं भासगाहाणमाणुषुव्वीसंकमविमयाणं विहासणं काद्ण मपिष्ठ मूलगाहाए तदियन्थविसये चेव अण्णं पि किचि विसेसंतरं जाणावेमाणो गाहासुन्तमुन्तर भणह---

(८७) जो जिम्ह संछुहतो णियमा बंधसरिसम्हि संछुहह । बंधेण हीणदरगं अहिए वा संकमो णिस्थ ॥१४०॥

§ २५०. एमा पंचमी भासगाहा बज्झमाणपयडीसु मंकामिज्जमाणाणं बज्झ-

संकमो णरिय' ऐसा कहनेपर नमुं नकवंदमे लंकर पूर्वांतुपूर्वी विषयक कम कहा गया है। इसी क्रमसं सक्रम होना है, प्रतिलोग अर्थात् पश्चादातुपूर्वी क्रमसे सक्रम नही होता ६२। प्रकार ६म अर्थका ज्ञान कराया है। अब सुगम होनेसे इस गाधाका विवरण व्याख्यानकं समान ही है, जत. इसका अल्पासे विवरण आरम्भ नही किया गया है किन्तु गाधाकी रचना ही इसकी विभाषा है इस बातका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

#### **\* इस** भाष्यगाथाका सत्रप्रवन्ध ही विभाषा है ।

६ २४% उसन सूत्रका यह आध्य है कि अत्यन्त गृह अर्थवाल सूत्रके अर्थाना निर्णात करनेके छिए विभाषा भी जानी है। किन्तु रहारिंग सुत्रग्रन्थ ही १००८ अर्थावत्रग्रन्थत निवद्ध है यहाँ बहु सुत्रग्रन्थ शास्त्राम्यानके नाना होनेसे सुत्रम ह रणिल्य एडा व्यास्थानान्तर आरम्भ नहीं विणाया है, त्योंकि मुम्म अर्थकी विभाषा करनेरण प्रत्यक्षी महनाव्ये छाड़कर फर्जविवाल नहीं पाया जाना। इस रकार इतने उबन्य द्वारा आनुसूर्यी मक्रमकी विषयभूत नार भाष्य-गायाकोंकी विमाषा करके अब मूल्यायाक नीतरे अर्थके विषयम ही और भी कुछ अन्य विशेषनान्का सात कराते हुए त्योंके गायासूत्रको नहते है—

(=9) जो जीव जिस बध्यमान कममें गक्रम करता है वह नियमसे बन्ध-प्रकृतिमें ही संक्रम करता है, तथा बध्यमे हीनक बस्थित्यांतयोंमें भी सक्रम करता है किन्तु बन्धसे अधिक गन्च स्थितिवाली प्रकृतिमें सक्रम नहीं करना ॥१४०॥

१२५० यह पाँचवी भाष्यगाथा वश्यमान प्रकृतियोमे सकामत होनेवाली बाँधनेवाली और

माणाबज्यामाणपयडीणमेदेण सहयेण संकमी होदि चि इममत्यविसेस सत्याणे उक्कडणविहि च जाणावेह । तं कवं १ जो जीवो संसारावत्याए वा खवगसेदीए वा बहुमाणो अम्हि बज्जमाणपयडीए जं पदेसम्माध्वकडियुण संखुद्दि सो तम्हि चेव तं पदेसम्माध्वकडियुजा अही अतिय को विसेसो चि पुच्छाए णियमा वंधसितिसिंग्ह संखुद्दि लि बुचं । एत्य वंधम्मादृणेण संपिदवंधस्स अम्मिदिरी पेचल्वा, दि्विवंधं पि तिस्से चेव पदाणचदंसणादो । तेण वंधमाद्विदीए सित्सपमाणेण णिरुद्धपदेसमाध्वकडियुण संखुद्दि चि भणिदं होइ । एद- धुक्कडुणासंकमं पदाणं कार्य मणिदं ।

§ २५१. ण केवलं बंधिद्वरीए चेव सारेसं काद्गुक्कइदि, किंतु 'वंघेण हीण-दरगे' एवं भणिदे वंधगद्विदीदां ममय्णादिहेद्विमंवधगद्वितीतु वि आवाहावाहिएसु हेट्टिमपदेसम्गं सत्थाणादो एत्त्वाणादो च उक्किइय्ण संखुहिद चि वुचं होइ । 'अहिये वा संक्रमो णारिय' एवं भणिदे वंधगद्विदीदो उवित्मासु संतद्विदीसु उक्कइणासंक्रमो णारिय चि अत्थो गहेयव्वो । एत्थतण 'वा' सहो ससुच्चयहो, तेण वंधादो हीणदरगे वि किंदि पि द्विदिविसेसे उक्कइणासंक्रमो णारिय चि वचव्वं, आवाह्यकंतरिद्वितीसु वंधपदमणिसेगादो हीणदरियासु उक्कइणासंक्रमस्स अच्चंताभावेण पहिसद्धतादो । तदो आवाह्युक्लंषियुण वंधपदमणिसेगादो होणदरियासु उक्कइणासंक्रमस्स अच्चंताभावेण पहिसद्धतादो । तदो आवाह्युक्लंषियुण वंधपदमणिसेगादो होणदरियासु उक्कइणासंक्रमस्स अच्चंताभावेण पहिसद्धतादो । तदो आवाह्युक्लंषियुण वंधपदमणिसेगादि काद्व आवा्ष्यान्विति च एदेसु

नहीं बँघनेवाली प्रकृतियोका इस रूपसे सक्रम होता है इस प्रकार इस अर्थविशेषका और स्वस्थानमें उस्कर्षणविधिका ज्ञान कराती है।

शका-वह कैसे ?

समाधान—को जीव समार अवस्थामे अथवा क्षपकक्षं णिमे विद्यामा होकर जिस बच्यमान प्रकृतिमें जिस प्रदेशपुं जको उत्कर्षण करके निक्षिप्त करता है वह उम बच्यमान प्रकृतिमें उत्कर्षित होनेवाले उम प्रदेशपुं जको कैसे निक्षिप्त करता है, क्या सामान्यक्ष्मध्ये मव स्थितियोमें निक्षप्त करता है या कोई विवोधता है ऐमी पुच्छा होनेपर निवम्से बच्चके समान स्थितियोमें निक्षप्त करता है यह कहा गया है । यहाँ बन्धपदंके प्रहण करनेसे वर्तमान बच्चकी अग्र स्थित प्रहण करनेसे वर्तमान बच्चकी अग्र स्थित प्रहण करनी स्थाहिय, क्योंकि स्थितिवस्थकी अपेक्षा उसीकी प्रधानता देखी जाती है । इसल्ये बच्ध-स्थितिक मदृश प्रभाणक्ष्मरे विवक्षित प्रदेशपुंजको उत्कर्षित करते निक्षप्त करता है यह उत्कर्षण संक्रमको प्रधान करके कहा है ।

\$२५१ केवल बन्धस्थितिको ही सद्ग करके उत्कर्षण करता है ऐसा नही है, किन्तु 'लंघण हीणदरगे' ऐसा कहनेपर बन्धस्थिति आवाधवाड्य एक नमय हीन आदि अधस्तन बन्धस्थितियों से से स्वस्थान प्रकृतिमेरी अधस्तन प्रकृतियों को उत्कर्ण करके निक्षिप्त करता है यह उक्त कथनका ताल्यं है। आहिंगे वा संक्यों णित्थं 'ऐसा कहनेपर बन्धस्थितियों उपित्म सर्वास्थितियों उत्कर्षण संक्रम नहीं होना यह अर्थ यहाँ प्रकृण करता खांडिये। यहाँ नाथ्या कृत्या 'वा' शब्द समुख्यक्थ अर्थम आया है, इससे बन्धसे हीनतर स्थितिवियों में में क्टीपर उक्तर्षण संक्रम नहीं होता ऐसा कहना "वाहिये, वहाँ क्योंक बन्धमें हमतर स्थितिवियों में में क्टीपर उक्तर्षण संक्रम नहीं होता ऐसा कहना "वाहिये, क्योंक बन्धमें हमत ।

द्विदिनिसेसेसु उक्कड़णाए णत्यि पडिसेहो, तत्तो उनिरमासु आवाहन्भंतरहिदीसु च उक्कड़णासंकमो णत्थि चि एसो एत्य गाडासुत्तस्स समुदायत्यो । परपयिस्किमो पुण समिद्विदीए पयङ्कमाणो नज्झमाणपयडीए उदयाविक्यवाहिराहिदिसादि काद्रण आव चरिसाहिदि चि कंथराहिदीदो उत्तिसासु हिदीसु नि ण पडिसिङो, तस्स बज्झ-माणपयडीए बज्झमाणावज्झमा जादित्र चु उदयाविक्यवाहिरासु सन्वासु पयडीसु परिजयत्यो । सुचेणाणुवहङ्कमेद कर्ष णव्यदे १ ण, 'अहिए वा संकमो णत्यि' चि एत्याल 'व' सहेण वयदत्यस्य संग्रहादो ।

५ २५२ संपित परपयि संकमो ममिट्टियी पयद्वमाणी बंधमिट्टिदीदो हेष्टिमी-विरामासेमिट्टियो समयाविगेहेण पयद्वि चि एदस्स णिदिस्सणं । त जहा—सादादि-पयडीओ बंधमाणस्म असादादिद्विदर्सन्तमपणी उक्कस्सिट्टिदिबंधादो किंचूणो होति । पुणो बज्झमाणसादट्टिदीए अंतोकोडाकोडिप्पद्वि आवृक्कस्सेण पण्णासस्सागरीवम-कोडाकोडिपमाणा उवि अविद अध्यदि अण्णाह अविद्यास वि संकामेदि, अण्णाह आवित्युण-तीससारारोवमकोडा-कोडिसेस्मान्युक्कस्मद्विद्दीए असंभवप्यसंगादो । एव मामण्णेण संसारावस्थाए णिरुद्ध-पयडीणा द्विदेवंधस्मुवि इरापयडीओ संकामिट्जित । एव खवासेडीए वि वच्झमाणपयडीओ अहासंभव संकामेमाणी वज्झमाणपयडीओ पच्चमाध्यम-

निषेक्त होनतर आवाधांके भीनरकी स्थितियोमे उत्कर्षण सक्रमका अत्यन्त अभाव होनेसे वह निषिद्ध है। इस कारण स्थितिवन्धमे उर्थारम सम्बस्थितियोमे और आवाधांके भीतरकी स्थितियों मे उत्कर्षणसक्रम नहीं होना यह यहाँ गायासूत्रका महायाबल्प अर्थ है। परन्तु पर-प्रकृतिसंक्रम समान स्थितिमे अनुत्त होता हुआ वष्ट्यमान प्रकृतिकी उद्याविक बाह्य स्थितिसे उक्तर कित्तम स्थितिक उर्थापिक स्थाकि उत्पादक स्थाकित स्थाकि स्थाकि स्थाकि स्थाकि उत्पादक स्थाकि उत्पादक स्थाकि उत्पादक स्थाकि उत्पादक स्थाकि उत्पादक स्थाकि स्थाकित स्

शका-सूत्रमे तो इसका निर्देश नहीं किया है फिर यह कैसे जाना जाता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि 'अहिये वा सकमो णिल्थ' इस प्रकार इस वचनमे आये हुए 'वा' पदसे प्रकृत अर्थका सफह हो जाता है !

े २५२ अब पर-प्रकृतिसकम समान स्थितिमे प्रवृत्त होता हुआ बन्धस्थितिसे अधस्तन और उर्पारम समस्त स्थितियोमे आगमके बिन्दोधपुर्वक प्रवृत्त होता है इसका उदाहरण, बहु जैसे—माता आदि प्रकृतियोका बन्ध करनेवाले जीवके, असाता आदि प्रकृतियोका किया करनेवाले जीवके, असाता आदि प्रकृतियोका स्थितिकरण, अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धमे कुछ कम होता है। पुनः अन्य कोडाकोडीसे लेकर उक्कुण्डरूपसे पन्द्रह कोड़ाकोडीप्रमाण बँभनेवाले मातावेदनीयकी स्थितिक उत्तर असातावेदनीयकी स्थितिको संक्रमात हुआ बन्धस्यितियोमे भी संक्रम करता है और बन्धसे उर्पारम स्थितियोमे भी असामके अविरोध-पूर्वक सक्रम करता है, अन्य सातावेदनीयकी एक सात्री कोडाकोडी सागरोपस्प्रमाण उक्कुष्ट स्थितिके असम्भव होनेका प्रवृत्त पात्र होता है। इस प्रकार मामान्यसे संसार अवस्यामें विवक्षित प्रकृतियोके स्थितिक असर इतर प्रकृतियोकी संक्रमाता है। इसी प्रकार प्रकृतियोक स्थितिक असर इतर प्रकृतियोकी संक्रमाता है। इसी प्रकार स्थायक विवक्षत प्रकृतियोके स्थितिक स्थानिक असर इतर प्रकृतियोकी संक्रमाता है। इसी प्रकार स्थायक विवक्षत स्थानियोक संक्रमाता है। इसी प्रकार स्थायक विवक्त स्थायक स्थापक स्यापक स्थापक स्थापक

१. ता॰प्रतौ सम्बासु पडिबद्धत्तादो इति पाठ. ।

द्विदीदो हेद्विमोवरिमहिदीसु समहिदीए संकामेदि चि घेचण्डं । संपहि एवंबिदमेदस्स गाहासुचस्स अत्थं विद्वासेमाणो चुण्णिसुचयारो सुचपबंधसुचरं मणह—

- # विहासा ।
  - ६ २५३. सुगमं ।
  - क्षतंजहा।
  - ६ २५४. सुगमं ।
  - \* जो जं पयिं संधुहदि णियमा बज्झमाणीए हिदीए संधुहदि ।

भी बध्यमान और अबध्यमान प्रकृतियोंको यथासम्बन संकमाता हुआ बध्यमान प्रकृतियोंके बर्तमान बन्धस्थितिसे अधस्तन और उपरिम स्थितियोंमे समान स्थितिक अनुमार संक्रमाता है ऐसा प्रहण करना चाहिये।

विशेषार्थं---यहाँपर उत्कर्षण और संक्रमका खलासा करनेके प्रसंगसे सर्वप्रथम उत्कर्षणके विषयमे इस प्रकार खलासा किया है-(१) चाहे बध्यमान प्रकृति हो या अबध्यमान उसका तत्काल बँधनेवाले समान जातीय कर्ममे उत्कर्षण होता हुआ जितना नया बन्ध हो उसकी अग्र-स्थिति तक ही हो सकतः है आगे नहीं। यह गाथामे आये हुए 'बन्धसरिमस्डि' पदसे स्पष्ट होता है। (२) यदि बच्चमान या अबध्यमान प्रकृतिकी वर्तमान स्थिति योग्यता तत्काल बँधनेवाले कर्मके स्थितिबन्धसे कम हो तो उसका तत्काल बँधनेवाले कर्ममे वही तक उत्कर्षण होगा जितनी उत्किष्ति होनेवाले उन कमींकी वह योग्यता हो यह गाथामे आये हए 'हीणदरगे' इस पदका आशय है। उत्कवित होनेवाला पूरा द्रव्य तत्काल बन्धकी मात्र अग्र स्थितिमें ही निक्षिप्त नही होता है किन्त बन्धस्थिनिकी आबाधासे ऊपर प्रथम निषेक्से लेकर उसका निक्षेप होता है यह भी उक्त सूत्रवचनका ताल्पर्य है। (३) वर्तमान समयमे होनेवाला स्थितिबन्ध कमे हो और उसकी सस्विस्थित अधिक हो तो बन्धिस्थितिसे ऊपरकी सस्विस्थितिमे उत्कर्षण नहीं होता यह गाथासत्रके 'अहिंगे वा सकमो णित्य' इस अंशसे ज्ञात होता है। (४) जिस समय जितना स्थिति-बन्ध हो उससे उपरिम सत्त्वस्थितियोमे उत्कर्षण होकर निक्षेप नही होता और न ही आबाधाके भीतर ही यह पूरे कथनका तात्पयं है। (५) पर-प्रकृतिसंक्रमके लिए यह नियम है कि उदयाविलके भीतरके निषेकोमें परप्रकृतिसंक्रम नहीं होता। (६) यदि बन्ध कम स्थितिवाला हो रहा हो और सत्त्वस्थिति अधिक हो तो भी उदयाविलके बाहर उसमे सर्वत्र परप्रकृति संक्रम होनेमे कोई बाधा नहीं आती। इतना अवश्य है कि परप्रकृति संक्रम बच्चमान और अबध्यमान सजातीय सभी प्रकृतियोका बध्यमान सभी प्रकृतियोकी उदयाविल बाह्य सभी स्थितियोमे होता है यह सुत्रगाथामे आये हुए 'वा' पदसे ज्ञात होता है। शेष कथन सुगम है।

- **# उक्त माष्यगाथाकी विभाषा** ।
- § २५३ यह सूत्र सुगम है।
- # वह जैसे।
- § २५४. य**ह सूत्र** भी सुगम है।
- जो जीव जिस प्रकृतिको संक्रमित करता है वह नियमसे वध्यमान स्थितिमें ही संक्रमित करता है।

- ६ २५५. एदेण सुत्तेण गाहापुब्बद्धमस्सिय्ण उकडुणासंकमस्स पञ्चगार्वधस्स अगगद्भिदी सञ्जादाभावेण णिहिद्दा ।
  - \* एसा प्रसिद्धस्स विद्वासा ।
  - ९ २५६. सगमं।
  - # पच्छिमद्धस्स विहासा ।
  - ६ २५७. सुगमं।
  - 🕸 तं जहा ।
  - ६ २५८. सुगर्म ।
  - जं बंघदि द्विदिं तिस्से वा तसो हीणाए वा संघृहदि ।
- ६ २५९. एदेण सुनेण 'बंघेण हीणदरगे' इच्चेदं सुत्तावयवमस्सिय्ण गाहा-पुट्वद्वबद्विदत्यसंभारुणपुरस्सरं वंधगहिदीदो हैहिमासु वि आवाहाबाहिरहिदीसु उक्कड्रणासंक्रमस्म पर्वात्तविसेसो जाणाविदो । सेस सुगमं ।
  - अवज्झमाणासु द्विदीसु ण उक्कद्विज्जदि ।
- ५ २६०, एदेण सुनेण 'अहिए वा संकमो णत्थि' नि एदं गाहासुनस्स चितमा-वयवमस्सिय्ण वंधगद्विदीदो उवित्मासु अवन्द्रमाणद्विदीसु हेड्डिमासु च 'वा' सहस्रचि-

- यह गाथास्त्रके प्रांघिकी विभाषा है।
- § २५६ यह सूत्र सुगम है।
- # अब उत्तराधका विभाषा करते हैं।
- § २५७ यह सूत्र सुगम है।
- **\* वह** जैसे ।
- २५८ यह सूत्र सुगम है।
- \* जिम स्थितिको बाँधता है उसमें अथवा उससे हीन स्थितिमें संक्रमित करता है।
- \$ २५९ इस सूत्र द्वारा 'बंधेण हीणदरमे' इस प्रकार सूत्रके इस अवयवका आलम्बन लेकर गायाके पूर्वार्थमे अवस्थित अर्थको सम्हाल करनेके साथ बन्यस्थितिसे अवाधाबाह्य अवस्तन स्थितियोमे भी उत्वर्षण संक्रमकी प्रवृत्तिविशेषका ज्ञान कराया गया है। शेष कथन सुगम है।
  - भात्र अवध्यमान स्थितियोंमें उत्कर्षण करके निश्चित नहीं करता है।
- § २६० डस सूत्र हारा 'अहिय वा संकागे णाल्य' इस प्रकार गाथासूत्रके इस अन्तिम अवयवका आलम्बन लेकर बन्धस्थितिसे उपरकी अवष्यमान स्थितियोमे और 'बा' शब्द

५ २५५ इस सूत्र द्वारा गाथासूत्रके पूर्वार्थका आलम्बन लेकर उत्कर्पण सक्रमकी अपेआ नवीन बन्धकी अग्रस्थिति मर्यादारूपसे निर्दिष्ट की गई है।

## दासु आवाहर्म्भतरष्टिदीसु उपकडुणासंकमस्स पडिसेहो कदो दहुन्वी ।

#### \* समद्विविगं तु संकामेज ।

§ २६१. एवं भणिदे जं परपयिङ्सिकमेण संकामिज्जदि पदेसमां तं वज्झ-माणपयङीणं बज्झमाणावज्झमाणाङ्किदीसु उदयाविष्ठयं मोत्तृण सञ्बत्थ समिद्विदीए संकामिज्जदि चि एसी अत्थो जाणाविदो। एवं पंचमीए मासगादाए विहासा समत्ता।

## (८८) संकामगण्डवगो माणकसायस्य वेदगो कोघं। ं छुहदि अवेदेंतां माणकसाये कमो सेसे ॥१४१॥

५२६२ एसा छट्टआसगाहा संकमणपद्ववगरांवंबेण पुरदो स्रविस्समाणमत्य-विसेसं संकमणाविसयं जाणावेदि चि । तं जहा — 'संकामगपट्वगो' एवं मणिदे जो एसो संकामगपट्वगों अंतरदुसमयकदावत्याए बद्दमाणत्रो सो चेव जहानुचपरिवाडीए णवणोकसाए संख्रुहिय तदो अस्सकण्णकरणादिकिरियाओ जहावसरमेव काद्ण कोह-संजरुणचिराणसंतकम्मं सन्वसंकमेण संख्रुहिय जाघे माणकसायस्स संकामणपद्वगो जादो ताघे कोहसंजरुणदुसमय्णदोआविख्यमेचणवकवंधसरूवं माणसंजरुणिम्संख्रुहमाणो कोधमवेदेंतो माणवेदगो चेव हाद्ण संख्रुहम् माणवेदगद्वाय दुसमय्णदो-

द्वारा सूचित होनेवाली नीचेकी अवाधाके भीतरकी स्थितियोंमे उत्कर्षण करके निक्षिप्त करनेका निषेध कथा गया जानना चाहिये।

### कन्त समान स्थितिगत द्रव्यका संक्रम करता है।

- ६ २६१ ऐसा कहनेगर जिस प्रदेशपुंजका परप्रकृतिसक्रमके द्वारा संक्रम कराया जाता है उसे बच्चमान प्रकृतियोंकी बच्धमान और अवस्थमान स्थितियोंमे उदयाविलको छोड़कर सर्वक्र ममान स्थितिमे सक्रमित करता है इस प्रकार इस अर्थका ज्ञान कराया गया है। इस प्रकार पाँचवी आख्यायाली विभाषा समाप्त हुई।
- (८८) मान कषायका वेदक संक्रामकप्रस्थापक जीव क्रोधसंज्वलनका वेदन नहीं करते हुए उसे मान कषायमें संक्रमित करता है। शेष संज्वलन कषायोंमें भी यही क्रम है।।१४१।।
- \$ २६२ यह छटी भाष्यगाया संक्रमणप्रस्थापक सम्बन्धसे आगे कहे जानेवाल सक्रमण-विषयक वर्षाविधोषका झान कराती है । वह जेसे—संकामणपुड़वां) ऐसा कहनेपर को यह उन्नर द्विसमयकृत अवस्थामे विध्यमान सक्रामकास्थापक जीव है वही यथोक्त परिपाटीसे नो नौक्यायो-का संक्रम करके तरपच्चात् अवस्कर्णकरण जाति क्रियाओंको यथाबस्य करके कोध्यतंत्रकरके दुर्पो सरकर्मका सर्वसक्रमके द्वारा संक्रम करके जब मान कथायका संक्रामणप्रस्थापक हो जाता है तव क्रोधसंख्यकत्तके दो समय कम दो आवल्पियाणा नवक्वस्थको मानसंख्यकत्तको सुमित इस समय यह जीव क्रोधसंख्यकत्तका तही बेदन करते हुए और मानसंख्यकत्तका हो वेदक होस्य संक्रमित करता है, क्योंकि मानवेदक कालके दो समय कम दो आवल्पियमाण कालके भीतर

आविरुयमेचकालन्मंतरे वहा चेव तप्यवृत्तिदंसणादो। 'भाणकसाये कमो सेसे' एवं भणिदे माणकसायसंकामणपहुवगस्म संधीए जहा एसो णवकवंधसमयपबद्धाणं संका-मणवक्कमो परुविद्या एवं सेसकसायाणं पि संकामणपहुवगस्स संधीए परुवियवती चि वृत्तं होह। तदो माणं वेदेंतो कोहसंजलणस्म दुसमय्णदोआविरुयमेचणवकवंधं संकामेदि, मायं वेदेंतो माणसंजलणस्स णवकवंधं संकामेदि, लीभं च वेदेमाणो मायासंजलणस्स णवकवंधं संकामेदि लीप स्माण्यसंजलणस्स णवकवंधं संकामेदि सि एसो एदस्स गाहासुचम्स समुद्रायस्थी। संपिह एदिस्से छङ्कभासगाहाए विहामणहामदमाह-

- # विहासा |
- ९ २६३ सगमं।
- # जहा।
- ६ २६४. सुगमं ।
- # माणकसायस्स संकामगपट्टवगो माणं चेव वंदेंतो कोहस्स जे वोआवित्यवंघा दुसमयणा ते माणे संब्हृति ।

उसी प्रकार उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। माणकसाये कमो सेसे ऐमा कहनेपर मानकसायेक संकारणप्रस्थापक से सिक्कालमें जिम प्रकार यह नवकव्यके मानयप्रवदीके सकामणका क्रम कहा है ही प्रकार येष कथायोंके मी संकामणका प्रयाद के सिक्कालमें प्रकारण करना वाहिये यह उसके किया के सिक्कालमें प्रकारण करना वाहिये यह उसके किया के सिक्कालमें सकाम के सिक्काल में सिक्काल में

अ अब उक्त गाथासत्रकी विमाषा करते हैं।

- ९ २६३ यह सूत्र सुगम है।
- **#** जैसे ।
- § २६४ यह सूत्र सुगम है।
- अ मानकपायका संक्रामकप्रस्थापक जीव मानकषायका ही वेदन करते हुए क्रोधसंज्वलनके जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवकवन्ध हैं उन्हें मानसंज्वलनमें संक्रमित करता है।
- § २६५ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार तीन अवॉम प्रतिबद्ध इन ग्यारह भाष्यगाथाजों द्वारा दूसरी मूलगायाको विभाषा समाप्त करके प्रकृत अर्थका उपसहार करते हुए आगेके इस सूत्रको कहते है-

- क विदियम्बगाहा ति विहासिदा समत्ता भवदि । एतो तदिय-मबगाहा ।
  - § २६६. एचो उनरि तदियम्लगाहा विहासियव्या चि वृत्तं होह ।

# जहा |

- ५ २६७. तं जहा चि मणिदं होदि। एवं च कुच्छाविमईकयाए तदियमूल-गाहाए एसो अवयारो---
  - (८६) वंबो व संकमो वा उदयो वा नह पदेस-अणुभागे । अभिगो समो व हीणो गुणेण किं वा विसेसेण ॥१४२॥

🕸 जैसे ।

- \$ २६७ 'वह जैसे' यह उक्त कथनका लात्पर्य है। इस प्रकार पृच्छाकी विषय की गई तीसरी मुलगायाका अवतार करते है—
- (=९) संकामक प्रस्थापक जीवके प्रदेश और अनुभाग विषयक बन्ध, संक्रम क्या और उदय अधिक होते हैं, क्या समान होते हैं वा क्या हीन होते हैं। तथा प्रदेश और अनुभागविषयक ये बन्ध, संक्रम और उदय परस्पर गुणकाररूपसे क्या अधिक या हीन होते हैं अथवा संख्यात, असंख्यात और अतन्तभागप्रमाण विशेषरूपसे हीन या अधिक होते हैं।।१४२।।

ऋ द्सरी मूलगाथाकी विभाषा समाप्त होती है। इससे आगे तीसरी मूल-गाथा है।

६२६६ इससे आगे तीमरी मूलगायाकी विभाषा करनी चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

विसयाणं पि वंधसंक्रमोद्याणं पुच्छा कायन्वा चि । संपिष्ट हीणाहियमावे वि संते तत्य किं गुणेण हीणाहियमावो, आहो विसेसेणेति जाणावणहं विदियो पुच्छाणिदेसो 'गुणेण किं वा विसेसेणेचि । एतदुक्तं भवित—पदेसाणुभागविसया वंधोदयसंक्रमा किंमणणोण्णं पेक्सियूण जहासंभवं संखेज्जासंखेज्जाणंतगुणेण अहिया हीणा वा होति, आहो संखेज्जासंखेज्जाणंतमागेण होणा अहिया वा होति ने । तदो एवंविहत्यपरूवणाए पुच्छाधुहेण एसा तदियमुल्गाहा णिवदा चि सिद्धं । एत्य वा सहा समुच्चयद्वा पाय-पूरणहा वा दहन्वा । संपिष्ट एवंविहत्यपरूविहत्याण एत्या तदियमूल्गाहाण विहासणाई तत्य हमाओ चलारि भासगाहाओ होति, अण्णाहा मूल्गाहाद्विवृत्याणं पुडीकरणो-वायाभावादो चि जाणावणहम्भवितं सुव्यवंधमाह—

- \* एदिस्से चतारि भासगाहाओ ।
- § २६९. एदिस्से तदियम्लगाहाए विहासणद्वमेत्य चत्तारि मासगाहाओ होति
  चि भणिदं होति।
  - असगाहा समुक्तित्तणा । समुक्तित्तदाए व अन्यविभासं
     अणिस्सामो ।
    - § २७०. भासगाहाणं पादेक्कग्रुच्चारण कादण तदत्थविभासाए कीरमाणाए

हैं ? इसी प्रकार प्रदेशविषयक वन्ध, सक्रम और उदयके विषयमें भी पृच्छा करना चाहियें ? अब हीनाधिक भावके होनेपर भी अकृतमें गुणनारस्थित होनाधिकभाव होता है या विवायक्ष्म हीनाधिकभाव होता है । उक्त कथनका तात्यर्थ यह है कि प्रदेश और अनुभागिवययक बन्ध, उदय और सक्रम परस्था देखते हुए यथासम्भव क्या सक्यात, असस्थात और अनन्तगृण अधिक या हीन होते हैं । अववा सस्थात, असस्थात और अनन्तगृण अधिक या होने होते हैं । अववा सस्थात, असस्थात और अनन्तगृण अधिक या होने होते हैं । अववा सस्थात, असस्थात और अनन्तगृण निक्र होते हैं है यह सिंद्ध होना है । यहां मुलगाथामें निक्द वा अस्था सस्थानस्थिय। अब हम प्रकार क्यां या वाद्युनित किये आनना चाहिये। अब हम प्रकारको अर्थकी प्रस्वणामें सम्बन्ध स्वत्यालि इस तीमरी मून्याथाकी विभाषा करनेके किये व्यानना चाहिये। अब हम प्रकारको अर्थकी प्रस्वणामी सम्बन्ध स्वत्यालि हम तीमरी मून्याथाकी विभाषा करनेके किये व्यानना बाहिये। अस्य हम प्रस्वात हम विभाग वाही याथा अर्थकी प्रस्वणाम सम्बन्ध स्वत्यालि हम तीमरी मून्याथाकी विभाषा करनेके किये व्यानन किये वान अधिक प्रस्वात किये वान साह्य स्वत्यालिक किये वान किये वान किये वान साह्य साह्य स्वत्यालिक किये वान किये वान साह्य साह्य हम हमिन हमिला करनेका अर्थ कोई उपाण नहीं पाया अत्या। इस प्रकार इस वातका आन करनेकि कियं आपेक प्रव्यवस्थकों कहते हैं—

#### 🕸 इस तीसरी मूलगाथाकी चार माध्यगाथाएँ हैं।

- § २६९ इस तीसरी मूलगाथाकी विभाषा करनेके लिए चार भाष्यगाथाएँ हैं यह उक्त कथनका ताल्यर्य है।
- भाष्यगाथाओंके उच्चारणका नाम उनकी समुन्कीर्तना है। इस प्रकार समुन्कीर्तना करनेपर उन माष्यगाथाओंके अर्थका कमसे विशेष व्याख्यान करंगे।

१९०० भाष्यगाथाओमेसे प्रत्येकका उच्चारण करके उनके अर्थको विभाषा करनेपर

वार्षः सहुदायसहुनिकत्त्वणा वि सहुनिकानिदा नेव होई। वदी तालि सहुदायसहुनिकत्त्वणं मोन्त्व पादेक्कहुञ्चारणं कुणमाणो नेव अत्यविहासणं कस्सामी चि मणिदं होई। अथवा एदार्सि भासगाहाणं सहुनिकत्त्वणा असीदिवदगाहाणं मज्ज्ञे गाहासुत्तवारेण सहुनिकत्तिदा नेव, किं कारणमेदिस्से मूलगाहाए नउण्डं भासगाहाणं बत्यंतन्भूदर्प-दंसणादो। तदो तालि सहुदायसहुनिकत्त्वणाए विणा पादेक्कहुञ्चारणापुरस्सरमत्य-विहासणमेत्य कस्सामो चि एसो एत्य सुचत्यसम्भावो।

#तंजहा।

६ २७१. सुगमं । एवं पुच्छाविसईकयाण चउण्हं भासगाहाणं जहाकमं ससु-विकत्तणमत्थविहासणं च क्रणमाणो हदमाह—

(९०) बंधेण होइ उदओ अहिओ उदएण संक्रमी अहिओ। गुणसेंडि अणंतगुणा बोद्धन्वा होइ ऋणुमागे ॥१४३॥

§ २७२. एसा पढममासगाहा अणुभागितसयाणं बंधोदयसंक्रमाणं धोववहुत्तं
परूवेदि । तं कथं १ अणुभागितसञ्जो वंधो धोवो, वंधादो उदओ अहिओ, उदयादो
संकमो अहिओ होदि । सो च अहियमावो अणंतगुणाए सेढीए होदि, जाण्णहा चि
जाणावणहुं 'गुणसेढि अणंतगुणा' चि मणिदं होदि, बंधादीणं गुणगारसेढी

उनके समुदायको समुत्कोतना भो समुत्कीतित हो जाती है। इनिलये उनके समुदायको समुत्कीतंना-को छोडकर प्रस्येकका उच्चारण करते हुए ही अर्थकी विभाषा करेंगे यह उक्त कथनका तार्त्ययं है। अथवा इन भाष्यगाथाओंको समुत्कीतंना एकतो अस्ती गायाओंके मध्य गाथासूत्रकारने कही ही है, क्योंकि इस मुलगायाकी चार भाष्यगायाओंका उन गावाओंमे अन्तर्भाव देखा जाता है, इसिलए उनका समुदायख्य समुत्कीतंनाके बिना ही प्रस्थेकके उच्चारणपूर्वक अर्थको विभाषा यहाँपर करेंगे इस प्रकार यह उक्त सुक्के अर्थका तात्र्य है।

se वह जैसे l

\$ २७१ यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार पुच्छाकी विषय की गई चार भाष्यगाथ।ओका क्रमसे समत्कीर्तन और अर्थकी विभाषा करते हुए इस सुत्रको कहते है—

(९७) अनुभागविषयक बन्धसे उँद्य अधिक होता है और उदयसे संक्रम अधिक होता है। यहाँ अधिकका प्रमाण अनन्तगुणित श्रेणिरूप जानना चाहिये॥१४३॥

§ २७२. यह प्रथम भाष्यगाया अनुभागविषयक बन्ध, उदय और संक्रमके अरूपबहुत्वका कथन करती है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—अनुभागविषयक बन्ध सबसे स्तोक होता है। बन्धसे उदय अधिक होता है और उदयसे संक्रम अधिक होता है। तथा वह अधिकपना अनन्तगुणित श्रेणिक्पसे होता है, अन्य प्रकारसे नहीं होता इस बातका ज्ञान करानेके लिये 'गुणसेढि अणतगुणा' यह कहा है।

१. प्रतिषु तत्व तन्भूदत्त -इति पाठः ।

वयारंतरपरिहारेणाणंतगुणा चेव होइ चि अणिदं होदि । एत्य 'अणुआगे' चि णिदेसी एदस्स योवबहुचस्स तब्बिसयचजाणावणकले। चि णिच्छेयच्दी । संपिह एवंबिहनैदिस्से गाहाए अत्यं विहासिद्कामी चुण्णिसुचयारो विहासागंथश्चर्यं अणह—

- क विहासा ।
- ६ २७३. सुगमं।
- # अणुभागेण बंधो धोवो ।
- ५ २७४. इदो १ पञ्चमगर्वधसरूवचादो ।
- 🏶 उदओ अणंतगुणो ।
- ६ २७५. इदो ? चिराणसंताणुमागसहबत्तादो ।
- 🕸 संकमो अजंतगुणो ।

२७६. कि कारणं ? अणुभागमंतकम्मश्रुद्ध णिवदमाणं अणतगुणहीणं होद्ध्य णिवददि । संकमो पुण चिराणसंतकम्मं तदवत्यं चेव होद्ध्य परवपडीए संकमिद, तेण कारणेणाणंतगुणो संकमो जादो । घादिकम्मविवस्थाए एदमप्पावहुअं भणिदं, अधादि-कम्माणं पि जाणिद्रण चत्तव्यं । एव पढमभासगाहाए अत्थविहासा समत्ता ।

विदियाए भासगाहाए समुक्तित्तणा ।

बन्धादिककी गुणकारश्रंणि अन्य प्रकारसे न होकर अनन्तगुणी ही होती है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। सूत्रमें 'अणुभाते' इत पदका निर्देश इत अत्यबहुत्वते उसके विषयका ज्ञान करानेके प्रभोजनसे किया गया है ऐसा निश्चय करना चाहिये। अब इस गाथाके इस प्रकारके अर्थकी विभाषा करनेकी इच्छाते चुणिसुनकार आगे विभाषा धन्यको कहते हैं—

- 🛪 अब माध्यगाथाकी विभाषा करते हैं।
- ९ २७३ यह सूत्र सुगम है।
- अनुमागकी अपेक्षा बन्ध सबसे स्तोक होता है।
- ६ २७४ क्योंकि यह तत्काल होनेवाले बन्धस्वरूप है।
- अन्तर्भाक वह तत्काल हानपाल बन्वस्वरूप ह
   अन्तर्भा होता है।
- ६ २७५ क्योंकि यह चिरकालीन अनुभागस्वरूप है।
- \* उदयसे संक्रम अनन्तगुणा होता है।
- ६ २७६ नयोकि अनुभागसत्कर्म उदयमे प्राप्त होता हुआ अनन्तगुणा हीन होकर ही प्राप्त होता है, परन्तु संक्रम विरकालीनसत्कर्म तदबस्य होकर ही परप्रकृतिरूप्ते संक्रमित होता है, इस कारण सक्रम अनन्तगुणा हो जाता है। यहां पातिकर्मोको विवक्षामे यह अल्पबहुत्व कहा है। तथ्मा अवितिकर्मीका जानकर कहना चाहिये। इस प्रकार प्रथम भाष्यगायाको वर्षाविभाषा समाप्त हुई।
  - 🕸 अब दूसरी भाष्यगाथाकी सम्रुत्कीर्तना करते हैं।

- ९ २७७. सुगममेदं।
- (९१) बंबेण होइ उदओ अहिओ उदएण संक्रमो अहिओ। गुणसेदी असंखेडजा च पदैसम्मेण बोद्धन्या ॥१४४॥
- - **% विहासा ।**
  - ५ २७९. सगमं।
  - अ जहा ।
  - ९ २८०. सुगर्म ।
- पदेसग्गेण वंघो थोवो । उदयो असंखेळगुणो । संकमो असंखेळ-गुणो ।

(९१) प्रदेशपु जकी अपेक्षा बन्धसे उदय अधिक होता है और उदयसे संक्रम अधिक होता है, अतः प्रकृतमें गुणश्रेण असंख्यातगुणी जाननी चाहिये ॥१४४॥

- # अब इस माध्यगाथाकी विभाषा करते हैं।
- § २७९. यह सूत्र सुगम है।
- क जैसे ।
- § २८०. यह सूत्र सुगम है।
- अ प्रदेशपुंजकी अपेक्षा बन्ध सबसे स्तोक होता है। बन्धसे उदय असंख्यात-गुणा होता है और उदयसे संक्रम असंख्यातगुणा होता है।

९ २७७ यह सूत्र स्यम है।

९ ९७८ इस दूसरी भाष्यगाया द्वारा प्रदेशविषयक बन्धादिक अल्पबृह्वको उपदिष्ट जानना वाहिये, क्योंकि बन्धते उदय और उदयसे छंकम अलंख्यातगुणी श्रीणक्पसे अधिक होता है इसका मुक्तक्षण्ठ प्रकृतने उपदेश देखा जाता है। यहां उत्तराघंमे इस प्रकार पदसम्बन्ध करना चाहिये— प्रदेशपु जन्नी अपेक्षा विशेषनाओ प्राप्त बन्धादिक पदीको गुणश्रेणि अलंख्यातगुणी हो जाननी चाहिये। यहांपर गुणसेडि ऐसा कहनेगर गुणकारपीक्त प्रहण करनी चाहिये। अब इस भाष्यगाणकी विभाषा करनेके लिये इस प्रवादकका कहते है—

<sup>§</sup> २८१ प्रदेशपु अक्ती अपेक्षा देकापेपर समान कारुआवी बन्ध, उदय और सक्तमका अक्फं-बहुत्व इस प्रकार होता है यह उचत कमानका तात्त्य है। मूत्रमें 'क्षेत्रो योवों ऐसा कहनेपर पुरुष-बेद आदिमेंदे विका किमी बेमेजनाले कर्मका एक समयप्रबद्धप्रमाण नवकवन्य होत्तर स्तोक होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिये। 'उदयो असखेज्जगुणो' ऐसा कहनेपर वेदे जानेवाले आयुक्तमंको छोडकर जिल किसी कर्मका उदय गुणकों णिगोणुन्छांके माहात्य्यवा असन्यात समयप्रबद्धप्रमाण होता असंब्यानानुगा हो गया है। 'यक्तमे असंबेठजगुणो' ऐसा कहनेपर जिल कसीका गुणवास्त्रम होता है उनका सक्रमद्रव्य और जिन कर्मोंका अधःप्रवृत्तमकम होता है उनका अधःप्रवृत्तसंक्रमद्रव्य असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण होकर पूर्वेके उदयद्भव्यसे असंख्यातगुणा होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिये।

बंका—जिन कर्मोंका गुणसकम होता है उनका गुणसकमहव्य उदयहव्यको अपेक्षा असं-स्वातगुणा होओ, क्योंकि गुणसकमभागहारसे अयकर्षण-उत्कर्षण भागहार असस्थातगुणा है, अदः उसका आरुम्बन लेकर वहाँ उस प्रकारकी सिद्धि होनेमे विस्तवाद नही पाया जाता, परन्तु उदय-प्रारत गुणके णिगोपुञ्छाके द्रव्यमे अथ प्रवृत्तसकमद्रव्य असस्यातगुणा है यह निर्देश घटित नहीं होता, स्वोंकि सर्वत्र अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे अवःप्रवृत्त भागहार असंस्थातगुणा देखा लाता है?

समाधान---यहाँ इस शंकाका परिद्वार करते हैं, ऐसा नियम है कि अपकांधत सम्पूर्ण द्वव्य गुगओं जिमे ही निक्षित्त नहीं होता है अधीक उसके असंख्यातवें भागका ही गुणओं जिमे निक्क्षंप देखा जाता है, इसन्धि उस भागहारकी प्रधानतावश उदयसे संकमद्वव्य असंख्यातगुणा है इस प्रकार यह कथन विरुद्ध नहीं है ऐसा यहाँ ग्रहुण करना चाहिये।

१. प्रतिषु -भेव इति पाठः।

- ५ २८२. वर्षं विदियमासगाहाए व्यव्यविद्यासं समाणिय संपिष्ठ तदियमास-गाहाए जहावसरपत्तमत्यविद्यासणं सम्बुक्तिचणं च कुणमाणो उत्तरं ग्रुचचंत्रमाह—
  - **# तिवयाए भासगाहाए समुक्कित्तणा**।
  - ९ २८३. सुगमं ।
  - (९२) उवओ च अणंतग्रुणी संपहिनंघेण होइ अगुआगे। से काले उदयादों संपहिनंघो अणंतगुणी ॥१४५॥
- ५२८४. एसा तिवयभासगाहा वंघोदययदाणमणुगामविसयाणं कालेण विसेतियण् थोवबहुत्तपरूवणहुमोहण्णा । तं बहा—'उदजो च अणंतगुणो' एवं अणिदे बहु-माणसमयवद्वादो चहुमाणसमये उदजो अणंतगुणो ित दहुच्छो । कि कारणं १ विराणसंतसरूवचादो । जह व एसो अत्यो पुष्णक्लभासगाहादो चेव अवनाओ तो व एदसाणुवादं काद्ण तदणंतरसमयवंघोदयाणमेदेणं सह सण्णियासरूरणहुमेक्षो गाहापुञ्चदो अणिदो । 'से काले उदयादो' एवं अणिदे णिरुद्धसमयादो तदणंतरो विस्मतमए जो उदजो अणुगागविसजो तचो एसो संपिद्धयसमयपद्वो अणंतगुणो तद्वुव्हो । कुदो एवं चे १ समए समए अणुगागियस्स विसोहिपाहम्मेणाणंतगुण-

<sup>🔅</sup> अब तीसरी माध्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

६ २८३. यह सूत्र सुगम है।

<sup>(</sup>९२) अनुसागकी अपेक्षा वर्तमानकालीन वन्धसे वर्तमानकालीन उदय अनन्त-गुणा होता है। तथा तदनन्तर समयमें होनेवाले उदयसे वर्तमान समयमें होनेवाला बन्ध अनन्तगणा होता है।।१४५॥

६८४. यह तीसरी भाष्यगाचा कालको विशेषण करके अनुभागविषयक बन्ध और उदय-पदोंके अध्यबहुत्वका कथम करनेके लिए अवतरित हुई है। वह मेरे— 'उदको अध्यत्गा' ऐसा कहनेपर बत्तेमान समयमे होनेवालं बन्धसे वर्तमान समयमे होनेवाला उदय अन्तत्गुणा है ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि उदय चिरकालीन सल्कमंस्वरूप है। यद्याप इस अर्थका पूर्वाक प्राध्य-गाचासे ही जान हो जाता है तो भी इस अर्थका अनुवाद करके तदनन्तर समयमे होनेवालं बन्ध और उदयक्ते साथ इसका सान्नकर्ष करनेके लिये इस गाचाकं पूर्वापंका कहा है। 'से काले उदयादो' ऐसा कहनेपर विवक्षित समयसे तदनन्तर आगेके समयमे जो अनुभागविषयक उदय होता है उससे यह वर्तमान समयमे होनेबाला बन्ध अनन्तराणा है ऐसा जानना चाहिये।

शका--ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान-क्योंकि समय-समयमे अनुभागका उदय विशुद्धिकी प्रधानतावश अनन्तगुणी

१. ता • प्रती -पबंधोदयाणमेसो इति पाठः ।

हाजीए ओवड्रिज्जमाणस्स तहाशाबोदवत्तीए। संपहि एदस्सेवत्यस्स फुडीकरणह्रं विहासागंयप्रुचरं भणह—

- # विहासा ।
- ९ २८५. सुगमं।
- # जहा ।
- § २८६. सुगमं।
- क्ष काले अणुभागचंघो थोवो । से काले चेव उदओ अणंतगुणो ।
   अस्ति समए बंघो अणंतगुणो । अस्ति चेव समए उदओ अणंतगुणो ।
- ६ २८७. गाहासुत्तेण पुञ्चाणुपुञ्चीए जो अत्थो णिहिट्टो सो वेव सुहम्महण्हं पञ्छाणुपुञ्चीए विहासिरो । सुनममण्णं । एवं तदियमासमाहाए अत्थपरूवणा समत्ता । संबद्दि अणुमाग-पदेसविभयाणश्चदयाणं कारुमेदमस्सिय्ण थोवनहृत्तपरूवणहं चउत्थ-मासगाहाए अवयारं क्रणमाणो इदमाह—
  - # चडत्थीए भासगाहाए समकित्तणा ।
  - ९ २८८. सुगमं ।

हानिरूपसे अपर्यातत हो जाता है, इसलिये वह उस प्रकारसे बन जाता है। अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये आगेके विभाषाग्रन्यको कहते हैं—

अब उक्त माण्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

§ २८५. यह सूत्र सुगम है।

🕸 जैसे ।

§ २८६. यह सूत्र सूगम है।

अ वर्तमान समयसे अनन्तर समयमें होनेवाला अनुमागवन्ध मबसे स्तोक है। उससे अनन्तर समयमें ही होनेवाला उदय अनन्तगुणा है। उससे इस समयमें होनेवाला अनुभागवन्ध अनन्तगुणा है। उससे इसी समयमें होनेवाला अनुभागउदय अनन्तगणा है।

\$ २८७ उक्त गाया द्वारा यूर्वानुपूर्विसे जो अर्थ निर्दिष्ट किया गया है उसी अर्थका सुस्तपूर्वक बहुण करनेके लिए पश्चादानुपूर्वित विभाषा की गई है। शेष कथन सुराम है। इस प्रकार तीसरी भाष्यमायाकी अर्थप्रकण्या समास्त हुई। अब अनुभाग और प्रदेशविषयक उदयके कारूभेदिने आरुम्बन्ते अत्यवहुत्वका कथन करनेके लिये चौथी भाष्यमाथाका अवतार करते हुए इस सुनको कहते है—

अब चौथी भाष्यगाथाकी सम्रत्कीर्तना करते हैं।

१ २८८ यह सूत्र सुगम है।

## (९३) गुणसेंद्री चर्णतगुणेषणाए बेदगो दु अधुआणे । गणणादियंतसेंद्री पदेस-अग्गेण बोद्धन्दा ॥१४६॥

९८९ एत्व माहापुल्बडे पदसंबंधो एवं कायव्वो—'अर्णतगुणेणूणाए गुण-सेडीए अणुभास्त एसो समयं पिंड बेदगो हाँदि चि । एत्व अणुआमे चि सचमी-णिद सो विसयलक्खणो दहुव्यो, छट्टीए वा अत्थे एसो सप्तमीणिद सो चि धेचव्यो । तदो समए समए अर्णतगुणदीणमणंतगुणदीणमप्तस्वकम्माणमणुमागमेसो वेदयदि चि गाहापुल्वद्वं सद्धरायत्थो । संपिंड गाहापच्छद्वमस्तिय्ण पदेसुदयस्त समयं पिंड पवृत्तिकमो बुच्चदे । तं जडा—'गणणादियंतसेडी' एवं अणिदे असंखेज्जगुणाए सेढीए पदेसमामेसो समयं पिंड वेदेदि चि अणिदं होई । किं कारणं १ असंखेज्ज-गुणकमेण द्विदगुणसेढियानुच्छाओ वेदेमाणस्स प्यारंतरासभवादो । संपिंड एदस्से-वत्यस्स फुडीकरणहृद्वपरिमं विहासामंत्रमाह—

- # विहासा
- § २९० सगमं।
- ः ५५० छुन्। क्षं जहां।
- § २९१ सुगमं।
- # अस्सि समये अणुभागुदयो बहुगो । से काले अणतगुणहीणो ।
- (९३) यह संक्रामक प्रस्थापक जीव अनन्तगुणहीन गुणश्रेणिरुपसे अनुमाग-का वेदक होता है। तथा असंख्यातगुणी श्रेणिरुपसे यह प्रदेशपुंजका वेदक जानना चाहिये ॥१४६॥
- § २८९ यहां गायांके पूर्वार्धका इसप्रकार पदसम्बन्ध करना चाहिये—अनन्तगुणी होन गुण-भ्रं णिख्यसे अनुभागका यह प्रत्येक समयमे बेदक होता है। यहांपर 'अणुभागे' इत पदमे विवयवक्षण सप्तमी विभावितका निर्देश जानना चाहिये। अथवा छटी विभित्तके अर्थमे यह सप्तमी विभाविका निर्देश ग्रहण करना चाहिये। इसलिए अअसहन कमोके अनुभागका प्रत्येक समयमे अनन्तगृणे होन रूपसे यह जीव बेदन करता है यह गाधाके पूर्वार्थका समुन्वयक्ष्य अर्थ है। अब गाथाके उत्तरार्थका आलम्बन लेकर प्रत्येक समयमे प्रदेश-उद्यक्ष प्रवृत्तिकम्बको कहते है। वह लेसे—पगणगादियतिकी ऐसा कहतेपर असख्यात्गुणी श्रीष्ट्रप्ते प्रदेशपुंजको यह जीव प्रत्येक समयमे बेदना है, क्योंकि कसंस्थात गृणितकमसे स्वित हुई गुणग्रं णिगोपुन्छाओंका बेदन करनेवाले जीवकं प्रकारान्तरसे बेदन होना असम्भव है। बब इसी अर्थको स्थष्ट करनेके लिये आगेके विभाषाप्रन्यको कहते है—

🕸 अब उक्त गाथास्त्रकी विभाषा करते हैं।

- § २९०. यह सूत्र सुगम है।
- 🕫 वह जैसे।
- § २९१. यह सूत्र सुगम है।
- इस समय अनुमागका उदय बहुत होता है। तदनन्तर समयमें अनन्तगुणा

एवं सञ्चरः । परेसुदयो अस्सि समये थोवो । से काले असंखेजगुणो । एवं सञ्चरः ।

५२९२ दोण्डमेदिसि सुत्ताणमत्यो सुगमो । एवं तदियमूलगाहमवलंविय चदुर्हि भासगाहाहि बंघोदयसंक्रमाणमणुमाग-पदेसविसयाणं परत्याणप्पानहुअं सत्था-णप्पाबहुअं च अणुमिगयुण संपहि पुणो वि सत्थाणप्पावहुअस्स फुडीकरणहं चउत्यमुलगाहाए समोदारो कीरदे—

# एतो चउतथी मलगाहा।

९ २९३ सगमं।

∗तंजहा।

९ २९४. सगमं।

(९४) वंधो व संक्रमो वा उदग्रो वा किं सगे सगे द्वाणे। से काले से काले अधिको हीणो समी वा पि ॥१४७॥

५२९५ एसा चउत्थी मूलगाहा वंधोदयसंकमाणमणुभाग-पदेसविसयाणं सत्थाणप्यावहुअपल्वणहुमोहण्णा । त कघ १ संपहियसमयवंधसंकमोदयहिंतो से काले

हीन होता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये। इस ममय प्रदेश-उदय सबसे स्तोक होता है। तदनन्तर समयमें असंख्यातगुणा होता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये।

१९२. इन दोनों चूणिसुनोका अर्थ सुगम है। इस प्रकार इस नीमरी मूलगायाका अवन्य लेकर चार भाष्यागायाकों द्वारा अनुभाग और प्रदेशीचययक वन्य, उदग और सक्रमके परस्थान अल्पवहुत्व और स्वरूपान अल्पवहुत्वका अनुस्थान कर्य के अब फिर भी स्वस्थान अल्प- बहुत्यको स्पष्ट करनेके लिए चौथी मूल गायाका अवतार करते हैं—

% अब चौथी मूलगायाका अवतार करते हैं।

§ २९३ यह सूत्र सुगम है।

🙊 वह जैसे।

१ र९४ यह सूत्र सुगम है।

(९.४) वर्तमान समयकी अपेका उत्तरीत्तर तदनन्तर-तदनन्तर समयमें होने-वाका बन्ध, संक्रम और उदय अपने-अपने स्थानमें स्वस्थानकी अपेका क्या अधिक होता है, हीन होता है या समान होता है।।१४७।।

§ २९५. यह चौथी मूलगाथा अनुभाग और प्रदेशिवषय बन्ध, उदव और सक्रमके स्वस्थान अल्पबहत्वका कथन करनेके लिये आयी है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान-वर्तमान समयमे होनेवाले बन्ध, संक्रम और उदयकी अपेक्षा तदनन्तर समयमे

'बंधो वा संकमी वा उदओ वा सगे सगे झाणे' सत्थाणे कवं पयक्कदि १ किमहिको होद्ण पयक्कदि, आहो हीणो होद्ण, किं वा समी होद्ण पयक्कदि चि पुच्छादुवारेणेसा गाहा बंधादिपदाणं से काले मेदमस्सिय्ण सस्थाणप्यावहुत्वं परूवेदि ।

- \* एदिस्से गाहाए तिण्णि भासगाहाओ ।
- ६ २९७ सगमं।
- \* तासिं समुक्तित्तणा तहेव विहासा च।
- § २९८ सगमं।
- ऋ जहा ।

होनेवाले बन्ध, संक्रम और उदय स्वक-स्वक स्थानमे अर्थात् स्वस्थानमे केसे प्रवृत्त होता है? क्या अधिक होकर प्रवृत्त होता है. या क्या होत होकर प्रवृत्त होता है? या क्या समान होकर प्रवृत्त होता है इस प्रकार पुच्छा द्वारा यह गाथा बन्धादिक प्रवृत्ते तदनन्तर समयमे मेदका आलम्बन केमर अर्थात् पृथक-पृथक स्वस्थान अल्पबृत्यका कथन करती है।

§ २९६ यहांपर पूर्व सुत्रसे प्रदेश और अनुसाग पदको ग्रहण कर उनका अनुसर्तन करना बाहिये। 'गुणेण कि वा विसेशेण' इम प्रकार अधिकारवा इसका भी सम्बन्ध जान लेना चाहिये। इसलिये विवक्षित समयसे तदानतर समयमे बन्धके साथ बन्धका, संक्रमके साथ संक्रमक आंधे उदयके साथ उदयका गिनकर्ब होता हुता अनुमागके विषयमे छह वृद्धियों और छह हानियों- की अपेक्षा क्या अधिक होता है, क्या होन होता है या व्या समान होता है। तथा प्रदेशोंके विषयमें चार वृद्धियों और चार द्वानियों- क्या समान होता है। तथा प्रदेशोंके विषयमें चार वृद्धियों और चार द्वानियोंनी अपेक्षा प्रत्येक क्या अधिक होता है क्या होना है वा क्या समान होता है ह क्या होना है वा क्या समान होता है ह इस प्रकार यहाँपर यह गाथासुकता समुदायर अर्थ है। अब इस मूलगाथा- का तीन भाषणायाओंके द्वारा विवरण प्रस्तुत करते हुए आपेके सुत्रप्रवस्थकों कहते हैं—

इस मृलगाथाकी तीन भाष्यगाथाएँ हैं।

§ २९७. यह सूत्र सुगम है।

🕸 अब इन भाष्यगाथाओंकी समुत्कीर्तना तथा उसी प्रकार विमापा करते हैं।

§ २९८. यह सूत्र सुगम है।

🕸 जैसे ।

२०० सगमं।

(९.५) वंघोदएहिं णियमा ऋणुभागो होदि णंतगुणहीणो । से काले से काले भड़जो पुण संकमो होदि ॥१४८॥

\$ २०० एसा पदमभासगाहा अणुगागविसयाण बंधोदयसंकमाण कालविसे-सिदसत्याणप्पावहुअ वण्णेदि । तं कयं ? 'वंधोदएहिं०' एवं मिणदे बंधोदएहिं ताब 'णियमा' णिच्छ्यण अणुमागो से कालमाविओ अणंगगुणहीणो होदि चि पदसंबंधो । संपिहयकालविमयादो अणुमागवंधादो से काले विमओ अणुमागवंधो विसोहिपाहस्मेणा-णंगगुणहीणो होदि । एवधुदओ वि दहन्वो चि भणिदं होदि । 'मञ्जो पुण संकमो होह' एवं भणिदे अणुभागमकमो पुण अणंगगुणहीणचेण भयणिज्जो होह । किं कारणं ? जाव अणुमागसंद्रयं ण पांदेदि नाव अवद्विदो चेव संकमो भवदि । अणुभागखंद्रय पुण पदिदे अणुमागसंकमो अणंगगुणहीणो जायदि चि तत्थ परिष्कुडमेव भयणिज्जच-दंसणादो । सपिह एदस्सेवत्थस्स परिष्कुडीकरणह्युविस्मी विदासागंथो समीहण्णो—

- **\* विहासा** ।
- ६ ३०१. सुगमं।
- ⇔ जहां।

§ २९९. यह सूत्र सुगम है।

(९.५) बन्ध और उदयकी अपेक्षा अनुभाग तदनन्तर तदनन्तर समयमें नियमसे अनन्तगुणा हीन होता है, परन्तु संकम भजनीय है ॥१४८॥

६ ३०० यह प्रथम भाष्यगाया काल विशेषणसे युक्त अनुभागविषयक बन्ध, उदय और सक्रमके अल्पबहत्वका प्रतिपादन करती है।

शका-वह कैसे ?

स्माधान— बधौरएहि॰' ऐसा कहनेपर बन्ध और उदाकी अपेक्षा तो 'णियमा' अर्थात् । तिस्वसे तदानतर कालभावी अनुभाग अनत्तृतृणा होन होता है इस प्रकार परसम्बन्ध है। साध्यतिक कालविषयक अनुभागवन्ध तदानतर कालभावी अवुभाग अनत्तृतृणा होन होता है। इस प्रकार परसम्बन्ध है। साध्यतिक कालविषयक अनुभागवन्ध ति होता है। इसी प्रकार उदय भी जानना चाहिये सह उसके कथनका तात्त्रय है। 'भञ्जो पुण सकमो होइ' ऐसा कहनेपर अनुभागसकम अनन्तृत्रण् हीनपनेसे भजनीय है, बगीकि जबतक अनुभागकाण्डकका पत्त नही कर लेता है तबतक संकम अवस्थित हो होता है। परन्तु अनुभागकाण्डकका पत्त होनेपर अनुभागतकम अनन्तृत्र्णा हीन हो जाता है। इसिल्ए उनमे भजनीयगता स्पष्ट रूपसे देखा जाता है। अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये आगेका विभाषा ग्रन्थ अवतरित हुआ है।

🖚 अब इस माष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

§ ३०१ यह सूत्र सुगम है।

ता॰प्रती 'जहा' इद सूत्र 'सुगम' इय टीका च ह्रौ नोपलम्येते ।

९ ३०२. सुगमं।

अस्ति समए अगुमागर्वची बहुओ । से काले अणंतगुणहीणो ।
 एवं समए समए अणंतगुणहीणो ।

५ २०२, अस्मिन्सभये साम्त्रतिकसमय इत्यर्थः । से काले तदणंतरभाविसमय इत्यर्थः । सुगममन्यत् ।

१ एवस्वा विकायव्यो ।

६ ३०४. तं बहा—अस्सि समए अणुआगउदओ बहुओ। से काले अणंतगुण-हीणो ति । जह वि एसो उदयविसयो अप्याबहुआणहेसो तदियम्लगाहाए चउत्थ मासगाहापुच्चद्विहासावसरे पर्कविदो तो वि मंदबुद्वीणं सुहावबोहणहुं णिहिह्नो चि ण एत्य प्रणरुचदोसासंका कायव्वा।

 संकमो जाव अणुमागव्यंडयमुक्कीरेदि ताव तत्तिगो तत्तिगो अणु-मागसंकमो । अण्णम्हि अणुमागव्यंडए आहत्ते अणंतगुणहीणो अणुमाग-संकमो ।

§ ३०५. गयत्थमेदं सुत्तं । एवं पडमभासगाहाए अत्थविहासा समत्ता ।

\* एतो विदियाए गाहाए समुक्तिता।

🕸 जैसे ।

§ ३०२. यह सूत्र सुगम है।

इस समयमें अनुभागबन्ध बहुत होता है। तदनन्तर समयमें अनन्तगुणा हीन होता है। इस प्रकार समय-समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणा हीन होता है।

§ २०३ 'अस्मिन् समये' का अर्थ है साम्प्रतिक समयमे 'से काले' का अर्थ है तदनन्तर भावी समयमे । शेष कथन सुगम है।

इसी प्रकार अनुमागउदयका भी कथन करना चाहिये।

\$ २०४० वह जैसे —इस समय अनुभागजदय बहुत होता है। तदनन्तर समयमें अनन्तगुणा होन होता है। यद्यपि यह जदयविषयक अल्पबहुत्वका निर्देश तीसरी मूलगायाकी चोषो भाष्य-गाषाके पूर्वार्षकी विभाषाके अवसरपर कर आये हैं तो भी मन्दबृद्धिजनोको मुखपूर्वक ज्ञान करानेके लिये फिर भी इसका निर्देश किया है, इसलिये यहाँ पुनक्कत दोषकी आशंका नही करनी चाहिये।

# संक्रमंक विषयमें यह ज्यवस्था है कि जबतक अनुभागकाण्डकका उत्कीरण करता है तबतक उतना-उतना ही अनुभागसंक्रम होता है। परन्तु अन्य अनुभाग-क्राण्डकका आरम्म करनेपर अनन्तराणा हीन अनुमागसंक्रम होता है।

§ ३०५. यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार प्रथम माध्यगाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई।

इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी अर्थविमाना करते हैं।

६ ३०६. सुगमं।

(९६) गुणसंहि असंखेजा च पदेसग्गेण संकमो उदझो । से काले से काले भक्जो वंघो पदेसग्गे ॥१४९॥

६ २०७ एदीए विदियगाहाए पदेसविसयाणसुदयसंकमवंधाणं सत्याणप्याबहुजणिदं सो कदो । तं जहा—'गुणसेढि असंखेज्जा च' एवं सणिदे पदेसम्मेण
णिहालिज्जमाणे संकमो उदजो च णियमा अमंखेज्जाए सेढीए पयद्विदि चि वेत्तच्यं,
संपिद्दयकालमाविस्तकमोदएहितो से कालविसयसंकमोदयाण गुणसंकमगुणसेढियाहम्येणासंखेज्जगुणतिहिद्दीए णिप्पडिबंधसुन्नलमादो । एत्य गुणसंकमविवनसाए संकमो
असंखेज्जगुणो णिदिद्दी । अधापवत्तसंकमे पुण अवलंविज्जमाणे असंखेज्जगुणो ण
होदि, विसेसाहिओ वा विसेसहीणो वा होदि, तत्य पयारतरासंभवादो । 'से काले से
काले एवं भणिदं वीप्सानिदेशियं द्रष्टन्यः । अधवा एक्को से कालिएहें सो गाहापुण्वद्धणिद्दिष्टाम्यानिदेशियं द्रष्टन्यः । अधवा एक्को से कालिएहें सो गाहापुण्वद्धणिद्दिष्टस्स वंस्मानिदेशियं प्रच्चां वेधो पदेसमों एवं भणिदे पदेसमाविसओ
वंधो चउनिवहवट्टिहाणि-अवहाणीर्ह सजियच्वो ति भणिद होह, जोगवट्टिहाणि-अवहाणविद्धणि विराह्मावादो । संपिद एदस्सेवत्यस्स
फडीकरणद्वस्वरो विहासागंथो—

§ ३०६ यह सूत्र सुगम है।

(९.६) प्रदेशपुँजकी अपेक्षा संक्रम और उदय तदनन्तर तदनन्तर समयमें असंस्थातगुणित श्रेणिरूप होते हैं। किन्तु प्रदेशपुंजका आश्रय कर बन्ध भजनीय है।।१४९।।

५ ३०७. इस दूसरी भाष्यमाणा द्वारा प्रदेशविषयक उदय, मक्रम और बन्धके स्वस्थान अल्पबहुत्वका निर्देश किया है। वह जैसे—"गुणवेढि अस्बेठ्या मं ऐसा कहनेपर प्रदेशपुं जकी अपन्ना देवलेर संक्रम और उवर नियमसे अस्पतात्मीलत अपिक्षयते प्रवृत्त होते है ऐसा यहण करना वाहिये, क्योंक साम्प्रितक कालमे होनेवाले सक्रम और उदयसे तदनननर कालमे होनेवाले सक्रम और उदयसे तदनननर कालमे होनेवाले संक्रम और उदयसे तदननर कालमे होनेवाले प्रवृत्त विद्या है। यहांपर गुणसंक्रमकी विवक्षामे सक्रम असंस्थानगुणा निर्दिट किया है। परन्तु अथ.अवृत्त सक्रमका अवल्यकन करनेपर सक्रम असंस्थानगुणा नही होता, किन्तु विवोध अधिक या विशेष होने होता है, क्योंकि इस विवयमे,अन्य प्रकार सम्भव नही है। 'से काले' सक्रमक्ष आपका या विशेष होने होता है, क्योंकि इस विवयमे,अन्य प्रकार सम्भव नही है। 'से काले' सम्भव सम्भव या विशेष होने होता है, क्योंकि इस विवयमे,अन्य प्रकार पर पर्वे निर्देशका सम्भव या विशेष पर विवयस क्षम प्रकार काले होता है, क्योंकि इस विवयस अस्य पर के साथ विशेषणक्ष्म अस्य वाहिय क्षम सम्भव निर्देशका सम्भव विशेषणक्ष्म अस्य वाहिय क्षम सम्भव निर्देशका सम्भव वाहिय । अस्य अस्य विशेषणक्ष्म युक्त करना वाहिय क्षम सम्भव वाहिय क्षम क्षम वाहिय क्षम सम्भव स्थाप विशेषणक्ष्म अस्य वाहिय क्षम सम्भव स्थाप विशेषणक्ष्म युक्त करना वाहिय क्षम सम्भव काले होते हैं स्थाप क्षम सम्भव स्थाप विशेषणक्ष्म युक्त करना वाहिय होते हैं स्थाप क्षम सम्भव स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप सम्भव स्थाप स्थाप

- # विश्वासा ।
- ६ ३०⊏ सुगर्म ।
- पदेसुदजो चर्स्स समए थोवो । से काले असंखेळागुणो । एवं सञ्बल्ध ।
  - # जहा उदओ तहां संकमो वि कायव्वो ।
  - ६ ३०९. एदाणि दो वि सत्ताणि सगमाणि ।
- अपदेसमंघो चत्रविवहाए बहीए चत्रविवहाए हाणीए अबद्वाणे च
   अजियन्त्रो ।
- § ३१० कुदो ? जोगवसेण तत्य तहामावीववत्तीदो । एवं विदियमासगाहाए अत्यविहासा समत्ता ।
  - \* एत्तो तिवयाए गाहाए समुक्तिताणा।
  - § ३११ सगम ।
  - (९७) गुणदो अणतगुणहीणं बेदयदि णियमसा दु अणुभागे । अहिया च पदेसम्मे गुणेण गणणादियंत्रेण ॥१५०॥

है। अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए आगेका विभाषाग्रन्थ अवतरित हुआ है—

🕸 अव दूसरी माष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

§ ३०८ यह सूत्र सुगम है।

अप्रदेश उदय इस समयमें सबसे स्तोक होता है। तदनन्तर समयमें असंख्यात-गुणा होता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये।

क जैसी प्रदेश उदयकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार प्रदेशसंक्रमकी भी प्ररूपणा करती चाहिये।

§ ३०९ ये दोनो ही सूत्र सूगम हैं।

अदेशवन्ध चार प्रकारकी हृद्धि, चार प्रकारकी हानि और जबस्थानकी अपेक्षा मजनीय है।

§ ३१० क्योंकि योगके कारण प्रदेशबन्धमे उक्त प्रकारसे व्यवस्था बन जाती है। इस प्रकार दूसरी भाष्यगाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई।

# इससे आगे तीसरी माष्यगाथाकी अर्थविमाण करते हैं।

§ ३११. यह सूत्र स्गम है।

(९७) यह प्रस्थापक सकामक जीव प्रति समय नियमसे अनन्तगुणे हीन अतु-भागका वेदन करता है तथा असंख्यातगुणे अधिक प्रदेशग्रंजका वेदन करता है।।१५०।। § ३१२ एसा तदियभासगाहा समयं पिंड अणुभाग-पदेसोदसाणं पद्मुचिकमं जाणावेदि । एदिस्से अत्यपरूवणा सुगमा । वहिव एसी अत्यो पुव्विक्टदोभासगाहार्दि चेव गहिओ तो वि मंदबुद्वीणं सहस्माहणहुं पुणो वि भणिदो चि ण एत्य पुणरुच-दोसासंका कायव्वा । अदो चेय एदिस्से अत्यविद्वासा तव्विद्वाए चेव विद्वासिदा चि पदप्पारमाणो सच्चात्रस् भणाः—

# एदिस्से अत्था पुरुवभणिदो।

§ ११३. एदिस्से गाहाए अत्यो पुन्विन्छदोभासगाहासु विद्यासिज्जमाणासु भणिदो, तदो ण एत्य विद्यासिज्जदि ति भणिदं होदि । अथवा तदियमूलगाहाए चउत्थमासगाहत्यविद्यामाए चेव एदिस्से अत्यो विद्यासिदो, दोण्डमेदासि गाहाणमत्य-मेदाणुवलंभादो । जइ एवं, एसा गाहा णाढवेयच्चा ति णासंकणिज्जं, पुञ्चमेव दचुत्तरत्तादो । एवं संकामणपट्टवगस्स चउण्डं मूलगाहाणमत्यविद्यासा समत्ता । एत्तो तस्सेव द्विद-अणुभागाणमोवट्टणाए पडिबद्धाणं तिण्डं मूलगाहाणमत्यविद्यासणं कुणमाणो सुत्तप्रवंधमुत्तर मण्डः—

एतो पंचमी मूलगाहा । तिस्से समुविकत्तणा ।

९ ३१४ सुगमं।

\$ ११२. यह तीसरी गाया अनुभाग उदय और प्रदेशउदयके प्रवृत्तकमका जान कराती है। इसकी अर्थप्रकृषणा सुगा है। यदापि इस अर्थको पहलीकी दो गायाओं डारा ही स्वीकार कर लिया गया है तो सी मन्दबुद्धि जनीको सुलगुदक जान करानेके लिये फिर भी कहा है, इसलिए यद्दिपर पुनक्कर दोषकी आध्वका नहीं करनी चाहिये और इसीलिये उस प्रकारसे इसकी आर्थ-विभाग की गई है इस बातका कथन करते हुए आगेके सुन्नको कहते हैं—

इस माध्यगाथाका अर्थ पहले ही कह आये हैं।

\$ २१२. पहलेको दो भाष्यगायाओको विभाषा करते हुए इस भाष्यगाथाका अर्थ कह आये हैं, इसलिए यहाँपर उसकी विभाषा नहीं की जाती है यह उक्त कथनका तारपर्य है। अथवा तीसरी मूलगायाको चौथी भायष्याया द्वारा विभाषा करते समय ही इनका अर्थ कह आये हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रावाओंमे अर्थमेद नहीं पाया जाता।

शका—यदि ऐसा है तो इस गायाको आरम्भ नही करना चाहिये ?

समाधान—ऐसी आधाका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका पहुले ही उत्तर दे आये हैं। इस प्रकार सकामणप्रस्थापकके चार मूलगाथाओकी अर्थीवभाषा समाप्त हुई। इससे आगे उसी जीवके स्थिति और अनुभागकी अथवतेनाक्षे सम्बन्ध रखनेवाली तीन मूलगाथाओकी अर्थ-विभाषा करते हुए आगेके सुप्रमृक्षकको कहते हैं—

इससे आगे पाँचवीं मूलगाथा है। उसकी सम्रुक्तीर्तना करते हैं—

§ ३१४. यह सूत्र सुगम है।

१. ता॰प्रसी पुञ्च भणियो इति पाठः।

# जहा |

६ ३१५. सुगर्म ।

- (९८) किं अंतरं करेंतो वहदि हायदि हिंदी य अणुमागे। णिरुवक्कमा च बड़ी हाणी वा केव्यरं काळं॥१५१॥
- ५ ३१६. एसा जोवहणग्रुनाहाणं पढमा संकामयपिडवहसत्तम्लगाहाणमादीदी प्यहुंडि पचमी सुत्तगाहा किमहुमोइण्णा चि शुच्छिदे— जंतरदुसमयकदावत्यमादि कार्ण जाव छण्णोकमायवस्वलणदाए चिरमसमजो चि ध्दम्मि अवत्यंतरे वहनाणस्स खवगस्स हिद-अणुभागविसयाणमोकङ्डुक्कइणाणं प्वृचिक्कमजाणावदद्धं, पुणी ओकहिद्राणस्कहिदाणं च पदेसाणं णिकवक्कमसरूवेणावद्वाणकालपमाणावदारणह च ममोइण्णा । त कर्ष ' 'कि अंतर करेंती' एवं भणिदे केचियमेचमस्ट्ल्यणा करेमाणो हिदि अणुभागे वहदि हायदि वा, किंता णिकद्वद्विदि-यदेसमामोकइमाणो करिमणो माणो वा एगद्विदिमसतर कार्ण हेदिमोचिरमासेसिद्विदीस ओकहिद्वसुक्विहर्षु स्वत्यं अकिहिद्वसुक्विहर्षु स्वत्यं का वि अव्वत्याणणियमो चि भणिद होदि । एवमणुभाग-विसयाण पि ओकडुद्वक्कइणाण पुच्छा कायञ्चा । ण केवलं खवगसेदीए चेव पयद-

क्ष जैसे ।

५३१५ यह सत्र सगम है।

<sup>(</sup>९.८) कितने अन्तरको करता हुआ यह जीव स्थिति और अनुसागको बहाता अथवा घटाता है अथवा अन्तरको करता हुआ यह जीव स्थिति और अनुसागको किस प्रकार घटाता और बढ़ाता है। तथा उत्कर्षित अथवा अपकार्षित हुए प्रदेशपुंज निरूप-क्रम होकर कितने कालतक अवस्थित रहते हैं।।१५१।।

६ ३१६ अथवर्तनासम्बन्धी मूल्गाचाओं वे यह प्रथम मूल्गाचा है जो सकामकप्रस्थापकसे सम्बन्ध रखनेवाली सात मूल्गाचाओं में प्रारम्भसे लेकर पांचवी सुच्याचा है सो यह किसलिए अवतीण हुई है ऐसा पूँछनेपर कहते हैं कि अन्तर करनेके दूवरे समयसे लेकर छह नोकपायों के खपणांक अनिन्म समयतक हस अवस्थाके भीतर विद्यमान हुए क्षपकके स्थिति और अनुमान-विवयक अपकर्षण और उल्कर्षणकी प्रवृत्तिके क्षमका ज्ञान करानेके लिये तथा अयकप्रित और उल्कर्षण की प्रवृत्तिके क्षमका ज्ञान करानेके लिये तथा अयकप्रित और उल्कर्षण हो प्रदेशोंके निरुपक्रमरूपसे अवस्थानकालके प्रमाणका अवधारण वरनेके लिये अवतीण हुई है।

शका-वह कैसे।

समाधान— कि अतर करेंतो' ऐसा कहनेपर कितने प्रमाणमे अतिस्थापनाको करता हुआ स्थिति और अनुभाषको बढ़ाता अथवा भटाता है। स्या विवित्ति प्रदेशपुजको अपकथित अथवा उत्किषित करता हुआ एक स्थितिमात्र अन्तर करके नीवको और उत्परको समस्त स्थितियोगे अपकर्षण और उत्कर्षण प्राप्त करता है या कोई अतिस्थापनाका नियम है यह उक्त कथकता तारुप्य है। इसी प्रकार अनुभागविषयक अथकर्षण और उत्कर्षणके सम्बन्धमे पुच्छा करती

विचारो, किंतु संसारावत्थाए वि जोकड्डुब्कडणाण पवुत्तिकक्षमो जहण्णुक्कस्सा-इच्छावणाणिवखेवपडिवडो अणुमग्गियच्वो चि एमी गाहापुन्वहं सुतत्थविणिच्छओ ।

§ ३१७. अहवा 'कि अंतर करेंगे' एव अणिदे अंतरकरण करेमाणे एसी अंतरकरणावत्थाए तथी पुन्तुकारावत्थामु च हिदि-अणुमाणे कथमुक्कड्डदि ओकड्डदि वा चि सुचत्थासवयो कायच्चो । 'ब्हुदि' चि वृचे उक्कड्डदि चि चेचन्व । 'हायदि' चि वृचे अकड्डदि चि चेचन्व । 'हायदि' चि वृचे ओकड्डदि चि मोडेपन्व । 'फिल्वक्कमा च बही' एव अणिदे ओकड्डिदमुक्कड्डिद वा पदेसमा णिठ्वक्कम होट्ण केवचिर कालमविच्छदे, किमोकड्डिद्वकडिटाणतर समये चेच पुणो वि ओकड्डुक्कड्डण-परप्यितकमादिकित्याण पाओमा हाद, आहो ण होदि चि अणिद होदि । ण केवलमोकड्डुक्कड्डणाणमेव एसो पुल्लाणावेसो, किं तु पर्पयित च काल पिरुवक्कम होट्ण चिट्ठदि च व्हुच्चो, पर्पयङीम्रु सकत पदेसमा कियन्चिर काल णिरुवक्कम होट्ण चिट्ठदि च दस्स वि अत्थास उवि तु गुणावद्वपरूवणोवलमादो । कथ पुण मुल्लाहाए असतो एसो अत्यो जाणिज्जदे ? ण, गाहासुचर्सदेन्स देमामासयभावेण तहाबिद्वस्थार हिरोहाभावादो । अथवा 'णिरुवक्कमा च' एत्थतण 'च' सहेणाणुचसमुच्चप्रच पर्पयित्रसक्षो गहेयन्वो ।

चाहिए। प्रकृत विचारणा केवरु क्षपकन्ध णिके सम्बन्धमे हा नहीं है किन्तु समार प्रवस्थामे भी जबन्य और उत्कृष्ट अतिस्यापना तथा निक्षपसे सम्बन्ध रक्षनेवाल अपकृषण और उत्कृषणके प्रवृत्तिकमको मानणा वर लनी चाहिए इस प्रवार उब्द मूलगायाने पूर्वीघसन्य थी सूपके अयका निष्णव है।

<sup>\$</sup> ३१७ अथवा कि अतर करती ऐसा कहनेपर अन्तरकरण वरता हुआ यह जीव अन्तरकरणकी अवस्थामे गया उससे पहलेकी और आगेकी अवस्थाओंमे स्थित आर अनुभागका मैंसे उन्कथित करता है या अपकथित करता है ऐसा इस मुक्के अवका मनवन्य वरता नाहिए। वडविंदि ऐसा कहनेपर उन्कथित करता है ऐसा प्रहण करना वाहिए। तथा हाधिद ऐसा कहने पर अपकथित करता है ऐसा प्रहण करना वाहिए। णिरवक्कमा च वडव ऐसा करनेप अवस्थित अथवा उन्कथित किया गया प्रदेशपुंज निरुपक्रम होकर कितने कालतक अवस्थित रहता है 'क्या अपकथित कीर उन्कथित करतेके अन्तर सम्पमे ही फिर भी अन्यध्य जन्तिया अवस्थित पर परकृतिसक्रम आर्थि कियाआके योग्य होता है या नही होगा है यु उत्तर कथनका तात्वय है। केवल अयकर्षण और उन्कथिक सावन्यमे ही यह पुच्छावा निर्देश नी किया या ही किन्तु अपरप्रकृतिसक्रमके विषयमें भी जानना चाहिय। परप्रकृतियोगे सक्रान्त हुआ प्रदेशपु ज कितने कालतक निरुपक्रम होकर स्थित रहता है इस प्रकार इस अवकी भी आगे सुप्रम निबद्ध की गई

शका-पूलगाथामे नहीं उपलब्ध हुआ यह अथ केसे ज ना जाता है ?

समाधान—नही क्योंकि इस गाथासूत्रके देशामवनरूपसे उक्त प्रकारके अवके संग्रह करनेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा णिरुवकसमा च यर्ग आग्र हुए अनुकाका समुख्य करनेवाल

ता०प्रतौ ओकड्डियुमुक्कड्डियु इति पाठ ।

- ५ ३१८. संपद्दि एवंबिहत्यपडियद्धस्तेवस्त गाहासुचस्त पुज्छामेचेणेव सचिदा-स्रेसस्यदत्यवित्यस्य विद्वासाए कीहमाणाए तत्त्व तिष्णि भासगाहाओ अत्यि चि काण्यवेमाणो सुचहुचरं भणह—
  - # एत्थ तिण्णि आसगाहाचो ।
  - ६ ३१९. सुबमं ।
  - \* तासिं समुक्षिराणं विहासणं च वराइस्सामो । तं जहा ।
  - § ३२०. सुगममेदं भासगाहाणमवयारावेक्खं पुरुष्ठावक्कं ।
  - **# पढमाए गाहाए समुक्तिला।**
  - § ३२१. सुगमं।
  - (९९) श्रोवदृणा जहण्या आवितया ऊणिया तिमागेण । एसा द्विदीसु जहण्या तहाणभागेसणंतेसु ॥१५२॥
- § २२२ एसा पढममासगाहा मुलगाहाणुब्बद्धपिडबद्धाणं हिदिअणुगाग-विसयाणमीकड्डुक्कड्रणाणं जहण्णुक्कस्साइच्छातणाणिबस्वेवपमाणातहारणहमोहण्णा, ओक्ड्रणाविसयजहण्णाइच्छावणाणिह् समुद्देण सेसासेसपरूवणाए देसामासय-मावेणेदिस्से पतुन्तिदंसणादो । तं जहा—'ओबड्रणा जहण्णा' एवं भणिदे हिदि-

§ ३१९ यह सूत्र स्गम है।

अब उनको समुत्कीर्तना और विभाषाको बतलावेंगे । वह जैसे ।

§ ३२० भाष्यगाथाओं के अवतारकी अपेक्षा रखनेवाला यह पृच्छावाक्य सुगम है।

\* अब प्रथम भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

§ ३२१ यह सूत्र सुगम है।

(९९) तीसरे मागसे हीन एक आविष्ठप्रमाण जधन्य अपवर्तना होती है। यह सब स्थितियोंमें जधन्य अपवर्तना है। तथा अनुमाग विषयक जधन्य अपवर्तना अनन्त स्पर्धकोंमें जाननी चाहिये।।१५२॥

§ ३२२. यह प्रथम भाष्यगाथा मूलगाथाके पूर्वांधि सम्बन्ध रखनेवाले स्थिति और अनुमागविषयक अपकर्षण और उत्कर्षणके जावन्य और उत्कृष्ट अतिस्थापना और निसेषके प्रमाण-के अवचारण करनेके लिए आई है, क्योंकि अपकर्षणाविषयक खबन्य अतिस्थापनाके निर्वेश

<sup>&#</sup>x27;च' शब्द द्वारा परप्रकृतिसंक्रमको ग्रहण कर लेना चाहिये।

<sup>§</sup> ३१८. अब इस प्रकारके अर्थसे सम्बन्ध रस्नोवाले तथा पृच्छा मात्रसे ही अशेष अर्थोके विस्तारको सूचित करनेवाले इस गायासूत्रकी विभाषा करनेपर उस विषयमे तीन भाष्यगाषाएँ हैं इस बातका ज्ञान कराते हुए अंगेके सुत्रको कहते हैं—

<sup>\*</sup> प्रकृत गाथासूत्रके विषयमें तीन माष्यगाथाएँ हैं।

मोकह्डेमाणो जहण्णदो वि आविश्वयाए वे-तिमागमेत्तमङ्ख्याविय्ण णिक्सिविद ति मिणदं होदि । 'एसा द्विदीसु लहण्णा' एवं मिणदे दिदिविसया एसा जहण्णा-इच्छावणा ओकङ्गणाविसये घेत्तन्वा ति वृत्त होइ । 'तहाणुमागैसणंतेसु' एवं मिणदे अणुमागिवमया ओवङ्गणा जहण्णे वि अणंतेसु क्र्रस्यु पर्डिबद्धा जाव अणंताणि क्र्रयाणि णाधिन्छाविदाणि ताव अणुमागविसया ओकङ्गणा ण पयह्रवि ति वृत्तं होइ । एस्य विसेमणिण्णयं पुरदो कस्सामी । संगहि एदीए गाहाए स्विदाणमत्याणं विवरण क्ररेमाणी अण्यास्यागी विद्यासामायाम्

\* विहासा

§ ३२३. सुगम ।

\* जा समयाहिया आवित्वया उदयादो एवमाविद्विदी भोकिष्कः ज्ञित समयुणाए आवित्वयाए बे-तिःभागं एतिगे अइच्छुविद्ण णिक्खवित। णिक्खेबो समयुणाए आवित्वयाए तिभागो समयुत्तरो ।

६ २२४ एदेण सुत्तेण हिदिविसयाए ओकड्रणाए जडण्णाइच्छावणा-णि**क्स्त्रेवाणं** पमाणवस्च्छेदो कदो द<u>ड</u>च्चो । तं कघ १ उदयादो प्पडुडि समयाद्दियावस्त्रियाए जा

हारा शेष समस्त प्ररूपणामे देशामर्थकरूपसे इन भाष्यमाधाकी प्रवृत्ति देखी जाती है। वह जैसे— भोबटुणा जहूण्या' ऐसा कहनेपर स्थितिका अपकरण करता हु आ जबन्यक्ससे भी आविलिके वीट्याम मामान स्थितिको अतिस्थापित करके निक्य करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 'एसा द्विदेखु जहुण्या' ऐसा कहनेपर स्थितिवयक यह जबन्य अतिस्थापना अपवर्तताके विषयमे प्रहुण करनी चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है। तहाणुमानेसणतेषु ऐसा कहनेपर अपवर्तना-विषयक जबन्य अपवत्ना अनन्त स्थितकोमे अनिबद्ध होकर भी जबतक अनन्त स्थितक क्षित्र स्थापित नही होते है तत्वक अनुमागविष्यक अपवर्तना नही प्रवृत्त होनी है यह उक्त कथनका तात्पर, है। यहापर विशेष निर्णय आपे करेंगे। अब इम नाथा हारा मुचित हुए अर्थोका विवरण करते हुए च्लिसुवनार आगेक विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते है—

अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं ।

§ ३<३ यह सूत्र सुगम है।

अ उदयसे लेकर एक समय अधिक आवलिकी जो आदि स्थिति अवकर्षित की जाती है उसे एक समय कम आवलिके दां-तोन मागरूप इतनी स्थितिको अति-स्थापित कर निभिन्त करता है, अतः एक समय कम एक आवलिके एक समय अधिक त्रिमागत्रमाण निक्षेप होता है।

\$ २२४ इस सूत्र द्वारा स्थितिविषयक अपकर्षणकी जघन्य अतिस्थाना और जधन्य निक्षेपके प्रमाणकी मर्यादा की गई जानना चाहिते।

शंका-वह कैसे ?

हिदी समबहिदा विस्ते ओकडिज्यमाणिकाए किमहण्डावणापमाणं, कि वा णिक्सेव-प्रमुण्डिदि बुचे 'समयुणाए आविद्याए वे-चित्रामे एचिमे अहच्छावेदण' हच्चादि वृचं, आविद्यियं समयुणं काद्ण पुणो तिहिं रूवेहिं सामे हिदे तत्थ वे-चिमामा एदिस्से अहण्णाहच्छावणापमाणं, हेड्डिमतिमामो च पुज्यमवणिदेगरूवेण सह जहण्याणिक्सेव-पमाणं होदि चि एसो एत्य सुचत्यसंगहो। संपहि एचो उविदेमाणंतरहिदीए ओक-क्विजमाणाए अहच्छावणाणिक्सेवपमाणावहारणहृद्यवरस्वमांह—

 कवो जा अणंतरज्वरिमहिदी तिस्से णिक्खेबो तिस्गो चेब, अङ्ख्यावणा समयाहिया।

§ ३२५. इदो ? उदयाविलयबाहिराणंतरिहृदीए एत्थाइच्छावणामावेण पवेसदंसणादो । तदो जहण्णाइच्छावणादो समयुक्तरा एदिस्से उदयाविलयबाहिरविदियहिदीए अइच्छावणा होदि । णिक्सेवो पुण जहण्णओ चेवेत्ति एसो एत्थ सुक्तर्यसंगहो । एको उवरिमहिदीसु वि जहण्णणिकसेवमबिहुद काद्ण अइच्छावणा चेव
समयुक्तरकमेण बङ्गावयच्या जाब समयाहियतिमागपवेसेण संपुण्णाविलयमेक्ता णिक्सवादिवसया उक्कस्साइच्छावणा जादा कि । तत्तो परमइच्छावणमाविलयमेक्तमबिहुद
काद्ण णिक्सेवो चेव समयुक्तरादिकमेण बङ्गावयच्यो जाव उक्कस्सओ णिक्सेवो

समाधान—उदयसे लेकर एक समय अधिक आविलप्रमाण जो स्थिति अवस्थित है उसका अवकर्षण करतेपर जीतस्थापनाका प्रमाणक्या है और निक्षेपका प्रमाणक्या है ऐसा कहनेपर 'एक समय कम आविल्के दो-जिमाग इतनी स्थितिको अतिस्थापित कर' इत्यादि कहा है, क्योंकि आविल्मे एक समय कम कर पुतः तोनका भाग देगेपर वहाँ दो-जिमाग जक्ष्य अतिस्थापनाका प्रमाण होता है और पहले निकाले गये एक रूपके साथ अवस्तन जिमाग जवन्य निक्षेपका प्रमाण होता है इस प्रकार यहाँ सुत्रार्थ समुच्चय है। अब इससे उपरिम्म अनन्तर स्थितिका प्रमाण करनेपर अतिस्थापना और निक्षेपके प्रमाणका निरुष्य करनेपर अतिस्थापना और निक्षेपके प्रमाणका निरुष्य करनेके लिये आगेके सुत्रकी कहते है—

उससे जो अनन्तर उपिया स्थिति है उसका निभेष उतना ही होता है
 साथ अतिस्थापना एक समय अधिक होती है।

§ २२५ क्योंकि उदयाविकि बाहरकी जनन्तर स्थितिका भी यहांपर अतिस्थापनारूपसे प्रवेध देखा जाता है, इसिक्ए जन्म अतिस्थापनारू इस उदयाविकि बाहरकी विताय स्थिति की एक समय अधिक अतिस्थापना होती है। परन्तु निक्षेप जन्य ही होता है इस प्रकार यह यहाँपर सूनार्यसंग्रह है। अब इससे आगे उपरिक्त स्थितियोमें भी जन्म निक्षेपको अवस्थित कर्सके एक समय अधिक त्रिज्ञामके प्रवेध द्वारा पूरी एक आविक्षे प्राप्त होनेतक अतिस्थापना होते हो। समयाधिकके क्रमसे बढ़ानी चाहिये। इस प्रकार यह निक्ष्यांचातिवयक उत्कृष्ट अतिस्थापना हो जाती है। उससे आगे अतिस्थापना हो जाती है। उससे आगे अतिस्थापना हो जाती है। उससे आगे अतिस्थापना आविष्यामण अतिस्थापित करके उत्कृष्ट निक्षेपक

१. ता॰प्रती (स) स्वेहि, आ॰प्रती सस्वेहि इति पाठः ।

जादो ति । संपिष्ट एवंविष्टस्स अत्थविसेसस्स कुडीकरणहरूत्तरसुत्तहयमाह-

कुएवं ताव अङ्ख्खावणा वृष्टि जाव आविज्ञावणा अविञ्ञावणा
जादा ति ।

- ९ ३२६ सुगमं।
- 🕸 तेण परमधिच्छावणा आवश्विया, णिक्स्वेवो बहुदि ।
- ५ ३२७ सुगमं । संपिंह एत्थुक्कस्सणिक्सेवपमाणावहारणद्वमुत्तरसुत्तमाह—
- क उक्करस्त्रओ णिक्खेवो कम्मिट्टिदी दोहिं आविष्वियाहिं समया हियाहिं ऊणिगा।
- § ३२८. एवं अणिदे कसायाणझुक्कस्साइदिं चालीससागरोवमकोडाकोडियेचं वियुण पुणो वंधावलियमेचकाले जाव वोलेदि ताव उक्कस्साइदिसंतकम्ममावलिय्यं भविद । तदो से काले वंधावलियविद्यक्तमग्गाइदिमोकाङ्गयूण अग्गाइदिं मोच्ण तचो हेडा आवलियमेचमङ्ग्लाविय हेडिमहिदीसु जाव उदयद्विदि चि ताव णिक्खिवदि, तेण वंधावलियाए अङ्क्लावणावलियाए अग्गाइदीए च ऊणिया कम्माइदी उक्कस्स-णिक्खेवपमाणं होदि चि चेचव्वं । णेदमेत्वासंकाणिकजं खवगसीदिवसयाए परुवणाए

प्राप्त होनेतक निक्षेपको ही उत्तरोत्तर एक-एक समय अधिकके कमसे बढ़ाना चाहिये। अब इस प्रकारके अर्थविक्षेषको स्पष्ट करनेके लिये आगेके दो सुत्रोंको कहते हैं—

- इस प्रकार तबतक अतिस्थापना बढ़ती जाती है जब जाकर वह अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण हो जाती है।
  - ।वालभनाण हा जाता है। ६३२६ यह सुत्र सगम है।
- \* इससे आमे अतिस्थापना तो एक आवल्लिप्रमाण ही रहती है, परन्तु निक्षेप बहता जाता हैं।
- § ३२७ यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ उत्कृष्ट निक्कोपके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये आगेके सुत्रको कहते हैं—
- अ उत्कृष्ट निश्लेष एक समय अधिक दो आवल्यिंसे हीन कमीस्थितिप्रमाण होता है।
- § २२८. इस सुत्रके इस प्रकार कहनेपर कथायोंकी उत्कृष्ट स्थिति चालीस को झाको झी सागरोगसप्रमाण बौधकर पुन: जबतक बन्धाविलप्रमाण काल व्यतीत होता है तबतक उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म एक आविल कम हो जाता है। तत्वश्चात तदनन्तर समयमें बन्धाविलके व्यतीत होनेके बाद अग्रस्थितिका अपकर्षण करके उस अग्रस्थितिको छोड़कर उससे नीचे एक शाविल-प्रमाण स्थितिको अतिस्थापित क्रिके उद्यक्षियिक प्राप्त होनेतक नीचिकी सभी स्थितियोंमें निशिष्त करता है। इतिलए बन्धाविल, अतिस्थापनाविल और अग्रस्थितिके होन कर्मोस्थिति उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। यहाँपर ऐसी आयोका नहीं

कीरमाणाए संसारावत्याय दशकस्त्रिक्यतेवनमत्त्राचुनको रुस्ते वसंबद्धे चि ? कि कारण ? ओकडुणसंबधेण पसगागदाए तप्यहन्त्रव्याद्धः होखाणुकसंबद्धे ।

#### ६ ३२९. संपदि एवमबहारिदबनानाचं बहण्युबनस्साहकावनाणिक्खेवाणं

करनी चाहिये कि क्षपत्र णिविषयक प्ररूपणाके करनेपर यहीं संसार अवस्थाविषयक येह उत्कृष्टें निक्षपके प्रमाणका अनुगम असम्बद्ध है, क्योंकि अपकर्षक्के सण्वन्यवश प्रसंगते प्राप्त अपकर्षण-विषयक उत्कृष्ट निक्षपकी प्ररूपणा करनेमे कोई दोष नहीं पाया जाता।

विशेषायं—करपनामे एक आवलिका प्रमाण १६ तथा कारिकमोहनीयकी उल्कृष्ट स्थिति-का प्रमाण ६५५३६।

जब उदयाविलसे ऊपरके प्रथम निषेक्के प्रदेशपूजका जफ्कर्षण होता है तब नियमानुसार एक समय कम एक आविल १५ के त्रिभाग ५ कम दो त्रिभाग १० प्रमाण उत्परकी स्थितिको अतिस्थापित कर प्रारम्भके १ समय अधिक त्रिशाग प्रमाण १+५ =६ स्थितिमें उन्त १७वें समयके दृश्यका निक्षेप होता है। इस प्रकार प्रवस उदयनियेकसे लेकर छठते नियेक तकके ६ निषेक निक्ष परूप प्राप्त होते हैं और अबें निषेक्षों सेकर १६वें तकके १० निषेक अतिस्थापना-रूप प्राप्त होते हैं। तत्परचात आगे-आगेके निषेकके द्रव्यका अपकर्षण करनेपर अतिस्थापनामे एक-एक निषेककी वृद्धि तबतक होती जाती है जबतक एक आविल १६ प्रमाण अतिस्थापना नहीं प्राप्त हो जाती । यहातक निक्षेपका प्रमाण प्रारम्भके प्रथम निषेक्त लेकर छटवें निषेक तक ६ निषेक्र इतना ही रहता है। तथा अतिस्थापना ७वें निषेक्से कमसे बढकर २२वें निषेक तक एक आविष्ठ १६ निषेकप्रमाण हो जाती है। तत्परचात उत्कब्ट निक्क पके प्राप्त होनेतक अतिस्थापनाका प्रमाण सर्वत्र एक आविल १६ निषेकप्रमाण ही रहता है। मात्र उत्कृष्ट निक्षेप बन्धाविल १६, अतिस्वापना-विल १६ और अग्र (अन्तिम) स्थिति १ कुल मिलाकर ३३ निवेकोसे हीन उरकृष्ट क्विति ६५५०३ निषेकप्रमाण हो जाता है। यहा नये कमैका बन्ध होनेपर बन्धाविल कालतक वह नया बन्ध तदबस्य रहा इसलिए एक आवलि यह कम हो गई तथा बन्धावलिके बाद अन्तिम अग्रस्थितिके द्रव्यका अप-कर्षण हुआ, इसलिए अवक्षित इव्यका उसी अग्रस्थितिमे निक्षेप होना सम्भव नहीं इसलिए एक निषंक यह कम हो गया। तथा अवस्थितिक नीचे एक आविरुप्रमाण निषेक अतिकवापनारूप हैं, अतः अपकृषित द्रव्यका उनमे निक्षेप होना सम्भव नहीं, इसलिये एक वावलिप्रमाण निषेक मे कस हो गये। इस प्रकार कुल मिलाकर उत्कृष्ट स्थितिमेसे बन्धाविल अतिस्थापनाविल और अग्रस्थिति कल ३३ निवेकोको कम करनेपर उत्कब्द निक्षेपका प्रमाण कल्पनामें ६५५०३ निवेक इतना प्राप्त होता है। यहा बन्धके बाद १७वें समयमे अपकर्षण हुआ है इसलिए तो बन्धाविल सम्बन्धी प्रारम्भके १६ निषंक ये कम हो गये। तथा ६५५३६वें निषंकके द्वव्यका अपकर्षण हुआ है, इसलिए अन्तका एक यह निषेक कम ही गया। तथा ६५५२०वें निषेकसे लेकर ६५५३५ तक्के १६ निषेक अतिस्थापनारूप हैं. इसलिए १६ निषेक ये कम हो गये। इस प्रकार ६५५३६ मेसे ३३ निषेक घटकर कुल १७वें निषकसे लेकर ६५५१९ तकके ६५५०३ निषेकोमे अपकृषित द्रव्यका निक्षेप हुआ यह सिद्ध होता है। यहाँ प्रकरण चारित्रमोहनीयका है क्योंकि चारित्रमोहनीयकी क्षपणाका निर्देश किया जा रहा है, अत धवलाकारने संसारअवस्थाकी मुख्यतासे चारित्रमीहनीय-सम्बन्धी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा ही यह अपकर्षणसम्बन्धी नियमका निर्देश किया है। यह अव्याघातविषयक अपकर्षणसम्बन्धी कवन है इतता यहाँ विशेष जानना चाहिने।

§ ३२९. अब इस प्रकार जिबके प्रमाणका ज्ञान क्या दिया गया है ऐसे इन सक्य और

# क्याणिवसए पुणो वि श्रिण्णवक्त्रजदृष्ट्वस्यस्यक्ष्रहुअववंधमाहवेद---

- # जहण्णको णिक्सेवो श्रोवो ।
- ९ ३३०. कि कारचं श समय्णाविक्षविमाबस्स समयाहियस्स गहणादो । तस्स प्रमाणं संदिद्वीए एचियमिदि वेचव्वं ६ ।
- कहिणाया अइच्छाबणा समय्णाए आविष्याए बे-सिमागा
   विसेसाहिया ।
- ६ १३१. जहण्णाहच्छावणा समयुणाबिखयने-चिमागपमाणा होद्ण समया-द्वियतिमागादो पुन्विच्छादो विसेसाहिया चि भणिदं होदि । तत्तो दुरुव्णदुगुणपमाण-चादो । तिस्से पमाणं संविद्वीए एचिपमेचमिदि चेचव्यं १० ।
  - **क्ष उद्यस्मिया अङ्ग्छावणा विसेसाहिया** ।
  - § ३३२. कुदो ? संपुण्णाविखयपमाणत्तादो १६ ।
  - 🏶 उद्यस्सओ णिक्लेवी असंखेरजगुणी ।
- \$ २२२. इदो ? समयाहियदोआविलयुणकम्माहिदिपमाणचादो । एवमेदीए पहसमासनाहार मृलगाहापुज्यदो विहासिदो होदि । णवरि अणुमागविनयोकङ्गणाए उत्कृष्ट अतिस्थापना और निक्षेपके प्रमाणके विषयमे फिर भी निर्णय करनेके लिये आगेके अल्य-वहत्तप्रसम्बक्त आरम्भ करते हैं—
  - # अधन्य निशेष सबसे अन्य है।
- § ३३०. क्योंकि एक समय कम आविलिक तीन भाग करके एक समय अधिक उस त्रिभागको निक्षेपरूपमे ग्रहण किया है। उसका प्रमाण अंकसंदृष्टिसे इतना अर्थात् ६ ग्रहण करना चाहिये।
- अवन्य अतिस्थापना एक समय कम आवित्रके दो त्रिभागत्रमाण होकर
   विश्वेषाधिक है।
- § ३११ जचन्य अतिस्थापना एक समय कम एक आविष्ठिक दो-त्रिआगप्रमाण होकर एक समय अधिक त्रियागप्रमाण पूर्वोक्त जमन्य निसंपर्ध विशेष अधिक है यह उचन कथनका तालप्यं, व्यक्ति स्त व्यवस्था अतिस्थापना जम्बन्य निसंपर्ध दो कम द्विगुणप्रमाण है। उसका प्रमाण संवृष्टिकी अपेक्षा इतना अर्थात् १० सहण करना चाहिन्छ ।
  - 🕸 उत्कृष्ट अतिस्थापना निश्चेष अधिक हैं।
- \$ २२२ क्योंकि यह सम्पूर्ण एक आविल्प्रमाण है। जिसका प्रमाण अंक संदृष्टिकी अपेक्षा १६ है।
  - 🛊 उत्कृष्ट निक्षेप असंख्यातगुणा 🕏 ।
- § ३३३ क्योंकि यह एक समय अधिक दो बाविलिसे होन उत्कृष्ट कर्मीस्वितिप्रमाण है। इस मकार इस प्रथम भाष्यकाथा द्वारा मूलगाथाके प्रविधिको विभाषा सम्यन्न होती है। इतनी

जहण्युकस्साइन्छावणाणिक्खेवपकाणाकुनवो हित-नंगुकासम्बद्धकर्वणाविस्य-जहण्युकस्साइन्छावणाणिक्खेवविचारो च डवरिवक्षकमाझ्ह पर्वपेण एरुविन्विदिदि चि सुण्णिह्यस्यारेणेत्व च वद्धविदो । संबद्धि 'विद्यवक्षका च वही' इज्वेदस्स स्ट-गाहापञ्छदस्स विवरणहं विदियशासगाहाए अवचारं इणकाणो सुचहुन्तरं वक्षर----

- **% विदियाए गाहाए समुक्तिलणा** ।
- § ३३४. सुगर्म ।
- # जहा ।
- ६ ३३५. सुगमं ।
- (१००) संकामेतुककृदि जे असे ते अवहिदा होति। आवितयं से काले तेण परं होति भजियव्या ॥१५३॥

६ २३६. एसा विदियमासगाहा परपयडीस संकामिदपदेसम्मस्स हिदि-जणु-भागेहिं उक्कडिदस्स च आवल्यियमेचकालं णिरुवक्कमभावेणावद्दाणं होदि चि इसमस्व-विसेसं जाणावेह । तं जहा—'संकामेदुक्कड्डदि' एवं भणिदे संकामेदि वा उक्कड्डेदि वा जे कम्मपदेसे ते आवल्यियमेचकालमबहिदा होंति, आवल्यियमेचकालं किरियतर-परिणामेण विणा जहा जल्य णिक्खिचा तहा चैव तत्य णिज्चल्कमावेणावचिट्टीत चि

- 🖇 अव दूसरी माध्यगाथाकी सम्रुत्कीर्तना करते हैं।
- १ ३३४ यह सूत्र सुगम है।
- # जैसे ।
- § ३३५ यह सूत्र सुगम है।
- (१००) जो कर्मपुंज संक्रमित होता है और उत्क्रांपत होता है वह एक आवस्ति-प्रमाण कालतक अवस्थित रहता है। तदनन्तर समयमें वहाँसे लेकर वह संक्रमित और उत्क्रांपत होनेवाला कर्मपुंज मजनीय है।।१५२।।
- ३३६ यह दूसरी भाष्यगाथा परप्रकृतियोंमे संकमित होनेवाले प्रदेवपु जका और स्थित तथा अनुमागरूपसे उक्कषित होनेवाले प्रदेवपु जका एक आविक कालतक निक्षकमरूपसे अदस्थात होता है इस प्रकार इस अर्थवियोषका ज्ञान कराती है। वह जैसे— 'सकामेवुक्कड्बिर' इस प्रकार कहनेपर जिन कर्मप्रदेवोंको संक्रमित करता है अथवा उक्कषित करता है वे एक आविलप्रमाण कालतक अवस्थित रहते हैं। एक आविलप्रमाण कालतक दूसरी प्रकारको क्रियारूपसे परिणमन

वुचं होह । 'से काले' तद्वांतस्समयप्यहुढि 'तेण परं' तचो उति 'होंति अवियव्या' मबिणव्या मर्वति । संक्रमावित्ययेचकाले विदिक्केते तचो परं संक्रामिदा उक्किव्हिदा च के कम्मंसा ते विष्टु-हाचि-ववह्मणादिकित्याहि भयणिज्या होति, तचो परं तप्य-वृचीए पिडसेहाभावादो चि वृचं होदि । संपिष्ट एवंविहमेदिस्से गाहाए अत्यविसेसं विहासेमाणो जुण्णिसुच्यारो विहासागयहुक्तरं अणह—

- # विहासा ।
- ५ ३३७ सुगमं।
- क्ष जं पदेसल्यां परपयडीए संकामिज्जिद दिदीहिं वा अणुमागेहिं वा उक्कड्विज्जिदि तं पदेसल्यामावित्यं ण सक्को स्रोकड्विदुं वा उक्कड्विदुं वा संकामेदुं वा।
- ५ ३३८. जं पदेसस्यां परपयडीए संकामिज्जदि तमाविलयमेत्तकालं ण सक्क-मोकड्डिदुमुक्कड्डिटुं संकामेटुं वा । जं च पदेमग्गप्टक्कड्डिज्जदि दिदीहि वा अणुमागेहिं वा तं पि आवल्यिमेत्रकाल ण सक्कमोकिड्डिदुप्टक्कड्डिटुं संकामेटुं वा चि पादेक्क-महिसंबंधं काद्ण क्षचत्यपरूवणा एत्थ कायव्वा । सुगममण्णं । एदेण सुत्तेण गाहा-

- अब उक्त माध्यगाथाकी विभाषा करते हैं।
- ९३३७ यहसूत्र सुगम है। इक्ष्जो प्रदेशपुज परप्रकृतिरूपसे मक्रमित किया जाना है या स्थिति और

अजा अद्युज परश्रुता रूपता स्थात आर् अजुमागके द्वारा उन्कर्षित किया जाता है वह प्रदेशपुंज एक आविल कालतक अप-अपकर्षित करनेके लिए, उत्कर्षित करनेके लिये या संक्रमित करनेके लिए श्रवस्थ नहीं है।

\$ २३८ जो प्रदेशपुंज परप्रकृतिरूपसे सक्तिमत किया जाता है वह एक आवलिप्रमाण कालतक अपकर्षित करतेके लिए, उत्कृषित करतेके लिये या सक्तिमत करनेक लिये शक्य नहीं है और जो प्रदेशपुंज स्थिति और अनुभागके द्वारा उत्कृषित किया जाता है वह भी एक आवलिल प्रमाण कालतक अपकृषित करतेके लिये उत्कृषित करतेके लिये अपवा सक्त्रमित करतेके लिये शक्य नहीं है, इस प्रकृत प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करके यहाँपर सुकृकी प्रकृत्याण करनी चाहिये।

किये बिना जो जहाँ जिस प्रकार निक्षिप्त हुए है वही उसी प्रकार निश्चलरूपसे अवस्थित रहते हैं यह उन्त कथनका तात्पर्य है। से कालें अर्थात् तदनन्तर समयमे लेकर तेण पर अर्थात् उस समयके बाद वे स्विव्यक्ता अर्थात् अजनीय है। तात्पर्य यह है कि सक्कमणाविल्प्रमाण कालके व्यतीत होनेपर उसके बाद जो कर्मपुं ज सक्किया या उत्कांषत हुए है वे वृद्धि, हानि और अवस्थान आदि क्रियारूपसे भजनीय होते है, क्योंकि उसके बाद उनकी क्यान्तररूपसे प्रवृत्ति होनेमं प्रतिषेधका अन्याव है यह उन्दर्भ कथनाय तात्पर्य है। अब इस प्रकार इस गायाके अर्थविश्रेषकों विभाषा करते हुए चूणिसूनकार आगेके विभाषा ग्रन्थकों कहते है—

पुण्यको चेव विद्यासिदो । गाहापच्छक्कविद्यासा बदेणेव गयत्था चि णाहत्ता, आविष्ठय-वेशकालं णिकवक्कममावे पत्त्विदे तत्तो परमोक्कदृष्णादिकिरियाहि सयणिञ्जमावस्स बंदबुद्धीणं पि श्रुदावगम्मतादो । एवं विदियमासगाहाए निवरणं काद्ण संपष्टि कविवयासगाहार अवयारं कुलमाणो सुनक्करं मण्ड-—

एतो तदियाए भासगाहाए समुक्कितणा ।

९ ३३९ सुगमं।

(१०१) ओकडुदि जे संसे से काले ते च होंति अजियव्या। बहुदीए अबद्वाणे हाणीए संक्षे बहुए ॥१५४॥

5 २४०. एदीए भासगाहाए जहा उक्कडिदपरमाण्णं परपयडीस संकामिद-परमाण्णं च आविल्यमेचकालं णिरुवक्कममावेणावद्वाणिण्यमो. ण एवमोकिव्डिद-पदेसग्गस्स, किंतु ओकव्डिदिवित्यसमए चेव पुणो वि ओकव्डिद्युस्किव्डिद्यण्ण-चर्यांढे संकामेदुद्वदीरेदुं च संभवो अत्थ चि एसो अत्थविसेसो जाणाविदो । तं जहा— 'ओकव्डिद जे अंसे' एवं मणिदे जाणि कम्माणि द्विदि-अणुमागेहिं ओकव्डिद तािष्य से काले चेव विश्व-हाणि-अवद्वाण-संक्रमोदीरणाहिं भजियव्वाणि चि चुचं होइ । एदस्स मावत्थो—अोकव्डिदपदेसग्गं किंचि तदणंतरसमए चेव पुणो उक्कव्डिव्जवित,

अन्य कथन मुगम है। इस सून द्वारा गायांक पूर्वाघंकी ही विजाया की गई है। गायांक उत्तराधंकी विज्ञाया इसी सूनते ही गतायं है, इसिलये उसकी प्रकल्पा अलगते आरम्भ नहीं को है, क्योंकि एक आविलप्रमाण कालतक संक्रमित या उत्कार्षित इव्यक्ते निरुपक्रमरूपरे प्रकर्पत करनेपर उसके बाद अपकर्यणादि किया भजनीय है इसका मन्दवृद्धि जीव भी सुल्यपूर्वक ज्ञान कर लेते हैं। इस प्रकार दूसरी भाष्यागायांका विवरण करके अब सीसरी भाष्यगायांका अवतार करते हुए आगेक सुनको कहते हैं—

अ आगे तीसरी माध्यगाथाकी सम्रत्कीर्तना करते हैं।

§ ३३९ यह सूत्र सूगम है।

(१०१) स्थिति और अनुभागके द्वारा जो कर्मपुंज अपकर्षित किये जाते हैं वे तदनन्तर समयमें दृद्धि,अवस्थान,दानि,संक्रम और उदयके विषयमें भजनीय हैं।।१५४।।

§ ३४०. जिस प्रकार उत्किषित हुए परमाणुओं के और सक्रमित हुए परमाणुओं एक आविलिप्रमाण कालतक निष्यक्रमरूपसे अवस्थानका नियम है उस प्रकारका नियम अपकर्षित होनेवाले प्रदेशपु जका नहीं है, फिन्तु अपकर्षित होनेके दूसरे समयमे ही फिर भी उनका अपकर्षण होना, परप्रकृतियोंने संक्रमित होना और उदीरणा होना सम्भव है इस अर्थ-वियोधका इस गाया द्वारा ज्ञान कराया गया है। वह जैसे—'ओकड्डार के असे' ऐसा कहनेपर जो कार्म दिस्तीत और अनुमाण द्वारा अपकर्षित होने है वे कार्म तदनन्तर समयमे ही वृद्धि, हानि, अवस्थान, संक्रम और उदीरणाके द्वारा भजनीय हैं यह उन्त कथनका ताल्पर्य है। इसका यह

१. ता०प्रती -पदेसम्मस्स इति पाठः ।

किंचि ण उनकड्डिज्जिदि एवं बट्टीए मजिदकां, अबहाणे वि ओकहिड्दपदेसमां किंचि सत्थाणे वेव अच्छदि, किंचि अण्ण किरियं गच्छिदि चि भयणिन्जे । एवसीक-व्हणाए संकमोदएहिं भयणिन्जच जोजेयव्यं, ओकहिड्दबिदियसमए वेव पुत्रो वि ओकड्डणाटीण पवुत्तीए बाहाणुबरुंमादो चि । संग्रहि एदस्स चेव अध्यस्स कुडीकरणह-मुबरिमविद्यासांग्यमोदारहस्सामी---

## 🕸 विहासा ।

- ६ ३४१ सुगर्म ।
- क्ष द्विदीहिं वा अणुमागेहिं वा पदेसग्यमोक्षिक्विद तं पदेसग्यां
  से काले जेव ओकड्विक्जेळ वा उक्कड्विक्जेळ वा संकामिक्जेळ वा उदीरिक्जेक्ज वा।
- ५ ३४२ गयत्वमेद सुतं। णविर 'द्विदीहि वा अणुमागेहि वा' चि वृत्त कम्प्य-पदेसाणमांकड्डणा द्विदि-अणुमागद्वहेणेव होह, णाण्णहा चि एसो अत्यिविसेसो जाणाविदो। एवमेचिएण थवघेण तीहिं मासगाहाहि पचमीए मृलगाहाए अत्यविहासं समाणिय संपित छट्टीए मृलगाहाए जहावसरपचमत्यविहासण कुणमाणो उविसमं सचपवंधमाह—

§ ३४१ यह सूत्र सुगम है।

ऋ स्थितियोंके द्वारा अथवा अनुमार्गोंके द्वारा जिस प्रदेत्रपुंजका अपकर्षण किया जाता है उस प्रदेत्रपुंजका अनन्तर समयमें ही अपकर्षण किया जा सकता है या उत्कर्षण किया जा सकता है, या संक्रमण किया जा सकता है या उदीरणा की जा सकती है।

९ ३४२ यह सुत्र गतार्थ है। इतनी विशेषता है कि 'हिदीहि वा अणुमानोहि वा' ऐसा कहनेपर कमंग्रदेशोकी अपकर्षणा स्थित और अनुमानामुखसे ही होती है, अन्य प्रकारसे नहीं, हस प्रकार उन्द पदो द्वारा इस अर्थका ज्ञान कराया नाथा है। इस प्रकार इतने प्रवस्थ द्वारा समान्य कर पार्थकों मुरुगाथकों अथविनाणा समान्य कर अब छटी मुरुगाथकों अवश्वर प्राप्त विभाषाकों करते हुए आगेंके सुत्रप्रक्रकों कहते है—

भावार्ष है—अपकिषत होनेवाले प्रदेशपु जका कुछ भाग तदनन्तर समयमे पून उत्कवित हो जाता है, कुछ भाग उत्कवित हो जाता है, कुछ भाग उत्कवित नहीं होता ऐसा बृद्धिके विवयमे कहना चाहिये। अवस्थानके विवयमे भी कुछ भाग स्वस्थानमे ही अवस्थित रहता है तथा कुछ अन्य किशाका प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह भजनीय है। इसी प्रकार अपकर्षण का अक्ष और उदयकी अपन्ता अनीयपने की योजना कर लेनी चाहिये, क्योंकि अपकर्षण होनेके दूसरे समयमे ही फिर अपकर्षण आदिकी प्रवृत्ति होनेने कोई बाणा उपलब्ध नहीं होती। अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये आपेके विभागाप्रस्थान अवतार करते है—

<sup>#</sup> अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

### इसी ब्रुडीए म्बनाहाए समुक्तिसमा।

५ ३४३ ओबङ्गानिदियम्लगाहा चैत्र संकामणणबङ्गास्त चदुर्षि म्लगाहार्षि सह जोइज्जमाणा छद्दी म्लगाहा चि मण्णदे । तिस्से सञ्चिकत्रणा इदाणि कीरदि चि एसो एत्य प्रचल्यसगडो ।

# तं जहा।

६ ३४४ सुगमं।

(१०२) एक्कं च हिविविसेसं तु हिविविसेसेसु कविसु वह दि। हरसेदि कदिसु एगं तहाणमागेसु बोद्धव्वं ॥१५५॥

§ ३४५. एसा छट्टी मूलगाहा हिदि-अणुभागिवसयाणमोकड्डक्कड्डणाणं जहण्णुक्कस्सणिक्खेवपमाणावहारणहुमोइण्णा । ण च एसो अत्यो पुन्विक्लमूलगाहा-पुन्वदे चेव पडिवदो ति एदिस्से णिष्कल्लत्तमासकणिज्ज, पुन्विक्लगाहापुन्वद्वे तेसिमङ्ख्यावणापुरुवणाए चेव पहाणमावेण पडिवद्वत्तीवलंभादो । सपिह एदस्स गाहासुत्तस्स किंचि अवयवत्यपरामरस कस्सामो । त जहा—'एक्क च हिदिविसेसं तुं' एव मणिदे एक्कं हिदिबिसेसक्षक्कड्डेमाणो कदिसु हिदिबिसेसेसु वहुंदि, किमेक्किस्से,

<sup>🕸</sup> अब आगे छटी मूलगायाकी समुत्कीर्तना करते हैं।

९ १४३ संकामणप्रस्थापकके चार मूलगाथाओं के साथ की गई अपवर्तनसम्बन्धी दूसरी मूलगाथा ही छटी मूलगाथा कही जाती है। उसकी समृत्कीर्तना इस समय करते हैं इस प्रकार यह यहाँ इस सुत्रके अर्थका तात्पर्य है।

<sup>#</sup> वह जैसे ।

<sup>§</sup> ३४४ यह सूत्र सुगम है।

<sup>(</sup>१०२) एक स्थितिविधेषको कितने स्थितिविधेषोंमें बढाता है तथा एक स्थितिविधेषका कितने स्थितिविधेषोंमें घटाता है। इसी प्रकार अनुभागोंके विषयमें भी जानना चाहिये।।१५५॥

इ १४५ यह छटी मुलगाथा स्थिति और अनुभागिवध्यक अपकर्षण और उत्कर्षणके जाक्य और उत्कृष्ट निसंपके प्रमाणका जवधारण करनेके लिये अवतीणं हुई है। यह अर्थ पिछली मुलगाथाके पूर्वाधिने हो निबद है इसिली निफल्कलाकी आधाका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि पिछली गाथाके पूर्वाधिने उन उत्कर्षण और अवकर्षणिवयक अतिस्थापनाको प्ररूपणा ही प्रमानक्ष्म निबद उपलब्ध होती है। अब इस गाथासुनके अवयाबोके अर्थका किंचित् परामार्थ के विवाद उपलब्ध होती है। अब इस गाथासुनके अवयाबोके अर्थका किंचित् परामार्थ करेंगे। वह जैसे—'एकक च ट्विविबस्त तु' ऐसा कहनेपर एक स्थितिविद्येषको उत्कित्त करता हुआ उसे कितने स्थितिविद्येषकों बढ़ाता है, अया एक स्थितिविद्येषमे बढ़ाता है या दो

आहो दोसु, एवं गंत्ण किं संखेज्जेसु असंखेज्जेसु ना नि पुन्ध्य्यं होर्सि । एदेण हिदिउक्कड्डणाविसये जहण्णुक्कस्सणिक्खेवाणं पमाणविसयं पुच्छा कया दहुच्या । एस्य एःश्वतणं 'च' सह 'तु' सहेर्दि उक्कड्डणाविसयजहण्णुक्कस्साहच्छावणाणं पि संगहो कायन्त्रो ।

§ ३४६ 'इरस्सेदि कदिसु एगं' एवं मणिरे कदिसु हिदिविसेसेसु एगं हिदि-विसेसमोकड्डियण संखुद्दि चि पुच्छाणिदेसो कदो होदि। तदो ओकड्डणादि-विसयजदण्युनकस्मणिक्सेवयमाणावद्दारणे एसो सुचावयवो पुच्छादुवारेण पडिबदो चि णिच्छयो कायच्वो। 'तदाणुमागेसु बोद्धच्यं' इच्चेदेण वि चरिमावयवेण अणु-भागविसयाणमोकड्डणुक्कड्डणाणं ज्ञद्दण्युक्कस्सणिक्सेवविसयो पुच्छाणिदेसो बहण्युक्कस्साइच्छावणपमाणसद्दगओ णिबदो चि चेचच्य। एवं च पुच्छासुदेणेदेसु अत्यविसेसेस् पडिबदाए एदिस्से मूलगाहाए अत्यविद्दासण्डमेया भासगाहा होदि चि पदुष्याएमाणो सुचसुत्तरं भणइ—

एदिस्से एक्का भासगाहा । तिस्से समुक्कित्तणा च विद्वासा च

§ ३५७ सुगर्म। संपद्दिका सा एक्का माससाहा चि आसंकाए पुच्छनवक्कमाड──

स्थितिविशेषोंमें बढाता है, इस प्रकार बढाते हुए क्या संस्थात स्थितिविशेषोंमे बढ़ाता है या असंस्थात स्थितिविशेषोंमे बढ़ाता है या असंस्थात स्थितिविशेषोंमे बढ़ाता है ऐसी उत्तर गायासूत्र बचन द्वारा पृच्छा की गई है। इसप्रकार इस गाया द्वारा स्थितिउरूकं परिवयक जयन्य और उत्कर्ण्ट निश्चेषोंके प्रमाणके विषयमें पृच्छा की गई जाननी चाहिये। यहाँ गायासूत्रमे आयो हुए 'व' शब्द और 'तु' शब्दसे उत्कर्णणविषयक जयन्य और उक्तर्णणविषयक जयन्य और उक्तर्णणविषयक

६ १८६ 'हरस्पीद कदिमु एमं' ऐसा कहनेपर कितने स्थितिविधोषोमे एक स्थितिविधोषको अपक्षित कर निविध्त करता है इस प्रकार यह पुच्छाका निर्देश किया गया है। इस्किये अपक्षित कर निविध्य कामण्य और उत्कृष्ट निविध्य प्रमाणके अवधारण करनेमें यह सुक्षकय अपकर्षण आदि विध्यक जमण्य और उत्कृष्ट निविध्य हा प्रमाणके अवधारण करनेमें यह सुक्षकय पुच्छा द्वारा निवब्ध है ऐसा निवस्य करना चाहिये। 'तहाणुम्मोणेचू बोधव्य' इस अत्तिम बचन हारा में अनुभागिवध्यक अपकर्षण और उत्कृष्ट के अनुभागिवध्यक अपकर्ण और उत्कृष्ट के निविध्य का निविध्य जमण्य और उत्कृष्ट अतिस्थापनाके साथ निवद्ध है ऐसा यहाँ महण्य करना चाहिये। इस कार पुच्छा द्वारा हन अर्थविवेधोमे निवद हुई इस मूल्याचाने अर्थको विभावा करनेके स्थिप एक भाष्यगाया आई है इस बातका कषन करते हुए आगेक सुत्रको कहते है—

ऋ इस मूलगाथाकी एक भाष्यगाथा है। उसकी सम्रुत्कीर्तना और विभाषा करनी चाहिये।

§ ३४७. यह सूत्र सुगम है। अब वह एक भाष्यगाया क्या है ऐसी आशंका होनेपर आगेके

# संबाहर ।

§ ३४८. सुगमं ।

(१०३) एक्कं च हिदिविसेसं तु असंखेज्जेसु हिविविसेसेसु । वहे वि हरस्सेवि च तहाशुआगेसणंतेसु ॥१५६॥

5 २४९. एदीए मासगाहाए पुन्बिन्छपुन्छाणं सन्वासिमैव णिण्णयविद्याणं सदं दहुन्वं । तं वहा—'एनकं च हिदिबिसेसं' एवं मणिदे एमं हिदिविसेसहुन्कह्दै-माणो णियमा असंखेन्जेस हिदिविसेसहुन्कह्दे ति । एदेण जहण्णदी वि आविष्ठयाद असंखेन्जदिमागमेचो चेव उक्कद्दुन्याए णिनच्छेन्विस्ता होदि, णो हेद्वा ति जाणा-विदं । तहा एकं च हिदिविसेसमोकह्देमाणो णियमा असंखेन्ज्जेसु हिदिबिसेसेसु रहस्सेह, णो हेद्वा ति एदेण वि विदिएण सुचावयमण जहण्णदी वि ओकह्दुन्याण आविष्ठयितमागमेचेण णिनच्छेनेण होदन्विसिद वाणाविदं । 'तहाणुमागेसणतेसु' एवं मणिद सगमणुमागक्तयगनणानुक्कद्दुनाणो ओकह्दुन्याणो च णियमा अश्रोत् विवाणुमागक्तयगनणानुक्कद्दुनाणो ओकह्दुन्याणो च णियमा अश्रोत् विवाणुमागक्तयगनणानुक्कद्दुनाणो ओकह्दुन्याणो च णियमा अश्रोत् विवाणुमागक्तयगनणानुक्कद्दुनाणो ओकह्दुन्याणो च णियमा स्वाण्यानिस्त्राण्यान्वस्त्रहुन्याणो जहण्णुक्कस्तिणिक्खेवयगाणावहारणं कर्य । संपिष्ट एवयेब्सु-आस्विसेसेसु पिडणद्वार एदिस्से भासगाहाए हिदिविसयहुक्कह्दुर्णाचेव पहाणमावेष

पुच्छाबाक्यको कहते हैं।

क वह जैसे।

<sup>§</sup> ३४८. यह सूत्र सुगम है।

<sup>(</sup>१०३) एक स्थितिविश्वेषको असंख्यात स्थितिविश्वेषों में बहाता और घटाता है। तथा एक स्पर्धकविषयक वर्गणाको अनन्त अञ्जमागविषयक स्पर्धकोंमें बहाता और घटाता है।।१५६।।

६ १४९. इस माध्यगाचा द्वारा पहलेको सभी पृष्णाओं के निर्णयका विचान किया गया जाना चाहिये। वह जैसे—'एकं व द्विविक्सिस' ऐसा कहतेपर एक स्थितिविधेका उत्कर्षक करता हुआ नियमसे उसे असख्यात स्थितिविधेकों बहाता है। अधन्यक्यसे भी आविलिक असंख्यात स्थातिका नियम होता है। अधन्यक्यसे भी आविलिक असंख्यात साप्तमाण ही उत्कर्षणमें निवेषका विचय होता है, कम नहीं यह इस सूत्र द्वारा जानामा गया है। तथा एक स्थितिविधेकों अपकर्षणने हुआ उसे नियमसे असंख्यात स्थितिविधेमें पढाता है, इससे कम नहीं, इस प्रकार इस दूसरे सुत्रभाव द्वारा औ अपकर्षणमें एक आविलिका विभागमाण निर्वेष होना चाहिय वह ज्ञान कराया गया है। तथा होता प्रकार इस आविष्ट स्थान कहनेपर एक स्थानका विभागमाण निवेष होना चाहिय वह ज्ञान कराया गया है। तथा उस नियमसे अनस्य अनुमाग-स्थिकों में बढ़ाता और च्याता है यह कहा गया है। इस वचन द्वारा अनुमाग-स्थिकों में वढ़ता और च्याता है यह कहा गया है। इस वचन द्वारा अनुमाग है। अब इस प्रकार इन अर्थविधेशों निवद्य हुई इस अम्ल्यावाकों स्थितिव्यक उक्तवेषकों है। अब इस प्रकार इन अर्थविधेशों निवद्य हुई इस अम्ल्यावाकों स्थितिव्यक उक्तवेषकों है।

चेन्ण सेसाणं देसामासयभावेण विद्वामणं कुणमाणो विद्वासागंधमु<del>न्तरं नणह</del>—

- **\* विहासा** ।
  - 5 340. gerei 1
  - # जहा 1
  - ३५१. सुगमं।
- हिविसंतकम्मस्य धम्मद्विविदो समयुत्तरद्विवि वंधमाणो तं हिवि-संतकम्मधमाद्विवि ण उक्कद्ववि ।
- § १५२ एसा उक्कड्डणाए अट्ठण्डपस्त्रकणा लवगस्स उक्कड्डणा-प्रक्रमानसरे तप्यनंतेणेव संसारावत्याए वि परुवेदुमाडचा, अण्णहा खवगसेतीय संतकम्मादो अम्बाहरिहिदंधपस सठकाष्ठमसमेवण पयदपह्तवणाए अणुवक्षिदो । संपिह एदस्स सुप्यस्त अत्यो बुज्यदे । तं जहा—द्विदिसंतकम्मस्स अम्बाहिदीहो समयुक्तरिहिदं वंपमाणो तं द्विदिसंतकम्मस्स अम्बाहिदिशुक्किव्युण संबद्धि बज्या-माणाए एगाहिदीए उक्तरे ण संजुद्धि । किं कारणं ? अङ्ब्छावणाणिक्वेवाणमेरवा-संग्रेषण उक्कड्डणाए पर्वृत्तिविरोहादो । एवं वि समयुक्तरादिहिदंवेषेतु वि अक्टमाणो संकक्रमअम्बाहिदि ण उक्कड्डणाए व्यत्तिविरोहादो । एवं वि समयुक्तरादिहिदंवेषेतु वि अक्टमाणो संकक्रमअम्बाहिदि ण उक्कड्डणा विराह्म विषय पद्रप्ताएमाणो स्वयवंश्वस्तरं मण्डू—

- § ३५०. यह सूत्र सूगम है।
- as जैसे ।
- § ३५१. यह सूत्र सुगम है।
- स्थितिसत्कर्मकी अग्रस्थितिसे एक ममय अधिक स्थितिको गाँधता हुआ
   स्थितिसत्कर्मकी उस अग्रथितिको उत्किषित नहीं करता है।
- ९ ३५२. यह उत्कर्षण विषयक अर्थपदकी प्ररूपण क्षप्तको उत्कर्षणको प्ररूपण करते समय क्षर प्रशंगसे संसार वक्त्यामे भी प्रकृषित करतेके लिये आरम्भ हुई है, लन्यया झपक-अणियें सत्कर्मसे अधिक स्थितिबन्ध यदा है। असम्भव होनेशे प्रकृत प्ररूपण नहीं बन सकती है। अब बस्त प्रमुक्त अर्था वहते एक समय अधिक बच इत सुक्ता अर्थ कहते है। वह जैते स्थितिस्कर्मकी अग्रस्थितित एक समय अधिक स्थितिस हो अर्था होते के विशेष करें वित्तेमानमें बैंपनीया हुआ स्वित्तरक्तर्मकी उत्त अर्थास्थितिको उत्तक्षित करके वर्तमानमें बैंपनीयालें सक्तर्मि एक समय अधिक स्थितिमें निजारत नहीं करता है, ब्योकि यहाँपर अतिस्थापना और निजाय असम्भव होनेथे उत्कर्षणको प्रवृत्ति होनेसे विरोध है। इसी प्रकार दो समय अधिक आदि स्थितिकम्पापनी की उत्कर्षणको स्थातिकम्पापनी की विद्यान विवास को स्थातिकम्पापनी की उत्कर्षणको स्थातिकम्पापनी उत्कर्षणत हो है। करता है इस बातका क्षर्यत होने स्थातिकम्पापनी सुन्नस्थाको कहते हैं—

ही प्रधानरूपसे ग्रहण कर घोषकी देशामर्थकरूपसे विभाषा करते हुए आगेके विभाषाग्रन्थकों कहते है—

<sup>#</sup> अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

# 🕏 बुखमानुसारहिनिं बंबमान्ये नि च बकाहिर ।

६ ३५३ सुगमं । एत्थ वि कारणं, अर्णतरणिहिट्टसादी ।

# # एवं गंतून आवितपुत्तरहिर्दि वंबमाणी ण उक्कदृदि ।

- § ३५४. एवं तिसमयुचरादिक्रमेण गंत्ण जह वि संतक्रम्भअम्मिहिदीहो आक्रकियुचरिहिद वंधिद तो वि ण तत्य णिरुद्धसंतक्रम्भअम्मिहिदिह्यक्क्ट्डिदि ल वृचं होह ।
  किं कारणं १ एत्य जहण्याद्वच्छावणासंभवे वि णिक्खेविक्षस्यासंभवेणुक्कज्वण्यवृचीए
  पिडिसिद्धचादो । पुणो केचियमेचं विष्ट्रम्ण वंधमाणस्य उक्कड्डण्याए संभवो चि
  आसंकाए इदमाह——
- अड्ड संतकम्मअग्यद्विदीये वज्रमाणिया द्विती अदिश्विकः
   आविकाए आविक्षिपए असंखेळदिभागेण च तदो सो संतक्रमभन्मद्वित्तिं
   सक्को उक्कद्वित् ।
- ५ २५५- इदो ? तहा बहिय्ण कंश्वमणस्य आवस्त्रक्ष्येत्रज्ञहण्याहण्यावय-गुल्लंथिय्ण तदसंखेजजिदमासमेव ब्रहण्यालक्षेत्रविसमे जन्मकृत्रण्यानुविध्य पितसेहरू-मावादो । संपत्ति एदस्सेवत्थस्य फुडीब्रहण्यक्ष्रियस्यहरू---
- दे समय अधिक स्थिविको वाँकता हुआ भी स्थितिसत्कर्मकी अस स्थितिको उल्लेखिन नहीं करता है।
  - § ३५३. यहाँ भी कारणका कथन सुगम है, क्योंकि उसका पहले ही निर्देश कर आखे हैं।
- क्र इस प्रकार आगे बाकर एक आवलि अधिक स्थितिको बाँधवा हुआ स्थित-सत्कर्मको अग्र स्थितिको उत्कर्षित नहीं करता है।
- § ३५४, इस प्रकार तोन समय अधिक आदिक क्रमसे आगे जाकर यद्यपि सत्कर्मको खप्र-स्थितिस एक आविजिप्रमाण अधिक स्थितिको बाँधता है तो भी वहाँ विवक्षित सत्कर्मको अप्र-स्थितिको उत्काधित नहीं करता है यह उक कथकका तात्पर्य है। यहाँपर कथन्य अतिस्थापनाके सम्मव होनेपर भी तिकापकी विषयमृत बन्धस्थितिके असम्भव होनेसे उत्कर्षणकी प्रवृत्ति निषिद्ध है। युन कितती स्थितिको बढ़ाकर बाँधनेवालको उत्कर्णण सम्मव है ऐसी आर्शका होमीपर आर्थके सुक्को कहते हैं—
- अ यदि सन्दर्भनी अग्रस्थितिसे उस समय वैंथनेवाली स्थिति एक आविल और एक आविलिका असंख्यातवाँ माग अधिक दोती है तो वह उस सरकर्मकी अग्र स्थिति-को हल्कर्मित कर सकता है।
- § ३५५. वर्गोक्त उक्त प्रकारसे बङ्कार बन्य करनेवाले जीवके आविलप्रमाण वक्त्य अतिस्थापनाको उल्लंबन कर उसके असंस्थातवें भाकप्रकाण निक्कंपमें उल्लंबिको प्रवृत्ति होनेमें प्रतिविधका अभाव है। अब इसी अर्थको लच्छ करनेके लिखे सामेके सुनको कहते हैं—

- तं पुण वक्कश्वियूण आवित्यमिष्ट्यावेय्ण आवित्याए असंखे-अविभागे णिक्खिववि ।
- ५ ३५६. गयस्थमेदं सुत्तं । एवमेदेण सुत्तेण जहण्णाहच्छावणाए सह जहण्ण-णिक्खेवपमाणावहारणं काद्ण संपिष्ट एचो प्यहुि अङ्ब्छावणा आविलियमेत्ता चेव अविद्वा होइ । णिक्खेवी पुण समयुत्तरादिकमेण बहुमाणो गच्छइ जाव उक्कस्स-णिक्खेवी चि इममस्यिविसेसं पहवेमाणो सुत्तप्रवेधसुत्तरं मणइ—
- शिक्खेबो आविषयाए असंखेळिव भागमार्वि काद्ण समयुक्तराए
   वट्टीए णितंतरं जाव उक्कस्सओ णिक्खेबो ति सञ्जाणि द्वाणाणि अत्थि।
- § ३५७. बहण्णणिक्खेवमादि काद्ण जाव उक्करसंओ णिक्खेवो चि एदाणि णिक्खेवहाणाणि णिरंतरं समयुत्तरबहीए रुक्मंचि चि भणिदं होदि । एत्य संतकम्म-अम्माद्विदीए णिकद्वाए ओचुक्करसंओ णिक्खेवो ण रुक्मदि चि तत्तो हेट्टा ओसरिय्ण उदयाबिख्यबाहिराणंतरिह्दिए वहुमाणस्स पदेसम्गस्स उक्करसंओ णिक्खेवो घेचण्यो । तम्ह उक्कद्विडज्जमाणे ओचुक्करसंणिक्खेवसंभवदंसणादो । सो वुण ओचुक्करसंओ णिक्खेवो किंपमाणो चि बासकाए तप्पमाणावहारणहुमाह—
  - # उक्कस्सओ पुण णिक्खेवो केश्तिओ ।
- अऔर इस प्रकार सत्कर्मकी उस अग्रस्थितको उत्कर्भित कर उसे, एक आवलि-प्रमाण बन्धस्थितिको अतिस्थापित कर, आवलिके असंख्यातर्वे मागप्रमाण बन्धस्थिति-मैं निक्षिप्त करता है।
- § ३५६. यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा जवन्य अतिस्थापनाके साथ जवन्य निक्षे पेके प्रमाणका अवधारण करके अब इससे आगे अतिस्थापना एक आविकप्रमाण ही अवस्थित रहती है। किन्तु निक्षेप उत्तरोत्तर एक समय अधिकके क्रमसे वृद्धिगत होता हुआ उल्कृष्ट निक्षेपके प्राप्त होनेतक बढता जाता है। इस प्रकार इस अर्थिवशेषकी प्ररूपणा करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—
- क्ष उक्त निश्लेष आविलिके असंख्यातर्वे मागसे लेकर उत्तरोत्तर एक समय अधिक शिक्षे कमसे उत्क्रण्ट निश्लेष सर्व स्थानगत श्लोनेतक बढता जाता है।
- - 🕸 पुनः उत्कृष्ट निशेषका प्रमाण कितना है।

- ६ १६८. सुगमं ।
- कसायाणं ताक उक्कड्रिजजमाणियाए द्विदीए उक्कस्सर्गं णिक्स्वेचं
   क्साइस्सामी ।
- ५ २५९. सन्वेसि कम्माणमप्पप्पणो उवकस्सिद्धिद्वंषकाले उवकस्सओ णिक्खेवी समयाविरोहेण सभवइ, किंत्दाहरणट्टं कसायाणमेव ताव उवकस्सणिक्खेवपमाणमिह वचहस्सामो चि एसो ग्रुचत्थो ।
- चताबीसं सागरोवमकोडाकोडीओ चढुर्हि वस्ससहस्सेष्ठिं आव-बिचाए समयुत्तराए च जणियाओ एसो डक्क्स्सगो णिक्खेवो ।
- § ३६०. तं जहा—कसायाणसुक्कस्सिट्टिदं बंधियुण वधाविष्ठयाहक्कंतसमय् वेव त पदेसम्ममोकिङ्युण हेट्टा णिक्खिविद । एवं णिक्खिवमाणेण उदयाविष्ठयवाहिर-विदियद्विदीए णिक्खित्तपदेसम्ममाइट्ट । पुणो त पदेसम्म से काले बज्झमाणुक्कस्स-द्विदीए वालीससागरोवमकोडाकोडिपमाणाए उविरं उक्कड्डमाणो वत्तारि वाससहस्स-मेत्तप्रकुक्कस्सावाहमुल्लिय्ण उविरामसु चेव णिसेगड्दिदीसु णिक्खिविद ति उक्क-स्सियाए आवाहाए कणिया कम्मद्विदी उक्कड्डणाउक्कस्सिणिक्खेवो होदि । णविर

<sup>§</sup> ३५८ यह सूत्र सुगम है।

ऋ यहाँ सर्वप्रथम कमार्योको उत्कर्षित की जानेवाली स्थितिका उत्कृष्ट निभेष कहेंगे।

<sup>§</sup> ३५९ सभी कर्मोंका अपना-अपना उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होते समय समयके अविरोधसे उत्कृष्ट निक्षेप सम्भव है। किन्तु उवाहरणस्वरूप प्रकरणके अनुसार कथायोके ही उत्कृष्ट निक्षेपके प्रमाणका अवधारण करतेके लिये यहाँ बतलावेंगे यह इस सुन्नका अर्थ है।

विशेषार्थं—विवक्षित कर्मसम्बन्धे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धके समय उस कर्मकी सभी सस्य-स्थितियोका उत्कृष्ट निक्ष प प्राप्त होना सम्भव नहीं है, स्थोकि जिस कर्मके जिस सत्कर्ममें जितनी समित प्रत्यित होती है वहीतक उसका उत्कर्षण हो सकता है यह समझकर ही जयम्बला-कारने अपने क्षणमें समयाविरोहेण' इस पदका निर्देश किया है।

चार इजार वर्ष और एक समय अधिक एक आवस्ति दीन चालीस कोड़ा-कोड़ी सागरीपमप्रमाण यह उत्कृष्ट निशेष होता है।

<sup>8</sup>६० वह जैसे—कवायोकी उत्कृष्ट स्थितिको बौधकर बन्धाविकिक ब्यतीत होनेके समयमे ही उस बन्धाविकिक प्रदेशपु जला अवक्षण कर नीचे निक्षिप्त करता है। इस प्रकार निक्षिप्त करते है। इस प्रकार निक्षिप्त करने करता है। इस प्रकार निक्षिप्त करने उदयाबिक बाहर द्वितीय स्थितिक निक्षप्त हुआ प्रदेशपु ज विविधित है। युज उस प्रदेशपु जको अवकर्षण करनेके अनन्तर समयमे बैधनेवाली वाणीक कोडाकोकी सायरो-प्रकार करके अवकर्षण करतेके अनन्तर समयमे बैधनेवाली वाणीक कोडाकोकी सायरो-प्रकारमाण उत्कृष्ट स्थितिक उत्तर उत्कर्षण करता हुआ चार हुलार बर्षप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिक उत्तर उत्कर्षण करता हुआ चार हुलार बर्षप्रमाण उत्कृष्ट स्थातिक उत्तर उत्कर्षण करता हुआ चार हुलार बर्षप्रमाण उत्कृष्ट स्थातिक उत्तर उत्कर्षण करता हुआ चार हुलार बर्षप्रमाण उत्कृष्ट स्थातिक उत्तर उत्कर्षण करता हुआ चार हुलार बर्षप्रमाण उत्कृष्ट स्थातिक उत्तर उत्कर्षण करता हुआ चार हुलार बर्षप्रमाण उत्तर विवाध करता है।

समयाहियवंधावित्याए च एसा उक्किस्सिया कम्माहिदी ऊणिया कावन्त्वा, णिरुद्ध-समयपबद्धस्पिडिदीए समयाहियवंधावित्यमेषकालस्य हेग्न चेव सस्तिव्यादो । तदो सिद्धमुक्कस्सावाहाए चचारिवस्ससहस्समेचाए समयाहियवधावित्याए च क्रिक्स्य कसायाणमुक्कस्सकम्माहिदी तेसिम्बकस्सणिक्खेवपमाणं होदि चि । सेस्मणम्मणुक्कस्स-णिक्खेवहाणगणमुण्यायणविही जाणिय कायव्या ।

आवाधासे हीन जो कर्मीस्थिति है उतना उत्कर्षणसम्बन्धी उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण होता है। इद्धनी विष्णेपबा है कि इस उत्कृष्ट कार्मिश्विकेश्ये एक समय अधिक एक आविक कम कर देनी वाहिये क्योंकि विविद्या समयश्रविक्रमध्ये कार्मिशिक्षायों हो विविद्या समयश्रविक्रमध्ये कार्मिशिक्षायों हो उत्पर्णय उत्पर्णय करनेके पूर्व ही गठ गया है। इसिन्छ उत्कृष्ट आवाधा चार हुवार क्यें स्थाप एक समय अधिक एक आविज इनसे हीन कथायों के उत्कृष्ट कर्मिश्वित कथायों के उत्कृष्ट निक्षे योको उत्पर्णय निर्माण होता है। क्षेप अनुकृष्ट निक्षे योको उत्पर्णत विवि आनकर करनेके वाहिये।

विशेषायं—उक्त उदाहरण द्वारा कथायोको उत्कृष्ट बन्धस्थितिको विश्वक्षित कर उद्धक्ष्म्य की स्रवेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापना और उत्कृष्ट निक्षंप केसे प्राप्त होते हैं इन्हे यही स्पष्ट करके बत्तकाया गया है। समझो किसी जीवने कथायोको ४० कोहाकोडी सार्पराप्तप्रमागाण उत्कृष्ट-स्थितिकाइक्ष्म किया। तदकन्तर बन्धाविकि बाद प्रथम समयो उत्कृष्ट-स्थितिक अत्तिन निष्केन सम्बन्धी परमाणुगुंकका अपकर्षण कर अतिस्थापनाविकि बाद उसे उससे नीचेकी सब स्थितियो में निक्षप्त किया। तदनन्तर उदयाविकि बाइको प्रथम स्थितिको उद्याविके अविष्ठ हो स्थानित उद्याविके अविष्ठ हो स्थानित उत्कृष्ट स्थानिक अपकृष्टिक हुए परमाणुगुंका तत्काल वृष्यनेवाली कथायको उत्कृष्ट स्थितिको उत्कृष्ट स्थानिको अविष्कर अपर एक समय अधिक एक आविलप्रमाण अन्तको स्थितियोभे स्थानिको स्थानियोभे उत्कृष्य स्थाका निक्षप्त क्ष्मा । यहाँ एक समय अधिक एक जावलिप्रमाण अन्तको स्थितियोभे उत्सर्वप्त स्थानिको स्थानियोभे स्थानियोभे स्थानिको स्थानियोभे स्थानिको स्थानियानिक स्थानियानिक स्थानिको स्थानियानिक स्थानिको स्थानियानिक स्थानिको स्थानिको स्थानियानिक स्थानिक स्थानिको स्थानियानिक स्थानिको स्थानियानिक स्थानिक स्थानिको स्थानियानिक स्थानिको स्थानियानिक स्थानिको स्थानियानिक स्थानिको स्थानिका स्थानिक स्थानिक स्थानिको स्थानिको स्थानिक स्थानिक

- (१) जिस तत्काल बॅंधनेवाले नये उत्कृष्ट बन्धमे यह उत्कर्षण हुआ है उसका उत्कृष्ट क्राबाण काल चार हुजार वर्षप्रमाण है और आवाधाके भीतर उत्कृष्टित द्रव्यका निक्षेप नहीं होता, इसलिए तत्काल बॅंधनेवाली क्षायकी उत्कृष्ट स्थितिमेसे प्रारम्भके चार हजार वर्ष तो में कम हो गये। अत एक तो इन्हें अतिस्थापनारूपसे स्वीकार कर उत्कर्षित किये जानेवाले द्रव्यक्त अक्षवाधाके भीतर निक्षेप नहीं करता।
- (२) इसके बाद आवाधाके चार हजार वर्षको छोडकर आवाधाके उत्परको प्रवास निवेक स्थितिक लेकर आगम परिपाटीके अनुसार अन्तकी एक समग्र अधिक एक आविल्प्रसाण नियेक स्थितियोको छोड़कर शेष सब नियंक स्थितियोगे उन्कर्षित द्रव्यको निशिन्त करता है। इस प्रकार यहाँ निक्षेपका प्रमाण एक समग्र एक आविल अधिक उन्हुष्ट आवाधा काळसे कम उन्ह्युष्ट स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है।
- (३) आवाधा कालके मीलर उल्किंबत द्रव्यका निक्षेप होता नहीं, इसिलए दो उल्क्रुक्ट निर्कायमेसे उल्क्रुष्ट आवाधाको कम कराया गया है एक ब्राव्तिपूर्व जिस कर्मका उल्कृष्ट स्वितिन

- ३ वर्ष १. यहबुक्तस्यानिकलेक्नमानावहारणं कार्ण संपष्टि जङ्ग्यानपाए
   एकवियमान्यक्रिकेटदुवारेण क्या संस्कृताणं वियमान्यं परुवणहरूतेले सुचपांकी—
- क्ष काको आबाहाए उपि हिदीको तासिमुकड्डिज्जमाणीणमङ्
   क्षाक्का सम्बद्ध धावसिया ।

५ ३६२ जाओ पूर्ण अन्यादास्य अन्यतिसाओ सतकन्यहिदीओ तासिश्चनकहर-पास् अक्ष्यवणावस्त्री एनमस्यतिक्या ति पदण्यास्माणो सतक्षतर मण्ड---

क जाओ आबाहाए हेडा संतकम्महिदीको तासिमुक्कहिज्जमानीण-

बन्ध किया था उसकी अस स्थितिका एक आदिल कालके बाद अपकर्षण होकर उसका तिहाए उदय समयसे होकर तदनन्तर उदयाविलके बाहरकी द्वितीय स्थितिका उत्कर्षण होनेपर अन्तमे एक समय अभिक एक आदिलप्रमाण निवेकको छोडकर आवाधके उत्परको सेथ सब स्थितियोमे उत्कर्मन स्थाप होता है, इसलिये निक्षां पमेसे उत्कृष्ट आवाधके साथ एक समय अभिक एक आविल काल कम कराया गया है।

इस प्रकार उत्कर्षणको अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्वापनाके साथ उत्कृष्ट निक्षेप कैसे बनता है

इसका यहाँ आगमानुसार खुलासा किया। शेष कथन सुणम है।

 जो आवाधाके ऊपस्की स्थितियाँ हैं उत्कर्णको त्राप्त हुई उनकी अति-स्थासका सर्वत्र एक आवस्त्रित्रमाण होती है।

§ ३६१ इस प्रकार उत्कृष्ट निक्षेत्रके प्रमाणका निक्ष्य करके अब अतिस्थापना एक प्रकारकी होती है इतके प्रतिषेध द्वारा उसमे सम्भव भेदोका कथन करनेके लिए आगिका सूक्र-प्रकास आया है—

§ ३६२ आबाधाकी उपरितन जो स्थितियाँ हैं उत्कर्षणको प्राप्त हुई उनकी अथन्य और उत्कृष्ट अतिस्थापना एक आविजप्रमाण ही होती है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है यह उक्त कथनका तात्ययें है।

विद्योवार्थ—उत्कर्षणकी अपेसा सोपक्रम और निक्पक्रमके भेदसे स्थिति भी दो प्रकारकी होती है। बाहे इन दोनोमेसे किसी भी प्रकारकी स्थिति क्यो न हो, यदि वे तत्कारु वन्यको प्राप्त होनेवारे कर्मकी शितनी आवाधा प्राप्त हो उससे अधिक स्थितिवाली हैं तो उनका विवक्षित कम्भने उत्कर्णण होते समय अतिस्थापना सर्वत्र एक आविलग्रमाण हो प्राप्त होती है। इस असिस्थापनामें जबम्म और उत्कृष्टका मेद नहीं है ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

§ ३६३ किन्तु को जाजाबाक भीतर सरकर्मास्थितियाँ हैं उनकी उत्कर्षणविषयक अति-स्थापनाको वृद्धि इस प्रकार जाननी चाहिये इस बातका कथन करनेके लिए आगेके सुकको कहते हैं—

🛊 जो मानावाके जीचे (मीतर) सरकर्म स्थितियाँ हैं उत्कर्वनको प्राप्त हुई

मङ्ख्याबणा किस्से वि द्विदीए आविषया, किस्से वि द्विदीए समयुत्तरा, किस्से वि द्विदीए विसमयुत्तरा, किस्से वि द्विदीए तिसमयुत्तरा, एवं णिरंतरमङ्ख्यावणाङ्गाणाणि जाव धनकस्सिया अङ्ख्यावणा ति ।

६ २६४. आबाहरूमंतरसमयाहियचरिमातिलयमेतीलं हिदीणमाविलयमेती चेत्र अइच्छावणा होदि । तत्तो हेड्सिगां हिदीणं समयुचरकमेण पच्छाणुपुज्वीए जहाकम-मइच्छावणाबुद्दी दहुच्या जाव उदयाविलयबाहिराणंतरिहदीए सन्वुक्किस्सियाए अइच्छावणा होदण पञ्जवसिदा ति एमो एत्य युचत्थसंगहो ।

उनकी अतिस्थापना किसी स्थितिकी एक आविलिप्रमाण, किसी भी स्थितिकी एक समय अधिक एक आविलिप्रमाण, किसी भी स्थितिकी दो समय अधिक एक आविलिप्रमाण तथा किसी भी स्थितिका तीन समय अधिक एक आविलिप्रमाण अतिस्थापना होती है, इस प्रकार उत्कृष्ट अतिस्थापनाके प्राप्त होनेतक अन्तरके बिना के अतिस्थापनाके सब स्थान जानने चाहिये।

§ ३६४ आवाधाक भीतर एक नमय अधिक अन्तिम आविलप्रमाण स्थितियाँकी एक आविलप्रमाण हो अतिस्थापना होती है। परन्तु उससे नीचकी स्थितियोकी एक एक समय अधिकके क्रमसे पश्चारानुवर्धी गयाकम अतिस्थापनाकी वृद्धि तवनक जाननी चाहिये जब जाकर उदयाविलके बाहरकी अनन्तर स्थितिकी सर्वोक्कृष्ट अविषयाना हो नेवर वह पर्यवसानको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यह इस सुपक्त प्रकृति नम्चयाक्ष्य अर्थ है।

विशेषार्थ-इस बातका तो पहले ही स्पष्टीकरण कर आये है कि आवाधाके उत्पर जितनी सस्वस्थितियाँ होती हैं उनका उत्कर्षण होनेपर सर्वत्र एक आविलप्रमाण ही अतिस्थापना प्राप्त होती है। मात्र आवाधाके भीतर जो सत्त्वस्थितियाँ होती है उनकी अतिस्थापनाके प्राप्त होनेका कम क्या है इसी बातका यहाँ समाधान किया गया है। खुलासा इस प्रकार है-यह तो पहले ही स्पष्ट कर आये है कि उत्कर्षित द्रव्यका आबाधाके भीतर निक्षेप नही होता। अतः आबाधाके भीतर प्राप्त हुई अधिकसे अधिक किस सत्त्वस्थित लेकर उसका उत्कर्षण करनेपर अतिस्थापना एक आवलिसे लेकर कितनी प्राप्त होती है इसी बातका उत्तर देते हुए यह बतलाया गया है कि जिस स्थानपर तत्काल बँधनेवाले कर्मकी आबाधा समाप्त होती है उससे एक समय अधिक एक आविलिप्रमाण स्थान नीचे जाकर जो सत्त्व स्थिति अवस्थित है उससे लेकर स्थितिकै विवक्षित परमाणुपूजका उत्कर्षण करनेपर पूरी एक आविलिप्रमाण अतिस्थापना द्रोकर आबाधाके ऊपर प्रथम व द्वितीय आदि निषेक्से लेकर क्रमसे उस उरक्षित द्वव्यका निक्षेप होता है। इससे आगे सर्वत्र अतिस्थापना एक आविलप्रमाण ही प्राप्त होगी यह स्पष्ट है। मात्र परवादानुपूर्वीसे विचार करनेपर अतिस्थापनाके प्रमाणमे एक समय, दो समय आदिकी वृद्धि होती जाती है। समझो जहाँ उलकृष्ट आबाधा समाप्त हुई उससे दो समय अधिक एक आविलिप्रमाण स्थान नीचे जाकर जो सस्वस्थिति है उसके विवक्षित परमाणपूजका उत्कर्षण करनेपर अतिस्थापना एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण प्राप्त होगी। उस सत्वस्थितिसे एक समय नीचे जाकर उसके विविधात परमाणुपुजका उत्कर्षण करनेपर अतिस्थापना दो समय अधिक एक आविलिप्रमाण प्राप्त होगी। इसी प्रकार आवाधाके भीतर कमसे जितने-जितने स्थान नीचे

- ५ ३६५. सपदि एत्व उक्कस्ताङ्ख्यक्रमपमस्यावहारगद्वश्चलसुत्तमाद—
- # उक्कस्सिया पुण अङ्गच्छावणा केत्तिया ?
- § ३६६. स्गमं ।
- अ जा जस्स उक्किस्सिया आबाहा सा उक्किस्सिया आबाहा समया-हियाबिखयुणाए उक्किस्सिया अङ्ब्खावणा ।
- १६७ जस्स जीवस्स उक्कस्सिङ्किद् वश्वमाणस्य आ उक्किस्सिया आवाहा
  तस्स सा उक्किस्सिया आवाहा समयाहियावळिय्णा उक्किस्सिया अङ्ब्लवणा होह,
  उदयावळियवाहिराणतरिङ्किय उक्किङ्बज्जमाणाए तद्ववळंभादो।
  - १३६८ एवमेचिएण पर्ववेण हिदिउनकड्डणाविसयाणं जहण्युककरसणिक्खे-

- $\S$  ३६५ अत्र उत्कृष्ट अतिस्थापनाके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—
  - **\* परन्तु उत्कृष्ट अविस्थापना कितनी होती है ?**
  - § ३६६ यह सूत्र सुगम है।
- \* जो जिस कर्मकी उत्कुष्ट आवाधा है एक समय अधिक एक आविल कम वह उत्कुष्ट आवाधा उस कर्मकी उत्कुष्ट अतिस्थापना होती है।
- § ३६७ उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाले जिस जीवकी तस्सम्बन्धी जो उत्कृष्ट आबाधा होती है उक्की वह उत्कृष्ट आबाधा एक समय अधिक एक आविल कम होकर उत्कृष्ट अति-स्थापना होती है, क्योंकि उदयायिक वाहरकी अनन्तर स्थितिका उत्कर्षण करनेपर वह प्राप्त होती है।

विशावार्थ—समझो सजी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिध्यादृष्टि किसी जीवने उत्कृष्ट सक्लेशके परवा हाकर वारित्रमोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिकस्य कर उत्कि चार हजार वर्षप्रमाण उत्कृष्ट आवाधा प्राप्त की। तरदनत्त वर्षास्तिके वाद उसके बन्तिस निर्माणपुजका अवक्ष्य असकर्यण कर उदय समयसे निक्षार किया। तदकन्तर अगले समयमे उदयाविकि उपरित्तन निषेक्ष निक्षार हिए उत्त परमाणपुजका उत्कर्यण कर आवाधाके उत्तर लागेकी स्थितियोमे निक्षित्र किया तो इस प्रकार उस उत्कृष्टि अक्ति उत्कृष्ट अतिस्थापना एक समय अधिक एक आविक कम उत्कृष्ट कालाकाप्रमाण प्राप्त हो आती है ऐसा वहाँ समझना चाहिए। इसी प्रकार जानावरणादि अन्य छह कर्मोकी और दर्धतमोहनोधको भी अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिको छ्यानमे एककर उत्कृष्ट अतिस्थापना प्राप्त कर लेनी चाहिये। इस सम्बन्धमें विशेष स्पष्टीकरण पहले ही कर आये हैं।

५ ३६८ इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा स्थिति उत्कर्षभविषयक अधन्य और उत्कृष्ट निसेप ३८

जाते जारोंगे उसी कमसे अतिस्थापनामे एक-एक समयकी वृद्धि होती जायगी। अब इस अति-स्थापनाकी वृद्धिका अन्त कहाँपर होता है उसे ही आगे स्पष्ट किया जा रहा है।

वाइच्छावणाणं पमाणावहारणं कार्ण जोकह्ण जिससाणं च तेसि सुरामणाहिप्पाएण एरूवणमकारुण संपद्दि एदेसि चेव पदाणमोकह्ड प्यविसयाणं योववहुत्तवाणावणहु-स्वतिमं पर्वभमाह---

उक्कड्डिज्जमाणियाए द्विदीए जहण्डागो जिक्क्वेचो थोवो ।

§ ३६९ कि कारणं ? आविष्ठयाए असंखेज्जदिमागपमाणत्तादो ।

# ओकड्डिजमाणियाए द्विदीए जहण्णगा णिक्लेवो असंखेजगुणो ।

६ ३७० कि कारणं ? आवल्यितिमागपमाणत्तादो ।

🕸 ओकड्रिडजमाणियाए द्विदीए जहण्णिया अधिच्छावणा धोवूणा

बुगुणा ।

६ ३७१ जुद्दो ? समय्णाविख्याए वेचिभागपमाणनादो, पुन्तिन्छो समय्णा-विख्याए तिभागो समयुक्तरो। एदे बुण समय्णाविख्याए वेचिभागा तेणेसा जहण्णाइच्छावणा दुरूवृणदुगुणा होद्ण विसेसाहिया जादा चि एसी एदस्स सुक्तस्स मानस्थो।

🕸 ओकड्रिज्जमाणियाए हिदीए उक्कस्सिया अइच्छावणा णिव्वाघादेण

तथा अतिस्थापनाके प्रमाणका अवधारण करके अब अपकर्षणविषयक उनका सुगमतारूप अभिप्रायसे प्ररूपणा नहीं करके अब उत्कर्षण और अपकर्षणविषयक इन्हीं पदोके अल्पबहुत्वका ज्ञान करानेके स्मिप् आमेके प्रबन्धको कहते हैं—

उत्कर्षित की जानेवाली स्थितिका जमन्य निक्षेप सबसे थोड़ा है।

§ ३६९. क्योंकि बह बावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

🥦 उससे अपकर्षित की जानेवासी स्थितिका जवन्य निश्लेप असंख्यातगुणा है।

६ ३७० वयोंकि वह आवलिके त्रिभागप्रमाण है।

विद्योवार्थ—एक समय कम एक आविकिक तीन भाग करे। वृत एक त्रिभागमे एक मिछा दे। इतना अपकिंदित की जानेवाको स्थितिके जयन्य निक्षेपका प्रमाण होता है जो उत्कवित की जानेवाकी स्थितिके जयन्य निक्षंप आविकिक असंख्यातवें भागसे नियमसे असंख्यातगुणा होता है ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

अः उससे अपकर्षित की जानेवाली स्थितिकी जघन्य अतिस्थापना कुछ कम द्नी है।

उससे अवकर्षित की जानेवाली स्थितिकी उत्कृष्ट अतिस्थापना तथा निर्चा-

उक्कदिङ्क्षमाणाएं हिंदीए जहण्यिया अङ्ख्डावणा च तुक्काओ विसेसा-डियाओ ।

- ६ ३७२ केचियमेचो विसेसो १ समन्त्रायक्रियाए तिमागो समयाद्वियमेचो । किं कारणं १ पुन्विक्लवेचिभागेस तेचियमेचे पश्चिमे संपुण्णागिलयमेचाए णिन्ना-वादिनसयोकहृडणुक्कस्साङ्ख्यानपाए उक्कबृडणानिसयणिन्नावाद-जङ्गणाङ्ख्या-वणाए च समुष्यचिदंसणादो ।
  - भावलिया तत्तिया चेव ।
  - ६ ३७३. सुगमं।
  - अक्षरणा उक्कस्सिया अधिच्छावणा संखेळगुणा ।
  - ६ ३७४. कि कारणं ? समयाहियावलियणुक्कस्साबाह्यमाणतादो ।

षातरूपसे उत्कर्षित की जानेवाली स्थितिकी अथन्य अतिस्थापना तुन्य होकर विश्वेष अधिक हैं।

§ ३७२ शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक समय कम आविलिका एक समय अधिक त्रिभागप्रमाण विद्योवका प्रमाण है, क्योंकि पहलेके दो त्रिभागोंमें (एक समय कम आविलिके दो-त्रिश्रगागोंमें) उतना अर्थात् एक समय कम आविलिके एक समय अधिक त्रिभागके मिलानेपर सम्पूर्ण आविलिप्रमाण निक्यांचात-विवयक अपकर्यणकी उल्क्रस्ट अतिस्थापनाकी तथा उल्कर्षणविषयक निष्यांचात जवन्य अति-स्थापनाकी उत्पत्ति देखी आती है।

विशेषार्थ—उत्कर्षणकी व्याच्यातरूप जघन्य अतिस्थापना एक बाविलके असंस्थातवें भाग-प्रमाण और उत्कृष्ट अतिस्थापना एक समय कम आविक्षप्रमाण होती है। इसमे एक समय मिलानेपर उत्कर्णणकी निकांधातरूप जघन्य अतिस्थापना प्रारम्भ होती है, इर्तालए सुत्रमें उत्कर्णण-की जघन्य अतिस्थापना एक आविलप्रमाण सिद्ध करनेके पहले निब्यांच्यात यह विशेषण लगाया है। शेष कथन सुगम है।

अ आवलिका प्रमाण भी उतना ही है।

§ ३७३ यह सूत्र सुगम है।

🖚 उससे उत्कर्ष णविषयक उत्कृष्ट अतिस्थापना संख्यातगुणी है ।

§ ३७४. क्योंकि वह एक समय अधिक एक आविलिसे कम उत्कृष्ट आवाधाप्रमाण है । विशेषायं—किसी संत्री एञ्चेल्विय पर्याप्त जीवने उत्कृष्ट संक्लेशसे चारित्रमोहतीय कमका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध किया। तदमन्तर बन्धाविलिके बाद अनन्तर समयमे उसने व्यवस्थितिके विवक्षित परमाणु जुका अवक्ष्यं कर उदयाविलिके बादको प्रमाण स्थापितिके विविद्य कमा स्थिति उत्त चित्रपत्त किया। तदमन्तर वगले समयमें उदयाविलिके अनन्तर समयमें निक्षिप्त हुए उक्त परमाणु जुके उदयाविलिमे प्रविष्ट हो चानेपर उसके बादके समयमें निक्षिप्त हुए उक्त परमाणु जुके उदयाविलमे प्रविष्ट हो चानेपर उसके बादके समयमें निक्षिप्त हुए उक्त परमाणु जुका उक्तियित कर उसे आवाधाके अपर निक्षिप्त करनेपर उत्कृष्ट अतिस्थापना एक समय अधिक एक आविलिसे कम उत्कृष्ट आवाधा प्रमाण प्राप्त होती है, इसीलिए उसे एक आविलिसे संख्याताथा कहा है, क्योंकि उक्त आवाषा संख्यात आविलप्तमाण होती है।

- # ओक्टुणादी वाबादेण उक्कस्सिया अधिच्छायणा असखेजागुणा ।
- ६ ३७५ इदो ? समय्णुक्कस्सद्विदिखंडयपमाणतादो ।
- # उक्करुणादी उनकस्तागी णिक्नवेवी विसेसाहिकी।
- § ३७६, कैचियमेचैण ? अंतोकोडाकोडिमेचेण । किं कारणं ? ममयाहिया-विष्यसिंहदुक्कस्साबाहाए परिहीणचत्तालीम सागरीवमकोडाकोडिमेचुक्कस्मष्टिदीए एत्युक्कस्सणिक्खेवभावेण विविक्खयत्तादो ।

अतस्थापना असम्ब्यात-ग्रणी है।

§ ३७५ क्योंकि यह एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकप्रमाण होती है।

विशेषार्थ-जिम कर्मकी जितनी उत्क्रव्ट कर्मेस्थित होती है उसकी अपेक्षा अपकर्षणकी एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकप्रमाण व्याच्यातविषयक उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है जो स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय अग्र स्थितिकी प्राप्त हात। है। खलासा इस प्रकार है-समझो किसी सजी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवने चारित्रमोहनाय कमना उत्कष्ट स्थिति-बन्ध किया। परचात बन्धावलिके बाद अन्त नाडाकोडी सागरोपमप्रमाण स्थितिनी छाडकर उसने शेष स्थितिका काण्डकचात करनेके लिये आरम्भ करते हए अन्तर्महर्तप्रमाण उसकी फालिया करके प्रत्येक समयमे एक एक फालिका पतन प्रारम्भ किया। ऐसा करते हुए जबतव उपान्त्य फालिका पतन नहीं होता तबतक प्रत्येक फालिके पतनके समय निर्व्याधातस्य एक आवलिप्रमाण ही अतिस्थापना प्राप्त होती है, क्योंकि प्रत्येक फालिके उपरितन परमाणपु जना नाचे एक आविलिप्रमाण अतिस्थापनाको छोडकर शेष स्थितिमे उनका निक्षेप हाता रहता है, इसलिए इसे निर्व्याचात अतिस्थापना ही समझनी चाहिये। मात्र अन्तिम फाल्यिना जब काण्डकचातक अन्तिम समयमे पतन होता है तब उक्त फालिको उत्कृष्ट अतिस्थापना एक समय कम एक काण्डकप्रमाण प्राप्त होती है, क्योंकि इस फालिकी अग्र स्थितिका पतन उसके तीच उससे कम उस विवक्षित काण्डकके नीचेकी किसी भी स्थितिमे न होकर अन्त काडाकाडी सागरापमप्रमाण स्थितिमे होता है इसलिए यह व्याघातविषयक उत्कष्ट अतिस्थापना जानना चाहिये। तथा इस अग्र स्थितिसे नीचेव निषेकका पतन होनेपर इसकी अतिस्थापना दो समय कम उत्कट्ट काण्डक-प्रमाण प्राप्त होती है। यह भी व्याधान विषय अतिरयापना है। किन्तु उसमे एक समय कम हो जानेसे यह मध्यम अतिस्थापना कही जायगी । इसी प्रचार आगे आगे आ स्थापनाम एक-एक समय कम होते हुए जहाँ जाकर एक समय अधिक एक आविन्त्रिमाण अतिस्थापना प्राप्त होती है वहाँ तक व्याधातविषयक अतिस्थापना जाननी चाहिये। यह इसका जवन्य भेद है। प्रसगसे इतना विशेष जानना चाहिये।

- उससे उत्कर्षणकी अपेक्षा उत्कृष्ट निक्षेप विशेष अधिक हैं।
- § ३७६ शका—कितना अधिक है ?

समाधान—अन्त कोडाकोडोप्रमाण अधिक है क्योंकि एक समय और एक आविल अधिक उत्कृष्ट आबाधासे हीन चालीस कोडाकाडा सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट क्यिन यहा उत्कृष्ट निक्षेप-रूपसे विवक्षित है।

# क ओकडुकादो उक्तस्सगो जिक्लेवो विसेसाहिओ ।

<sup>६</sup> २७७ केशियमेची विसेसी ? संकेश्वावस्थियोची । कि कारण ? जावकि-र्यभुकंकस्तावाष्ट्राच्या वर्ष्य वर्षेसदसमादी ।

### क्स्सयं द्विषितंतकम्मं विसेसाहियं।

६ ३७८ केचियमेचेण ? समयाहियदोआविष्ठयमेचेण । किं कारण ? समयाहियदोआविष्ठयमेचेण । किं कारण ? समयाहियाइच्छावणाविष्ठयाए सह वथाविष्ठयाए वि एत्थ पवेसदेसणादो । संपंदि एदस्वैव विसेसपमाणस्स फ्रिडीकरणदृश्चनरसुत्तमाह—

## वोधाविवयाओ समयुत्तराओ विसेसो ।

६ ३७९ गयत्थमेदं सुत्त ।

<sup>5</sup> ३८० एवमेत्तिएण प्रबंधेण ओवड्डणविदियमुलगाहाए अत्यविद्वासा समता।

बिशेषायं—उत्कर्षणको अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्यापनाका प्रमाण बतला सामे हैं। बारिष्क-मोहनीयके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोडाकोडी सागरोपममेसे उतना कम कर देनेपर उत्कर्षण की अपेक्षा उत्कृष्ट निक्षेपका उक्त प्रमाण प्राप्त होता है ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

### अ उससे अपकर्षणकी अपेक्षा उत्कृष्ट निश्चेष विश्वेष अधिक है।

§ ३७७ शका--विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाभान—संस्थात आवलि विशेषका प्रमाण है, क्योंकि एक आविल कम उत्कृष्ट आवाधा का इसमें प्रवेश देखा जाता है।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट स्थित बन्ध होनेपर बन्धाविकते बाद उसकी अग्न स्थितिका अपकर्षण करनेपर यह निक्षेप प्राप्त होता है, इसिक्ए इसे उत्कृष्यकी अपेक्षा प्राप्त हुए पूर्वोक्त उत्कृष्ट निक्षेपसे विशेष अधिक कहा है जो एक आविक कम उत्कृष्ट आवाधाप्रमाण प्राप्त होता है।

#### अ उमसे उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म विश्लेष अधिक है।

६ ३७८ शका—कितना अधिक है ?

समाधान—एक समय अधिक दो आविलप्रमाण अधिक है, क्योंकि एक समय अधिक अति-स्यापनाविलिके साथ बन्धाविलिका भी इसमे प्रवेश देखा जाता है। अब इसी विद्येष प्रमाणका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते है—

### 🕸 वह विशेष एक समय अधिक दो आविरुप्रमाण है।

§ ३७९. यह सूत्र गतार्थ है।

विश्रोवार्थ—अग्रस्थितिका अपकर्षण हुजा, इसलिए एक समय तो यह कब हो गवा ४। अवा-स्थितिके नीचे एक आविल अतिस्थापनामे गई, इसलिए एक आविल यह कम हो गई, तथा यह बन्धाबिलके बाद अपकर्षण हुआ, इसलिए उत्कृष्ट स्थितिमेसे एक आविल और कम हो गई। इसलिये इस कमको पूर्वोक्त निर्वापमे मिला देनेपर उत्कृष्ट स्तकर्मको इतना अधिक कहा है।

§ ३८०. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा अपवर्ततनाविषयक मूल गामाकी अर्थविष्ठाचा

णवरि 'तहाणुमानेसणवेषु' चि एसो मासगाहाए चरिमावयवो वणुमागविसय-कोकक्षुक्कद्वभाषं जहण्युष्कस्त्रणिक्खेवयमाणावहारणे पढिवदो सुगमो चि चुणि-सुत्त्रवारेण तिव्वहासा णादचा, उवरि मुलगाहाए बढिवद्वविदियशासगाहाए व्यक्तम्मस-विस्तराणमोकद्वुक्कद्वणाणं जहण्युष्कस्साहच्छावणाणिक्खेवेहिं विसेसिय्ण परूवणो-वर्षमाद्वी च । तन्द्रा तत्थेव तस्स वित्यारगरूवणं कस्सामो चि एदेणाहिष्याएण प्रस्याणुमागविसया प्यद्यक्ष्रवणा णाटचा चि चेत्तव्वं।

## # एसो सत्तमी मुखगाहा।

५ ३८१ सुगमं। जबार एसा जह वि ओवहूणाए तदिया मूलगाहा तो वि संकामणपहुवगस्स चउहिं मूलगाहाहिं सह जोइन्जमाणा सचमी मूलगाहा वि णिहिहा। का पुण ओवहूणा णाम ? हिंदि-अणुमागदुवारेण कम्मपदेसाणमोकहृहणा उक्कहृहणा-सहमाविणी ओवहूणा वि भण्णदे। तदो तिव्वस्यज्ञहृण्णुक्कस्साहच्छावण-णिक्सेवादि-क्रिक्णाए जिबद्धचादो एदाओ तिण्ण मूलगाहाओ ओवहूणाए पिडबहाओ वि मणिदाओ। तम्हा संकामणपहुवगविवक्खाए सचमी मूलगाहा एण्डिमवयारिज्जिदि ससंबद्ध।

समाप्त हुई। इतनी विद्येषता है कि 'तहाणुभागेसणतेसु' इस प्रकार अनुभागविषयक अपकर्षण और उत्कर्षणके ज्वान्य और उत्कृष्ट निश्चेषप्रमाणके अवधारणासे सम्बन्ध रखनेवाला यह भाष्य-गाषाका अन्तिम अवयव सुगम होनेसे चूणिसूत्रकारने तदिवयक विभाषा आरम्भ नहीं की, क्योंकि उपरिम मूल गाथाने प्रतिबद्ध दूसरी भाष्यगायामे अनुभागविषयक अपकर्षण और उत्कृषण-सम्बन्धी अच्या और उत्कृषण-सम्बन्धी अच्या और उत्कृष्ट अतिस्थापना और निश्चेषत प्रकृषणा पाई जाती है, इसल्पियं बही जनकार के प्रतिकृष्ट अतिस्थापना और निश्चेषत प्रकृषणा पाई जाती है, इसल्पियं बही जनकार प्रकृषणा करेंगे, इसल्पियं वहीं अनुमागविषयक प्रकृषणा आरम्भ नहीं की गई ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये।

## 🕸 अब आगे सातवीं मूलगाथा आरम्म होती है।

§ ३८१ यह मूळ सूत्रगाचा सुगम है । इतनी विशेषता है कि यह यद्यपि अपवर्तनाविषयक तीसरी मूळ गाचा है तो भी संकामकप्रस्थापकसम्बन्धी चार मूळ गाथाओं के साथ गिनती करनेपर यह सातवी मूळगाचा है ऐसा निर्देश किया गया है ।

शंका-अपवर्तना किसे कहते हैं ?

समाधान—स्थिति और अनुभागरूपसे उत्कर्षणके साथ होनेबाले कर्मप्रदेशोंके अपकर्षणको अववर्सना कहते हैं।

हसिकिए तडिक्यक जबन्य और उत्कृष्ट अतिस्थापना और निक्षेप आदिकी प्रकृपणासे निबद्ध होनेसे ये तीन मूल्जाचाएँ अपवर्तनाके कथनके साथ प्रतिबद्ध है ऐसा यहाँ कहा है। इस कारण विकामण प्रस्थापककी विवसामें सातवां मूल्जाचा इस समय अवतरित की जाती है इस अकार यह सब कथन सुसन्बद्ध है। क लंजहा।

- ५ ३८२. सुगममेदं पयदगाहासुत्ताव वारावेक्सं कुळावक्सं ।
- (१०४) द्विपि-अणुभागे जंसे के के बहुदि के व हरस्सेदि। केसु अवद्वाणं वा गुणेण किं वा विसेसेण ॥१५७॥
- 5 २८२. एसा सचमी मुलगाहा हिदि-अणुमागविसयाणं चैव ओकड्डणुक्कड्डणाणं किंचि अत्ययदपह्वणद्वमोदण्या । जद एवं, णाढवेदव्यमिद गाहाद्वचं, धुव्यिक्ददोम्लगाहाहिं चैव ओकड्डणुक्कड्डणविसयाए जदण्युक्कस्सणिक्क्षवाइच्छावणादिपरुवणाए पर्वचिदचादो ? ण एस दोसो, पुव्यिक्छदोम्लगाहाहिं परुविदब्रहण्युक्कस्सणिक्खेवाइच्छावणादिविसेसाणमोकड्डुक्कड्डणाणं धुणो वि विसेसिय्णेत्व परुवणोवलंगादो । संपिंड एदिस्से गाहाए किंचि अवयवत्यपरुवणं कस्सामी । तं जहा—
  'डिदिअणुमागे असे' एवं भणिदे द्विदिअणुमागविसेसिदे कम्मपदेसे 'के के वृद्धि'
  किमविसेसेण सन्वे चेव, आहो वंधसरिसे हीणे अहिए वा'कि इसो पढमी पुल्छाणिरेसो । 'के व हरस्सेदि' वि एत्य वि तहा चैव ओकड्डणाए पुच्छाणुमबी कायव्यो ।

<sup>🕫</sup> वह जैसे ।

<sup>§</sup> ३८२ प्रकृत गाया सूत्रके अवतारसे सम्बन्ध रक्कनेवाला यह पुच्छावाक्य सुगम है।

क्ष स्थित और अनुमागविषयक किन-किन कर्मप्रदेशोंको बढ़ाता अथवा बद्धाबा है, अथवा किन कर्मप्रदेशोंमें अवस्थान होता है। तथा यह बृद्धि, हानि और अवस्थान गुणकाररूपसे होता है या विश्वेषरूपसे होता है।।१५७।।

<sup>§</sup> ३८३ यह सातवी मूलगाया स्थित और अनुमागविषयक ही अपकर्षण और उल्कर्षण-सम्बन्धी किंचित् अर्थपदकी प्ररूपणाके लिए अवतीण हुई है।

हांका—यदि ऐसा है तो इस गायासुत्रको आरम्भ नहीं करना चाहिये, स्वोंकि पूर्वकों दो मूलगायाओंके द्वारा ही अपकवंग और उत्कवंगविषयक जवन्य और उत्कृष्ट निक्षेप और अतिस्थापना आदिकी प्ररूपणा विस्तारसे कर आये हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पहलेकी दो गाथाओं द्वारा प्रक्षित जबन्य और उत्कृष्ट निक्षेप और अतिस्थापना आदि विशिष्ट अपकर्षण और उत्कर्षणको फिर भी विशेषकपसे यहाँ प्रकरणा पाई जाती है।

अब इस गाधाको अवयवसम्बन्धी किचित् अर्थको प्ररूपणा करते हैं। वह जैसे—'द्विदि-अगुमाने असे' ऐसा कहनेपर स्थिति और अनुभागसे मुक्त कर्मप्रदेश कीन-कीन बढ़ते हैं, क्या सामान्यरूपसे सभी कर्मप्रदेश बढ़ते हैं या बन्धके समान, बन्धसे हीन या बन्धसे अधिक स्थिति और अनुभागवाले कर्मप्रदेश बढ़ते हैं यह प्रथम पृष्ण्ढाका निर्देश है। के वा हरस्सीह' इस प्रकार प्रश्तिप भी उसी प्रकार अपकर्षणविषयक पृष्ण्याका अनुसब करना काहिये। इस अकार गावाके पूर्वादिन

एवमेदार्डि दोहि पुच्छार्हि गाहापुच्यद्वणिवदार्हि ओकड्डुक्क**डुणाण** प्**वृ**चिविसेषो द्विदिञ्जूभागविसओ <del>पुच्चि</del>दो होदि ।

- § ३८४. 'केस अवद्राण वा' एदेण वि साहावयवेण केस हिदिअणुमायविसेसेस विह-हाणीहिं विणा अवद्राण होदि चि पुच्छादुवारेण ओकद्रुहक्द्रवणाणमप्पाओग्मायोणाविद्रिदाण हिदि-अणुभागाणं समवासमवित्तया परुवणा सचिदा दहुच्या। 'गुण्णेण कि वा विसेसेणे'ति एदेण वि चरिमसुचावयवेण विह्र हाणि-अवद्राणविसेसि-हाणं थोवबहुचविसओ पुच्छाणिहेसो कओ। सपिह एवविह्रव्यपिहवदाए एहिस्से सम्मीए मूल्याहाए अत्यविद्वासण कुणमाणो तत्य ताव चउण्ड भासगाहाणमत्थिय-परुवणक्रमुच्यास्य ।
  - # एदिस्से चत्तारि भासगाहाओ ।
  - ९ ३८५ सगम ।
  - # तासिं समुक्षित्रणा च विहासा च।
- § २८६ तासि जासगाहाण समुक्तिकाणापुरस्तरमत्थविहासा कायच्या चि अभित्र होइ। तत्थ ताव पडमाए भासगाहाए समुक्तिकाण कुणमाणो इदमाह—
  - **\* पढमभासगाहाए सम्रक्रिलणा** ।

निबद्ध इन दो पुच्छाओके द्वारा अपकषण और उत्कषणविषयक स्थिति अनुभागसम्बन्धी प्रवृत्ति विक्षेत्रको पुच्छा की गई है।

६ ३८४ 'केसु अवट्टाणं वा गाथांके इस अवयंव द्वारा किन स्थिति और अनुभागिवयंवक विश्वोमे वृद्धि और हानिक बिना अवस्थान होता है इस प्रकार इस पुष्ण द्वारा अपनर्षणं और उक्क्ष्यंगके अयोग्यरूपसे अवस्थित स्थिति और अनुभागकी सम्भावना और असम्भावनावियंवक प्रकरणा सुचित की गई जानना चाहिये। तथा गुण्ण कि वा विसेशेण इस प्रकार सुचके इस अन्तिम अवयंवके द्वारा भी वृद्धि हानि और अवस्थान विधिष्ट प्रदेशोके अरुपबहुत्ववियंवक पृच्छांका निर्देश किया गया है। अब इस प्रकार के अवसे निबद्ध इस सातवी मुख्यायांकी अर्थ-विभाग करते हुए प्रकृतमे सर्वप्रथम चार भाष्यगाथाओं अस्तित्वका कथन करनेके लिए आगेका सुत्र कहते हैं—

अ इसकी चार माध्यगायाएँ हैं।

६ ३८५ यह सूत्र स्गम है।

🖇 अब उनकी सम्रत्कीर्तना और विभाषा करते हैं।

उनमेंसे प्रथम भाष्यगाथाकी सद्धत्कीर्तना इस प्रकार है।

५ ३८७ सगमं।

(१०५) स्रोवह दि द्विदि पुण अधिगं हीणं च वंधसमणं वा । उक्कड़ विवससं क्षीयां अधियां व बढहेरि ॥१६८॥

६ ३८८. एदिस्से पढममासगाहाएड पुन्नण नि द्वित्रिजोक्ड्रणाव प्रवृत्तिक्यो जाणाबिदो । पञ्छद्वेण वि द्विदिउनकङ्गणार प्युनविसेसी मरुविदो दहन्यो । तं कवं ? 'जीवहेदि द्विदिं पुण' एवं मणिदे द्विदिमोकङ्गसाणो वंशसममेव काद्णोकङ्गदि चि णत्य णियमो, किंत बंबेण सरिसं वा हीणं वा अहियं वा कादणोकद्वदि चि एसी अत्यविसेसो जाणाविदो ? तेण उवरिमाओ इन्छिदणिसेगृहिदीओ ओकड माणो वंधमा-द्विदीए सरिसं पि कादणोकडिट् लहिद ति वंधग्गद्विदीदो हेद्रिमवञ्जामाणावज्ज्ञासाण-णिसेगद्विदिसरूवेण वि ओकडिद' लहदि । प्रयो बंधग्यद्विदीहो उवरिमसंतद्विदिसरूवेण च समयाविरोहेणोकड्रिदं लहदि ति एसो गाहापुरुवद्धे सुत्तत्थसम्बन्धओ । अथवा बंधादो उवरिमश्रहियसंतक्रमां वि हेटा समयाविरोहेणोक्डिटि, हीण वि बंधवदमणिसेयादी हेट्रिमआबाहरुमंतरहिदिसंतकरमं पि ओकड्रदि । तहा बंधपढमणिसेगमादिं कादण

§ ३८७. यह धूत्र सुगम है। (१०५) स्थितिका अपकर्षण करता हुआ बन्धसे अधिक स्थितिका भी अपकर्षण करता है, बन्धसे हीन स्थितिका भी अपकर्षण करता है और बन्धके समान स्थितिका मी अपकर्षण करता है। तथा स्थितिका उत्कर्षण करता हुआ बन्धके समान स्थिति-का भी अपकर्णण करता है और बन्धसे हीन स्थितिका भी उत्कर्णण करता है, मात्र बन्धमे अधिक स्थितिका उत्कर्णण नहीं करता ॥१५८॥

६३८८ इस प्रथम भाष्यगायाके पूर्वार्थके द्वारा स्थिति अपकर्षणकी प्रवृत्तिके क्रमका ज्ञान कराया गया है। तथा उत्तराधंके द्वारा स्थितिउत्कर्षणके प्रवृत्तिविशेषकी प्ररूपणा जाननी चाहिये।

शंका-वह कैसे ?

समाधान-'ओवट्रेदि द्रिदि पूण' ऐसा कहनेपर स्थितिका अपकर्षण करता हुआ बन्धके समान करके ही स्थितिको अपकाषत करता है ऐसा कोई नियम नहीं है। किन्त बन्धके समान, हीन या अधिक करके भी स्थितिका अपकर्षण करता है इस अर्थविद्योषका ज्ञान कराया गया है। इसलिये उपरिम इंच्छित निषेक-स्थितियोंका अपकर्षण करता हुआ तत्काल बन्धकी अग्रस्थितिके समान सस्वस्थितिको करके भी उसका अपकर्षण करता है, तत्काल बन्धकी अग्रस्थितिसे अधस्तन बन्ध्यमान और अवध्यमान निषेकस्थितिस्वरूपसे भी उनका अपकर्षण करता है। तथा तत्काल बन्धको अग्रस्थितिसे उपरिम जो सत्कर्मको स्थिति है उस रूपसे भी आगमके अविरोधपूर्वक उसका अपकर्षण करता है। इस प्रकार यह गायाके पूर्वार्घमें निबद्ध सुत्रके अर्थका समस्वय है। अथवा तत्कार बन्धसे ऊपर जो अधिक सत्कर्म है उसका नीचे आगमके अबिरोधपूर्वक अपकर्षण करता है, तथा जो नीचे आबाधाके भीतरका स्थितिसरकर्म तत्काल बन्धके प्रथम निषेकसे हीनस्थितिवाला जाव वंधन्यद्विदीए समाणं होद्ण द्विदिवंधसरिससंतद्विदीओ वि कोकड्विद ति एसी एत्य सुचत्यसंगद्दो ।

- § ३८९. 'उक्कड्डिंद चंधसमं' एवं अणिते द्वितिष्ठकङ्डेमाणो वंधग्गद्वितिसमाणं कार्ण उक्कड्डिंत, तचो हीणवंधग्गद्वितिसमाणं पि कार्ण उक्कड्डिंत, वंधादो पुण उवित्रम-अद्विपद्विदित्तंकम्मसमाणं कार्ण णियमा ण उक्कड्डिंत, वंधे उक्कड्णा-णियमद्वित्ता । अथवा वंधगिरिष्ठद्विती वि वंधमसमुक्कड्डिंत, वंधादो हीणद्वितीओ नियमा ण उक्कड्डिंत वंधादो वंधसक्तवेणुकड्डिंत, वंधादो उवित्ममतिद्वतीओ णियमा ण उक्कड्डिंत नि एमी एत्य सुन्तयसंगदो, 'वंधसमं हीण च उक्कड्डिंत', अदियं पुण ण उक्कड्डिंत नि एमी एत्य सुन्तरवंधावलंबणादो ।
- § ३९०. संपहि एवंविहमेदिस्से पढमभासगाहाए अत्यं विदासेमाणो विदासा-गंधमचरमाह—

है उसका भी अपकर्षण करता है तथा जो सत्कांने तत्काल बन्धके प्रथम तिषकसे लकर तत्काल बन्धको अबस्थितिके समान है उन स्थितिबन्धके सदृश सत्कर्म स्थितियाका भी अपवषण करता है इस प्रकार यह यहाँ सुत्रका समुच्चयरूप अर्थ है।

विशेषार्थ—स्थित अपकर्षणके लिये सामान्य नियम यह है कि उदयाविलिक भीतरकी सच्चास्पितियोंका अपकर्षण नहीं होता तथा तक्काल अभिक्षितियोंका ज्वाचारिक काल जानेतक अपकर्षण नहीं होता । इस दो नियमोंको छोडकर को अभिक्षा है होता । इस दो नियमोंको छोडकर को अभिक्षा होता होता । उसका समयके अविशेष पूर्वक अपकर्षण हो सकता है यह विवक्षित गायासूत्र 'ओकरड़ीट हिंदि पूर्ण 'दायादि गायाके पूर्वीर्थक अपकर्षण हो सकता है यह विवक्षित गायासूत्र 'ओकरड़ीट हिंदि पूर्ण 'दायादि गायाके पूर्वीर्थक समुक्ष्यप्रक्षण एक अर्थ हैं। दूसरा अर्थ करते हुए तत्काल वन्धस्थितिसे नीचेकी सत्कर्म स्थितिको बतलाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि 'याद सत्कर्मकी स्थित नत्काल वन्धको आवाधा के भी कम घोष रही हो तो भी उसका अपकर्षण होना सम्भव है। यह उत्तर गाथासूत्रके पूर्वीर्थम निवद्ध अर्थका खुलाता है। यहां समयके अविरोधपूर्वक इत्तर्था अपन्य अपकर्षणसम्बद्धि सब विकर्मोको स्पष्ट करते हुए कर ले हतना यहां विशेष जानगा चाहिय।

५ २८९ 'उनकडुदिबच सम' ऐसा कहतेपर स्थितिका उत्कर्यण करते हुए तवीन स्थिति बच्ध-की अग्रस्थितिको समान करके उत्कर्यण करता है। उससे हीन तबीन स्थितिबन्धकी अग्रस्थितिको समान करके भी उत्कर्यण करता है, परन्तु नवीन बच्धके भीतर उत्कर्यणका स्थितिसत्समंको समान करके नियमसे उत्कर्यण नहीं करता, न्योंकि नवीन बच्धके भीतर उत्कर्यणका नियम देखा जाता है। अथवा नवीन बच्धके सदुश स्थितियोको भी नवीन बच्धके सेसान करके उत्कर्धित करता है तथा नवीन बच्धके हीन आवाधा कालके भीतरको सत्कर्मा स्थितियोको नवीन बच्धस्वक्यसे उत्कर्धित करता है, मात्र नवीन बच्धके उपरिम सत्कर्म स्थितियोको नियमसे उत्कर्धित नहीं करता है यह यहाँ इस मुलागाया सुत्रका समुच्चयार्थ है, ब्योंकि 'व्यवसा होण च उवकडुदि, अहिय पुण ण उवकडुदि' इस प्रकार इस सुत्रमे स्थित पदोका अवल्यन लिया गया है।

§ ३९०. अब इस प्रकार इस प्रथम आध्यशायाके वर्थका खुलासा करते हुए आगे विभाषा-ग्रन्थको कहते हैं— \* विहासा !

६ ३९१ सुगमं।

 का द्विदी ओकडिजदि सा द्विदी वष्ट्रसमाणियादो अधिगा वा हीणा वा तुल्ला सा।

६ ३९२ सुगमं।

क उक्कडिज्ञमाणिया द्विदी बज्क्समाणिगादो डिदीदो तुल्ला हीणा वा, अहिया णिथा।

§ ३९३ गयत्थमेद सुत्तं।

१२४ एव ताव पढमभासगाहाए अत्यविहासण समाणिय सपिह विदियमासगाहाए विहासणहृष्ठचरञ्चलावयारो—

\* एतो विदियभासगाहा !

१३९५ सुगमं।

\* यह प्रथम भाष्यगाथाकी विभाषा है।

६ ३९१ यह सूत्र सुगम है।

\* जो स्थिति अपकर्षित की जाती है वह स्थिति बध्यमान स्थितिसे अधिक, हीन या समान होती है।

§ ३९२ यह सूत्र सुगम है।

क्ष किन्तु उत्कर्षित की जानेवाली स्थिति बध्यमान स्थितिसे तुल्य या हीन होती है, अधिक नहीं होती।

६ ३९३ यह सूत्र गताथ है।

विद्योतार्थ — जो कम एक आविकिक पूर्व बीधा हो उसका उत्कर्षण हो सकता है, क्योंकि एक ता जितना भी नमा बन्ध हुआ हा उसका बन्धाविक जाने तक उक्कांण नहीं होता। इसरे उदयाविकिक भीतर जो भी कमें अविन्यत्त है उसका भी उक्कांण नहीं होता। इसके अतिरिक्त को व नमाम के अविरोधपूर्वक उक्कांण हो सकता है। यही जो बच्चमान कमेरी हीन स्थितिवाला सक्तमें है या समान स्थितिवाला सक्तमें है यह अवका बच्चमान कमेरी उक्कांणका जो विभाग किया है सो उसना माब यह है कि बच्चमान कमें जिस स्थितिका उक्कांण हो उससे कमसे कम इतना अधिक तो होना ही चाहिये जिससे उक्कांणके लिए बच्चमान कमें मैं खान्य अतिस्थापना और जान्य निस्थाण शास्त्रि ही जाय।

§ ३९४ इस प्रकार सर्वप्रथम भाष्यगाचाकी अर्थविमाषा समाप्त करके अब दूसरी भाष्य-गायाकी विभाषा करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार होता है—

🕸 यह दूसरी मान्यगाथा है।

§ ३९५ यह सूत्र सुगम है।

# जहा ।

§ ३९६. सुगमं ।

- (१०६) सम्बे वि य अणुभागे ओकडुदि जे ण आवित्यपिष्टि । जकडुदि बंधसमं णिडवकमं होदि आवित्या ॥१५९॥
- ५ ३९७. एदीए विदियभासगाहाए अणुभागविसयाणमोकड्ड्बकड्डणाणं पवुत्तिविसेसी जाणाविदो । त जहा—'सन्वे वि य' एव अणिदे सन्वे चेव अणुभागे ओकड्डाद्, वधसरिसाण तत्तो अन्मिहयाण च सन्वेमिमेवाणुमागफदयाण सन्वामु हिंदीसु बङ्गमाणाणमोकड्डणापवुत्तीए पिंडसेहामावादो । एत्यतणसन्वग्गहणेण आदीदो प्यहुडि जहण्णाहच्छावणाणिकस्वेमेनफद्दयाणं पि ओकड्डणाइण्यसगो ति णासकणिच्ज, उदयाहियबाहिरासेसिहिदीओ ओकड्डेमाणस्म तदुद्वारेण मन्वेसिम्णुमागफदयाणं पि ओकड्डणा जादा ति एदेणाहिष्याएणेदस्म परुविदत्तादो । एदेण सामणणिद्सेण आविष्ठयपविद्वाणं पि अणुभागकद्याणमोकड्डणाइण्यसगे एरेण सामणणिद्सेण आविष्ठयपविद्वाणं पि अणुभागकद्याणमोकड्डणाइण्यसगे तर्णणवारणद्देश आविष्ठयपविद्वाणं पि अणुभागकद्याणमोकड्डणाइण्यसगे तर्णणवारणद्देश आविष्ठयपविद्वाणं पि अणुभागक्षस्याणं ओकड्डाद त्त्री विदित्ताणि चेव सञ्चाणुभागफद्याण ओकड्डाद त्ति वृत्तं होई ।

🕸 वह जैसे ।

६ ३९६ यह सूत्र सुगम है।

<sup>(</sup>१०६) जो अनुभाग आविल (उदयाविल) में प्रविच्ट नहीं हुआ है ऐसे सभी प्रकारके अनुभागोंका अपकर्षण करता है तथा वन्ध सदृश अनुभागका उत्कर्षण करता है। मात्र एक आविल (बन्धाविल) निरुपकम होती हैं।।१५९।।

३९७ इस दूसरी भाष्यगाया द्वारा अनुभागविषयक अपकर्णण ओर उत्कर्णणकी प्रवृत्ति-विशेषका ज्ञान कराया गया है। वह जैसे—'सब्बे वि य' ऐसा रहनेपर सभी अनुनागेका अपकर्षण करता है, क्योंकि जो सभी स्थितियोमे विद्याना है ऐसे बन्धके सदृश और उससे अधिक सभी अनुभागसम्बन्धी स्पद्धकोंके अधकर्षणविषयक प्रवृत्ति होनेमे प्रतिपेषका अभाव है।

क्षंका — इस वचनमे जो 'सवै' पदको ग्रहण किया है उसके अनुसार आदिकं स्पर्धकसे लेकर अधन्य अतिस्थापना और निक्षेपरूप स्पर्धकीके अपकर्षणका प्रसग आता है ?

समाधान—ऐसी आधका नहीं करनी चाहिये क्योंकि उदयाविकिक बाहर स्थित समस्त स्थितियोका अपकर्षण करनेवालेके इस द्वारा सभी अनुभागस्पर्धकोका भी अपकर्षण होता है इस प्रकार इस अभिग्रायसे 'सभी अनुभागस्पर्धकोका अपकर्षण होता है' ऐसा प्ररुपण किया है।

यद्यपि 'सब्वे वि य अणुभागे' यह सामान्य निर्देश है, इसलिए इस द्वारा आविल (उदयांबिल) प्रविष्ट अनुभागस्पर्णकोका भी अपकर्णमासम्बन्धी अतिप्रसंग प्राप्त होता है, इसलिए उसका निवारण करनेके लिए वे ण आविल्यपविट्टी यह वचन कहा है। इसलिये यह अर्थ हुआ कि जो अनुभागस्पर्णक आविल (उदयाविल) प्रविष्ट है उनका अपकर्णण नहीं करता है। किन्तु उनसे

५ ३९८. 'उक्कद्रहि बंधसमं' एवं मणिदे अणुमागफद्याणि उक्कद्रहेमाणी वंधसममेव णियमा उक्कद्रहि बंधादो अधियफद्रशस्त्रहेण उक्कद्रबणापवृत्तीय अञ्चलामावेण पहिसिद्धतादो । एत्व वि जे ण आवस्त्रियपविद्वे ति अदियारसंबंधो कावळ्यो ।

§ ३९९. 'णिरुवक्कमं होदि आविलया' एवं अणिदे वंधाविलया ओकड्डणुक्कड्णाई विणा णिरुवक्कमा होद्ण णिव्वासादसक्रवेणेव चिद्वदि चि वृत्तं होइ ।
अहवा 'णिरुवक्कमं होदि आविलया' एवं अणिदे दिदीहिं वा अणुमानोहिं वा उक्कड्विरपदेसगममाविलयमेचं कालं किरियंतरपरिणामेण विणा चिद्वदि चि एसी अत्यो
एदस्स ग्रुचावयवस्स चेचव्वो । एसी अत्यो पुल्यमेव यंचमीए मुलुनाहाए विदियमासगाहासंचेण विहासिदो चेव, तदी णिरत्ययमिदं सुचमिदि चे? ण, पुल्युक्तसेव्यस्स गुणो वि मंदमेहविजणाणुम्महर्डु संमालणे दोसामावादो । संपि एवंविहमेदस्स गाहास्चक्स अत्यं विहासिदकामी विहासामंग्रह्मचं मणइ—

क विद्वासा ।

४००. सुगमं।

\* एदिस्से गाहाए अण्णो बंघाणुक्तोमेण अत्थो, अण्णो सन्भावदो ।

अतिरिक्त सभी अनुभागस्पर्णकोंका अपकर्षण करता है यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

§ १९८. 'उबकहृदि बंधसम' ऐसा कहनेपर अनुभागस्पर्णकोका उस्कर्णण करता हुआ बन्ध-के सद्या स्पर्णकांका हो नियमसे उन्कर्णण करता है, बर्चाकि बन्धसे अधिक (श्रक्तिशाले) जो स्पर्णक हैं उनकी उन्कर्णकर प्रवृत्तिका अत्यन्त अभाव होनेसे वह प्रतिपिद्ध है। यहांपर भी 'खे म आवश्यिपपिद्ध' इस वचनका अधिकारवदा सम्बन्ध करना चाहिये।

\$ २९२ 'णिरुवनकमं होइ आविलिया' ऐसा कहनेपर बन्धाविल अपकर्षण-उत्कर्षणके विना निरुपकम होकर निक्शीवातरूपसे अवस्थित रहती है यह उनत कथनका तात्पर्य है। अथवा 'णिरुपक्कमं होई आविलिया' ऐसा कहनेपर स्थितियोंकी अपेक्षा अथवा अनुभागोकी अपेक्षा उत्कर्षणको प्राप्त होनेवाला प्रदेशपुंज एक आविल कालतक दूसरी क्रिया किये बिना स्थित रहता है यह अर्थ इस सुक्वचनका प्रहण करना चाहिये।

शंका—इस अर्थका पहले ही पाँचवी मूलगाथाकी दूसरी भाष्यगाथाके सम्बन्धसे व्याख्यान

कर ही आये हैं, इसलिये यह सुत्र निरर्थंक है ?

समाधान—नही, क्योंकि मन्दबृद्धि व्यक्तियोका अनुग्रह करनेके लिये पूर्वोक्त अर्थकी ही फिर भी सम्ब्राल करनेमें कोई दोष नहीं है।

अब इस प्रकार इस गायासूत्रके अर्थकी विशेष व्याख्या करनेकी इच्छासे आगेके विभाषा-प्रन्थको कहते हैं—

# अब उक्त गाथाकी विभाषा करते हैं।

§ ४००. यह सूत्र सुगम है।

🕸 इस गाथाका बन्धात्रलोमकी अपेक्षा अन्य अर्थ है और सद्भावकी अपेक्षा

९ ४०१. एतद्वर्ग भवति—-एदिस्से भासगाहाए वंशाणुकोमेण णिहास्टिक्त-माणे अण्णारिसो अत्वो थुल्लस्क्वो अण्णारिसो च सन्भावदो जिक्क्षिककालो अङ्कारको अत्वाविष्यगमो चि ।

५ ४०२. एवं च उद्दयत्वसंभवे तत्व ताव वंधाणुलोममेदिस्से अत्वविद्यासचं पद्धमं कस्सामो जि जाणावेमाणो सत्तम्रचरमाइ—

\* बंधाणुलोम ताब क्लइस्सासो ।

५ ४०३. साहासुत्तपबधाणुसारेण जहसुदत्थपरूवणा बंधाणुलोमं णाम । तमेव ताव पुट्यं वत्ताइस्सामो त्ति मणिदं होइ ।

#### अन्य अर्थ है।

विशेषार्थ--प्रकृतमे अनुभागके अपकर्णण और उत्कर्षणकी दृष्टिसे चूर्णिसूत्रकारने दो प्रकारकी प्ररूपणाका निर्देश किया है। पहली प्ररूपणा स्थितिको माध्यम बनाकर अनुभागके अपकर्षण और उत्कर्षणसे सम्बन्ध रखती है और दूसरी प्ररूपणा सीधे अनुभागके उत्कर्षण और अपकर्णणसम्बन्धी नियमोको ध्यानमे रखकर की गई है। इस दूसरी प्ररूपणामे स्थितिको माध्यम नही बनाया गया है। इनमेसे प्रथम प्ररूपणाका नाम बन्धानुलोम प्ररूपणा है, क्योंकि इसमे गाथासूत्रमे निबद्ध पदोंकी की गई रचनाकी मुख्यता है उसके अनुसार यह प्ररूपणा की गई है, इसलिये इसे बन्धानुलोम कहकर स्थुल प्ररूपणा कहा गया है। अनुभागविषयक अपकर्णको नियमोंको थोडी देरके लिए यदि गौण भी कर दिया जाय तो भी उत्कर्षणको लक्ष्यमे रस्कर गाथासूत्रके उत्तरार्धिमे जो व्यवस्था की गई है वह पर्याप्त नही है, क्योंकि उससे उत्कर्णणके आवश्यक नियमोपर बहुत ही कम प्रकाश पड़ना है। यह एक ऐसा कारण है जिससे इसे स्थल-प्ररूपणा कहना उपयुक्त है। सन्द्रावका अर्थ प्रकृतमे यथार्थ है। अनुभागविषयक अपकर्णण और उत्कर्णण किस विधि या नियमोके आधारपर होता है उनको लक्ष्यमें रखकर जो प्ररूपणा प्रकृतमे की गई है इसका नाम सद्भावप्ररूपणा है। यतः यह अनुभागविषयक अपकर्णण और उत्कर्णणके नियमोको ध्यानमे रखकर की गई है, इसलिए यह सुक्ष्म है ऐसा यहाँ समझना चाहिये। गाथासूत्रमे जो 'बन्धगम' पद आया है उनका प्रकृतमे ऐसा आशय लेना चाहिये कि जिस प्रकृति-का नवीन बन्ध जितनी स्थितिको लिये हुए होता है वहीतक उस समय उस प्र**कृतिका उत्कर्णण** हो सकता है। उसे उल्लंघन कर उत्कर्णण नही होता।

§ ४०२ इम प्रकार प्रकृतमे दोनो प्रकारके अर्थ मध्यव हानेपर उनमेसे सर्वाप्रथम इस सूत्रपायासम्यन्धी बन्धानुलोम वर्षकी विभाषा करते हैं इस प्रकार इस अर्थका ज्ञान कराते हुए आरोके सूत्रको कहते हैं-

# अ सर्वप्रथम बन्धानुलोम अर्थको बतलावेंगे।

§ ४०३. गावासुत्रकं प्रवत्थ अर्थात् रचना को लक्ष्य कर श्रुतके अनुसार प्ररूपणाका नाम बन्धानुलोम प्ररूपणा है। उसीको सर्वप्रथम बतलायेंगे यह उक्त कयनका ताल्यों है।  उदयाविषयपविद्वे अधुआगे झोर्स्ण सेसे सब्दे चैव अधुमागे ओकड्डित, एवं चेव उक्कड्डि ।

६ ४० ८. इसो बंबाणुसारिजो अत्थो, 'सन्ने वि य अणुभागे' इन्वेदिन्म गाहासुने इंबिन्दिस्स अत्यविसेसस्स सहारूद्धस्य परिष्कुद्धवर्लमादो । एसो च युरुत्यो, डिवि-दुवारेण उदयाविलयवाहिरासेसिड्दीस्य द्विदार्गण उदयाविलयवाहिरासेसिड्दीस्य द्विदार्गण सम्बेदीस्य संभवो अत्यि, अणुभाग-विस्याणमोकद्दुक्कड्डणाणं जदण्णाइच्छावणाणिकस्वेवमेगफद्द्याणं मोचूण सेस-फद्देसु चेव पवुचिदंरणादो । तदो एवविहस्स विसेसस्साणुवदेसादो वंबाणुसारिओ एसो अत्यो युलस्कते चि सिदं । एवं च युरुत्यं परुवेमाणस्स गाहासुचयारस्साहि-प्यायो द्विदीओ अस्सित्यण्या सार्वेस्यायो शिक्त वेव युरुत्यं परुवेमाणस्स गाहासुचयारस्साहि-प्यायो द्विदीओ अस्तियण्या सार्वेसिस्य सन्वाणास ज्वत्य वेव युरुत्यं विसेसिस्य सन्वाणास ज्वत्य द्विदी सन्वेसिस्य सन्वाणास च तत्य द्विदाणुमागफद्याणि सन्वाणि वो ओकडिंदाणि उक्कडिं-दाणि स्वाले स्वेति, तासु द्विदरपरमाण्दितो पुअभूदाणमणुमागफद्याणमणुवरुमादो चि । एदेणाहिप्याएण उदयावरियपविद्वाणुमागे मोचूण सन्वे चेव अणुमागा द्विदिदुवारेक ओकडिंदाणि विद्वारी विद्वारी प्रवेदाणि सम्बिद्धाले उत्यावरियाया स्वित्याविद्वाणुमागे मोचूण सन्वे चेव अणुमागा द्विदिदुवारेक ओकडिंदाणि विद्वारी विद्वारी स्वित्याया स्वित्याविद्वाणुमागे मोचूण सन्वे च अणुमागा द्विदिदुवारेक ओकडिंदाणीत विदि मणिदं ।

§ ४०५. एवं ताव वंधाणुसारेण धूलत्यविहासणं काद्ण संपिंह गाहासुत्तस्से-

अ उदयाविलमें प्रविष्ट हुए अनुभागको छोड़कर शेष सभी प्रकारके अनुभाग-का अपकर्षण करता है और इसी प्रकार उट्कर्षण करता है।

६ ४०४ यह बन्ध (गाषासुत्रके प्रबन्ध) के अनुसार अर्थ है। क्योंकि 'सब्बे वि य अणुभागे' हत्यादि उत्तर गाषासुत्रके शब्दाब्द (शब्दिक अनुसार किया जानेवाला) अर्थविकांष स्पष्टब्ल्यों उपलब्ध होता है। किन्तु यह स्पूर्ण अर्थ है, क्योंकि इसमें स्थिति द्वारा उदयाविकि बाहर सम्पूर्ण स्थितियामे स्थित सभी अनुभागके स्थानीवयक अपकर्षण और उत्कर्णणकी सम्मावनाक कथन किया गया है। किन्तु परमार्थीसे यह सम्भव नहीं है, क्योंकि अनुभागविषयक अपकर्षण और उक्कर्णणकी अक्वय अतिस्थापना और जयन निश्चेष्यमाण स्थितिकों छोड़कर दोष स्थितिकों ही उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसिल्य इस प्रकारक विशेषका सुत्रगाथामे उपदेश होनेके कारण बन्धानुसार यह अर्थ स्थुलब्ब्य है यह सिद्ध होता है। इस प्रकार स्थूल अर्थका प्रस्थण करनेवाले गाषा सुत्रकारके अभिग्रायका स्थितियोका आलम्बन लेकर समर्थन करना चाहिये।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—उदयादिलसे लेकर सब स्थितिचियेषोभें सभी अनुभागसम्बन्धी स्पर्धक हैं, इसलिए उन स्थितियोका अवकर्षण और उल्कर्षण करनेपर उनमे स्थित सभी अनुभागसम्बन्धि अक्षापित और उस्कापित होते हैं, समेकि उन स्थितियोभें स्थित परमाणुओसे पृथक सुनुभाग-स्पर्कक नहीं पाये जाते। इस प्रकार इस अभिभागसे उदयाविलमें प्रविष्ट हुए अनुभागको लोक्स्य सभी अनुभाग स्थिति द्वारा अपकाषित होते हैं और उल्कर्षित हीते है यह उक्स क्यमका सात्यर्थ है।

§ ४०५. इस प्रकार सर्वप्रथम बन्धानुसार स्यूल अर्थकी विभाषा करके अब इस गायासूत्रके

# दस्स सब्मावत्थं विद्यासेमाणो सुचपबंधद्वत्तरं मणइ---

🛞 सब्भावसण्यां वत्तहस्सामो ।

- ६ ४०६. द्विदिविवस्त्रमकाद्ण अणुमागं चेव पद्दाणभावेण घेच्ण तब्बिसयाण-मोकड्डुक्कड्डणाणं प्युत्तिककर्मणिरूवणं सन्भावसण्णा णाम । तिमदाणि वच्चस्सामो चि वृत्तं होह ।
  - #तंजहा |
  - ६ ४०७ मुगमं।
  - \* पढमफद्यप्पहुद्धि अणंताणि फद्याणि ण ओकड्रिज्जंति ।
  - ६ ४०८. किं कारणं ? तेमिमइच्छावणणिक्खेवविसयासंभवादो ।
  - 🕸 ताणि केत्तियाणि ।
  - ९ ४०९ सुगमं।
- अत्तराणि जहण्णअधिच्छावणफद्द्याणि जहण्णणिक्सेवफद्द्याणि
   तत्तराणि ।
- \* तदो एत्तियमेत्तियाणि फह्माणि अधिच्छिद्ण त फह्यमोक शिकादि ।
  - एवं जाव चरिमफर्स्यं ति ओकङ्डिस अर्णताणि फर्स्याणि ।
     ४१० एदेसिं स्नाणमवयवत्थपरूवणा सुगमा, तम्हा आदीदो प्यहाडि

सद्भाव अर्थकी विभाषा करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते है-

अब सद्भाव मंत्रावाले अर्थको बतलावेंगे । १ ४०६ स्थितिकी विवक्षा न करके अनुभागको ही प्रधानक्यमे ग्रहण कर तिद्वयमक अपकर्षण और उत्कर्षणकी प्रवृत्ति कमकी प्रकरणा करना सद्भावसक्रक प्रस्पणा है। उसे इस समय बललावेंगे यह उक्त कथनका तालपर्य है।

वह जैसे ।

§ ४०७. यह सूत्र सुगम है। \* प्रथम स्पर्धकसे लेकर अनन्त स्पर्धक अपकर्षित नहीं किये जाते हैं।

§ ४०८. क्योंकि उनके अतिस्थापना और निश्चेष असम्भव है।

# वे कितने हैं।

§ ४०९ यह सूत्र सुगम है।

क वे जितने जधन्य अतिस्थापनास्पर्धक हैं और जितने जधन्य निर्नेपस्पर्धक हैं जतने हैं।

इसिलिये एतावन्मात्र स्पर्धकोंको अतिस्थापित कर ऊपरके उस स्पर्धकको अपकर्षित करता है।

🕸 इस प्रकार अन्तिम स्पर्धकतक अनन्त स्पर्धकोंको अपकर्षित करता है।

५४१०. इन सूत्रोंके अवयवांसम्बन्धी वर्षकी प्ररूपणा सुगम है, इसलिये आदि स्पर्धकसे

जरण्यारच्छावणाणिक्खेवमेचकारवाणि उन्मांनित्य तदुवरिमकारयण्यद्वि जाव उदकस्त-फर्यामिद ताव एदेसिमर्णताणं कारवाणमोकारच्या होदि चि वसी अणुमानोकारच्याद सन्भावत्थो रहन्ते ।

- § ४११. संपद्दि उक्कडुणाए वि सन्भावत्यपदुष्पायणहमिदमाह-
- चरिमफद्दयंण उक्कदुवि । एवमणंताणि फ्रायाणि चरिमफद्दयाची
   ओसिक्कयण नं फद्दयमुक्कद्वि ।

लेकर जवन्य अतिस्थापना और अकृत्य निक्क्षेत्रप्रमाण त्यांकोको उल्लंबन कर उनक्षे समरके स्पर्वको लेकर उल्क्रष्ट स्पर्वक तकके इन वनस्य स्वयंकोका अधकर्षण होता है इस प्रकार वह अनुभागविषयक अपकर्षणमे सद्भावरूप अर्थ जानना चाहिये।

विशोषायं—प्रकृतमे जिन स्पर्यकोमें अपकर्षित द्वयका पतन होता है उनकी निक्षेप सजा है और निलेपके ऊपरके जिन स्पर्यकोमें अपकर्षित स्पर्यकका पतन नहीं होता उनकी अतिस्यापना सजा है। इससे न्यटर है कि उसी स्पर्यक्रका अपकर्षण होना सम्भव है जिसके नीचे कमसे कम जचन अतिस्थापनाक्त न्यर्थक होकर उनके भी नीचे जमन निलेपक्य स्पर्यक होते हैं। अनुभाग-विषयक अपकर्षणको यह तस्यपूर्ण प्रकृपणा है, इसीजिये इसे सुक्रम सद्भावप्रकृपणा कड्डा गया है ऐसा यहाँ समझना वाहिये।

- क्ष अन्तिम स्पर्धक उल्कर्षित नहीं किया जाता। इस प्रकार उस स्पर्धकसे अनन्त स्पर्धक नीचे उतरकर जो स्पर्धक अवस्थित है वह स्पर्धक उल्कर्षित किया जाता है।

६ ४१२ अन्तिम स्पर्धकसे जमन्य अतिस्थापना और जमन्य मिल्लेपप्रमाण स्पर्धक सीचे उत्तरकर स्थित हुए स्पर्धकको आदि कर नीचेके स्पर्धक उल्कावित किसे जाते हैं यह उक्त कवनका तालये हैं।

विशेषार्थं—जो अन्तिम स्पर्यंक है उस सहित उसके नीचे अनन्त स्पर्यंक निशेष्कप होते हैं जिनमें उत्किष्त स्पर्यंकका निशेष होता है। तथा उन निशेषलप स्पर्यंकोंके नीचे उनसे कमकर अनन्त स्पर्यंक अतिस्थापनारूप होते हैं जिनमें उत्किष्त स्पर्यंकका निशेष पहीं होता। इसके बाद उन अतिस्थापनारूप स्पर्यंकींके नीचे उनसे कमकर वह स्पर्यंक होता है जिसका उक्तर्यंण विविध्यत है। इसी प्रकार उस स्पर्यंकके नीचे उस कर्मसम्बन्धी और अनन्त स्पर्यंक हैं उनके विषयंस में ग्रही व्यवस्था जाननी चाहिये। इतनी विशेषला है कि एक ती उदयाविकों मीतर स्थित हुए स्पर्यंकोंका उक्तर्यंण नहीं होता। तथा जिस ना नवीन बन्धमें उक्तर्यंण होता हैं उसके प्रवादायप्रमाण स्थितिमें उन उक्तर्यंण नहीं होता। तथा जिस ना नवीन बन्धमें उक्तर्यंण होता हैं उसके प्रवादायप्रमाण स्थितिमें उन उक्तर्यंण नहीं होता। तथा जिस नवीन अध्ये होता है उसके प्राच्या होता है उसके प्राच्या होता है उसके प्राच्य हुए कर्मस्पर्धंक बन्धाविक काल्त्रक उक्तर्यंण और अध्यक्षण दोनोंके अपरेम्य होते हैं।

६ ४१३ सपिह अणुमागोकड्डुक्कड्डणाविसवज्ञहण्युक्कस्साह्च्छावणाणिक्खे-वादिक्झणमप्पावहुजं क्रणमाणो सुचपवअसुचर अणङ्---

# उक्कइणादो ओकड्डणादो च जहण्णगो णिक्खेवो थोवो ।

६ ४१४. सुगम ।

अजहिणाया ऋथिच्छावणा ओकब्र्डणादो च उक्कड्डणादो च तुरुका अर्णनगुणा ।

§ ४१५. सुगम ।

# बाघादेण ओकड्डणादो उनकस्सिया अधिच्छावणा अणंतगुणा।

६ ४१६ किं कारण ? चरिमेगवम्गणाए ऊणुक्कस्साणुमागखडयपमाणत्तादो । कत्थेद पेप्पदे ? ससारावत्थाए उक्कस्साणुभाग विधयुण पडिभम्गो होद्ण विसोहि-मावृरिय सन्युक्कस्समणुभागखडय घादेमाणस्स वेत्तन्त्र ।

🏶 अणुभागखड्यमेगाए वग्गणाए अदिरित्त ।

§ ४१७ हुदो ? चरिमवग्गणाए वि एत्थ पवेसदसणादो ।

बन्धाविक कालके बाद सरवस्पधकोके सिवाय नवीन बन्धका आवाधाक भीतर अपकवण होकर बहुत्ति उन नवीन बन्ध अपक्रांतित स्मर्थकोका भी यथानियम उत्कर्षण होना सम्भव है। इस प्रकार यह सनुमाग उत्कर्षणविषयक सामान्य प्ररूपणा है। इस सूत्र गांथाभे आयानविषयक प्ररूपणाका निर्देश नहीं किया गया है इतना यहां विशव जानना।

§ ४१३ अब अनुभागसम्बन्धी अपकर्षण और उत्कर्षणविषयक जघन्य और उत्कृष्ट अति स्थापना और निक्षप आदि पदोके अल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

🕸 उत्कर्षण और अपकर्षणकी अपेक्षा जघन्य निक्षेप सबसे स्तोक है।

५ ४१४ यह सूत्र सुगम है।

 इससे अपकर्षण और उत्कर्षणकी अपेक्षा दोनोकी जवन्य अतिस्थापना तुल्य होकर अनन्तगुणी है।

§ ४१५ यह सूत्र सुगम है।

\* इससे व्यापातकी अपेक्षा अपकर्षणसम्बन्धी उत्कृष्ट अतिस्थापना अनन्त-गुणी है।

§ ४१६ शका--इसका क्या कारण है?

समाधान-स्योकि यह अन्तिम एक वर्गणासे ऊन उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकप्रमाण है।

शका—कहाँपर इसकी प्राप्ति होती है ?

समाधान—मसार अवस्थामे उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध कर तदनन्तर प्रतिभन्न होकर तथा विशुद्धिको पूरा कर सबसे उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकका धात करनेवालके इसे ग्रहण करना चाहिये।

# अनुभागकाडक एक वर्गणासे अधिक होता है।

§ ४१७ क्योंकि अन्तिम वसणाका सनुभागकाण्डकमे प्रवेश देखा जाता है।

# # उक्कस्सयमणुभागसंतकम्मं वंदी व विसेसाहिओ ।

६ ४१८. केत्रयमेची विसेसी ? अणुमागखंडयादी हेड्डिमाणितमगामेची। तदो एर्वविष्टेण अप्पावहुअविद्वाणेण परिच्छिण्णपमाणजङण्णाहच्छावणणिक्खेवमेच-फब्दयाणि मोच्ण आविष्टियपविद्वसम्बक्ड्दयाणि च मीच्ण सेसासेचकब्दयाणि ओकड्डदि उक्कडडिद चेदि एसो गाहासुचस्स मावन्थी।

५ ४१९, एवं विदियमासगाहाए अत्यविहासं समाणिय संपिष्ठ तिदयमास-गाहाए अत्यविहासणं क्रणमाणो सुचपबंधद्वत्तरं मणह—

एसो तदियभासगाहाए सम्रक्तिसणा विहासा च ।

§ ४२०. सुगम ।

(१०७) बड़ीतु होति हाणी अधिगा हाणीतु तह अवद्वाणं । गुणसेति असंखेळा च परेसग्गेण बोद्धव्या ॥१६०॥

अ इससे उत्कृष्ट अनुमागसत्कर्म और बन्ध विश्वेष अधिक है।

६ ४१८ विशेषका प्रमाण कितना है?

समाधात-अनुभागकाण्डकसे नीचेके अनन्तवें भागप्रमाण विशेषका प्रमाण है।

इसिल्य इस प्रकारके अल्पबहुत्वके विधानके अनुसार परिच्छिन प्रमाणवाले जवन्य अस्तिस्थापना और जबन्य निवायप्रमाण स्पर्धकीको छोडकर तथा आवल्कि भीतर प्रविष्ट हुए सब स्पर्धकीको छोडकर घोष सब स्पर्धकीको अपक्षित करता है और उत्किष्त करता है यह इस गाया सुत्रका भावार्य है।

विशायं—उदयाविलमे प्रविष्ट हुए स्पर्णकोका न तो अपकर्षण ही होता है और न उत्कर्षण ही, इसिला इस कामके लिए एक तो इनको छोड देना चाहिये। दूसरे आदिके अनुमान-स्पर्धकते लकत जिनने स्पर्धन कमसे जबन्य निक्षेप और जबन्य अतिस्थापनारूप हैं उन्हें छोड देना चाहिये। उनक अपन्ते सभी स्पर्धकोका अपकर्षण हो सकता है। तथा इसी प्रकार अतिन्य स्पर्धकते लकर जितने स्पर्धक जबन्य निक्षप और जबन्य अतिस्थापनारूप हैं उन्हें छोडकर तथा नीचे एक आवलिक भीतर प्रविष्ट हुए स्पर्धकोको छोडकर इनसे अपन्ते सभी स्पर्धकोका उन्कर्षण हो सकता है। यहाँ व्याचातविषयक उन्कर्षणकी प्रक्ष्मणामें जो विशेषता है उसे अलगसे जान करेंगा चाहिये।

५४१९ इस प्रकार दूसरी आष्यगायाके अर्थकी विभाषा करके अब तीसरी भाष्यगायाके अर्थकी विभाषा करते हुए आगेके सुत्रप्रवन्धको कहते है—

अग्गे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना और विभाषा करते हैं।

§ ४२० यह सूत्र सुगम है।

(१०७) इदिसे हानि अधिक होती है तथा हानिसे अवस्थान अधिक होता है। यह अधिकका प्रमाण उत्तरोत्तर प्रदेशपु जकी अपेक्षा असल्यातगुणी श्रेणिरूपसे जानना चाहिये।।१६०।। ६ ४२१. इसा तिह्यभासगाद्या 'गुणेण किं ना विसेसेण' इचि एदं सुलगाहा-चरिस्रान्यवस्तिय्ण खनगोनसामणिकस्याणमोक्ड्डुन्कड्डणाणमनद्वाणसहगदाण-सप्यान्डुअपरूजणहमोहण्णा । त कवं ? 'वट्टीयु होइ हाणी' एवं भणिदे नही णाम उक्कड्डणा, तचो हाणी ओकड्डणा नहुगी होदि नि भणिद होदि । 'हाणीदु तह अवद्वाणं' एन भणिदे ओकड्डणादो ओकड्डुक्कडुणाहि विणा मत्थाणे चेनावड्डिदं पदेसग्यमन्भिद्धय होदि । होतं वि 'क्षिं गुणेण आहो निसेसेणे' चि पुष्टिछदे गुणेणोचि जाणानणहमिद चुच्चदे—'गुणसेढि असस्वेडजा' असर्वेडजगुणाए सेडीए हाणीए अवद्वाणाणं पदेसग्य जहाकममन्भिदयं होह चि भणिद होदि ।

§ ४२२. एदस्स भावत्यो—खवगोवसामगेसु जम्म वा तम्स वा द्विटिविसेसस्स उक्कड्विज्जमाणं पदेसम्य थोवं, ओकड्विज्जमाणं पदेसम्य थोवं, ओकड्विज्जमाणं पदेसम्यम्यखेज्जगुणं, विमोहिषाह म्मादो । ओकड्वुक्कड्वणाहिं विणा सत्याणे चेवावविद्वमाणं पदेसम्यमसखेज्जगुणं हादि ति । किं कारणं १ पिलदोवमस्य असखेज्जदिभागपिडभागेण गहिदण्यद्विदि-पदेसम्यस्स असखेज्जिदिभागपि अकड्वाट । पुणो सत्याणे द्विद्यसंखेज्जा भागा अवद्वाणसण्णिदा असखेज्जगुणा भवति । एव णाणा-

समाधान— बड्बीडु होह हाणी' ऐसा कहनेपर वृद्धिका नाम उत्कवण है। उससे हानि अर्थात् अपकर्षण बहुत होता है यह उकत कथनका तात्पर्य है। 'हाणीडु तह अबदुाण ऐसा कहने पर अनक्षणसे अपकर्षण और उत्कवंषको बिना स्वस्थानमे ही अर्रास्थत प्रवापुज अधिक होता है। ऐसा होते हुए सी 'कि गुणेष आहो विसेक्षण ऐसा पृष्ठकोचर गणेण इन बातका ज्ञान किये यह कहा है— गुणेशिंड असखेज्जा' असख्यातगृणी श्री जिष्ट्यम होन और अवस्थानके प्रदेशपुंज यथाकम अधिक-अधिक होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

५ ४२२ इसका मावार्य—सफ्त और उपशामक जीवोमे जिस निमा स्थितिविशेषका उप्पापत होनेवाला प्रदेशपुत्र सबसे थोडा है। उससे अपकृषित होनेवाला प्रदेशपुत्र सिवादिकी प्रधानतावा अपकृषित होनेवाला प्रदेशपुत्र सिवादिकी प्रधानतावा अपकृष्यतानम् होता है। उससे अपकृष्य-वस्त्रभण सिवादिकी स्थानतम् सारामाण प्रतिभागित एत्रिकी प्रकृष्य क्षस्थ्यातम् प्राप्त होता है, क्यांकि पत्योपमके अमस्यानवें भागभाण प्रतिभागित हारा प्रदूष्ण किया गया एक स्थितिप्रथम । प्रदर्श जुके असस्यातव भागभा उत्कृषित करता है तथा सेव असस्यात बहुभागभाण असस्यानमको अपकृष्य करता है । पुत्र उसस्य असस्यात वहुभागभाण असस्यानमाको अपकृष्य असस्यातगृष्ठ होते है। इसी प्रकार नाना स्थितियोकी

शका-वह कैसे ?

आ०प्रत्यो हाणी च इति पाठ । २ ता०प्रतौ ओकडटुक्कडडणादीहि इति पाठ ।

हिदीणं पि गोदर्जः । एदं च खनगोनसमसेढीसु मणिदशक्खनगाणुनसामगेसु अण्णहा मनदि । तस्स णिण्णयसुनिर चुण्णिसुत्तसंबंधेण कस्सामो ।

५ ४२३. संबंधि एवंविधमेदिस्से आसगाहाए अत्थं विद्यासेमाणो ग्रुचपवंध-श्चरां अणड---

क्ष विहासा ।

६ ४२४. सगमं ।

 अं पदेसग्गमुक्किङ्जिदि सा विह त्ति सण्णा। जमोकिङ्जिदि सा हाणि त्ति सण्णा। जंण ओकिङ्डिजिदि पदेसग्गं तमबद्वाणं ति सण्णा।

६ ४२५. द्विदीहिं अणुभागेहिं वा उनकड्डिज्जमाणपदेसम्मस्स बह्वि ति सण्णा ।

अपेका भी जानना चाहिये। यह क्षपक और उपशमश्रीणमे कहा गया है। अक्षपक और अनुपशम जीवोंमे यह अल्पवहुत्वसम्बन्धी प्ररूपणा अन्य प्रकार होती है। उसका निर्णय ऊपर चूर्णसूत्रके सम्बन्धसे करेंगे।

विषेषार्थ—क्षय। श्रीण और उपशमश्रीणमे आयुकर्मको छोडकर सत्तारूपमे अवस्थित बाहे एक स्थिनिगत प्रदेशपु कही और बाहे अनेक स्थितिगत प्रदेशपु जहो उसमे पख्योपमके कस्त्यात्वें सानका भाग देनगर जो लक्ष्य आवे उसके क्षरांस्थात्वें भागका प्रदेशपु जका उपकर्षण होता है। इन उस्कर्षण होता है और उसके अवस्थात बहुमागप्रमाण प्रदेशपु जका अपकर्षण होता है। इन मोनोमे इस प्रकारके अव्यबहुत्वकं प्राप्त करनेका मूल कारण प्रयोक समयमे वृद्धिको प्राप्त होने-वाला विश्वाद्धिनयोच है। परन्तु एक स्थितिगत या नाना स्थितियोच असंख्यातं मानका भाग देनेपर जो लब्ध जाया है उससे उस एक या नाना स्थितियोच अवशिष्ट प्रदेशपुंज असंस्थातगुणा होता है। यही कारण है कि प्रकृतमे अपकर्षित होनेवाके प्रदेशपुंजवे स्थितिसस्यको अपेक्षा उनमे अवस्थित रहनेवाला प्रदेशपुंज असंस्थातगुणा स्थोकार किया है।

§ ४२३ अब इस माध्यगाथाके इस प्रकारके अर्थकी विभाषा करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्थको
कहते हैं
─

🖇 अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं।

§ ४२४. यह सूत्र सुगम है।

\* जो प्रदेशपुंज उत्कर्षित किया जाता है उसकी दृढि यह संज्ञा है। जो प्रदेशपुंज अपकर्षित किया जाता है उसकी हानि यह संज्ञा है। तथा जो प्रदेशपुंज न अपकर्षित किया जाता है और न उत्कर्षित किया जाता है उसकी अवस्थान संज्ञा है।

§ ४२५. स्थितियोंकी अपेक्षा और अनुमागोकी अपेक्षा उत्कर्षित होनेवाले प्रदेशपूजकी

ओकड्डिज्जमाणस्य परेसम्यास्स हाणि त्ति सण्णा । ओकड्डुक्कड्डणाहि विणा सत्या-णावद्विदस्य परेसम्मस्स अवद्राणसण्णा त्ति मणिदं होइ—

- एवीए सण्णाए एक्कं द्विदिं वा पदुः सव्वाद्यां वा द्विदीओ पदुः अन्याबद्वः ।
- § ४२६, एदीए अणंतरग्रुविदाए सण्णाए परिच्छिण्णसरूवाणं विष्ट-हाणि-अवहाणाणं णाणेगाहिद्दीओ अस्सिद्ण थोवबङ्गतमिदाणि कस्सामी चि मणिदं होदि, णाणेगाहिदिविसये पयदप्यावहुआस्त्रवस्य णाणत्ताणुवसंसादो ।
  - # तं जहा।
  - § ४२७. सुगमं ।
  - 🛪 बही थोवा । हाणी असंस्त्रेज्ञगुणा । अवद्वाणमसंस्त्रेज्जगुणं ।
- ५ ४२८. गयन्थमेदं सुनं । एव खबगांबसाममे पड्ड्च णाणेमहिदिविसय-मेदमप्पाबहुअं परूचिय संपिह अञ्चलनाणुवसाममेसु पयदप्पाबहुअपवृत्ती कथं होदि चि आसंकाए सुत्तपबंग्रसूचरं भणः
  - 🕸 अनन्ववगाणुवसामगस्स पुण सन्त्राओ हिदीओ एगहिर्दि वा

वृद्धि यह सज्ञा है तथा अपर्कावत होनेवाले प्रदेशपु जकी हानि यह संज्ञा है। तथा अपरुक्षण और उत्कर्षणने: बिना स्वस्थानमे अवस्थित प्रदेशपु जकी अवस्थान सज्ञा है यह उक्त सूत्रवचनका सारमर्थ है।

- \* इस संज्ञाके अनुसार एक स्थितिको आश्रय कर अथवा सर्व स्थितियोंको आश्रय कर अन्यवहुत्व कहते हैं।
- ४२६ अनन्तर प्ररूपित इग सज्ञाके अनुसार परिच्छिन्न स्वरूपवाले बृद्धि, हानि और अवस्थानकी एक स्थिति या नाना स्थितियोको आश्र्य कर इस समय अल्यबहुत्वको प्ररूपणा करेंगे यह उक्त कथनका तात्यर्थ है, क्योकि नाना स्थिति और एक स्थितिके विथयमे प्रकृत अल्यबहुत्वका नानापन नहीं पाया आता है।
  - a वह जैसे I

§ ४२७. यह सूत्र सुगम है।

- कृ इदि सबसे स्तोक है। उससे हानि असंख्यातगुणी है और उससे अबस्थान असंख्यातगुणा है।
- - 🖇 किन्तु अक्षपक और अनुपशामकके तो सभी स्थितियोंकी अपेक्षा और एक

पद्भव बहीदो हाणी तुरुका वा विसेसाहिया वा विसेसहीणा वा अवङाण-मसंखेळागुणं।

§ ४२९. एतदुक्तं अवि — शिल्खाइड्डिप्यद्विड बाव अप्यस्यसंबदो चि ताव एदेसिं सन्वेसिं पि णाणेगद्विदीओ पहुन्य पयदप्पाबहुए कीरमाणे पिल्दोबसस्स असंखेज्जदिमागसेचमागद्दारेण गहिद्दावस्त्य असंखेज्जदिमागसेचमागद्दारेण गहिद्दावस्त्य असंखेज्जदिमागसेचमागदारेण गहिद्दावे स्वारं चेव होदि, तत्थ विसित्तचे कारणाणुवलंभादो । अध विसोदिपरिणामो भविद तो हेद्दा ओकड्डिज्जमाणदन्यं बहुगं होिदि, उविर उक्कड्डिज्जमाणदन्यं थोवं होह । जह पुण संकिलेसपिणामो भविद तो उविर णिसिंचमाणदन्यं बहुगं होिदि, हेद्दा ओकड्डिज्जमाणं थावं भविद, तेण बहुगेदो हाणी सित्ता वा विसेसाहिया वा विसेसहीणा वा होद्य लच्चित्र होति व बहुगेद हाणी सित्ता वा विसेसाहिया वा विसेसहीणा वा होद्य लच्चित्र होणिदो वि बहुगेद होणी सित्ता वा विसेसाहिया वा विसेसहीणा वा होद्य लच्चित्र अस्वेज्जराणं चेव होद्य लच्च वे विद्य होणी होती पुण अवहाणं णियमा असखेज्जराणं चेव होदि तथ्य पयागंतरासंभवादो । करणाहिय्वहस्स पुण उक्कड्डणादो ओकडुणा असं-चेज्जराणा चि दङ्ख्वा, तथ्य पयागंतरासंभवादो । एवं तिदयमासगाहाए अत्यविहासा समत्ता ।

स्थितिकी अपेक्षा इदिसे हानि तुल्य भी है, विशेष अधिक भी है और विशेष हीन भी है, किन्त अवस्थान असंख्यातगणा है।

\$ ४२९ इसका यह तात्यं है कि मिध्यावृष्टियोंसे लेकर अप्रमत्तसंगत जीवोंतक तो इन सभी जीविक नाना स्थितियों अथवा एक स्थितिको आलम्बन कर प्रकृत अल्यबहुत्वके करनेपर पत्योपमके असल्यातवें भागप्रमाण भागहारके द्वारा प्रहृण किये गए प्रदेशपुंजका यदि मध्यम परिणाम कारण है तो नीचे और उत्पर सिवित होनेवाला अपनर्वण और उत्पर्वणका इच्य सद्द्य हो होता है, क्योंकि उत्तमें निवाद्याका कारण नहीं पाया जाता । यदि विश्वविद्य परिणाम होता है तो नीचे अपकर्षित होनेवाला इच्य बहुत बड़ा होता है और अपर उत्कर्षित होनेवाला इच्य बहुत बड़ा होता है। उत्तर होनेवाला इच्य बहुत बड़ा होता है और अपर उत्कर्षित होनेवाला इच्य बहुत बड़ा होता है। उत्तर होनेवाला इच्य बहुत बड़ा होता है। उत्तर उत्तर उत्कर्षित होनेवाला इच्य बहुत बड़ा होता है। उत्तर होनेवाला इच्य बहुत बड़ा होता है। उत्तर होनेवाला इच्य क्या होता है। तो अपर सिवित होनेवाला इच्य स्था होता है। अपर नाचे होना है। व्या हानिको अपेसा बाहित होनेवाला इच्य स्था होता है। उत्तर होनेवाला इच्य स्था होता है। यहा तुक्त होनेवाला इच्य स्था होता है। यहा होना है। व्या हानिको अपेसा व्यवस्था होता है। यहार वृद्धि और हानिका होना पिकस्थामा असंस्थातवें भाषामात्र हो होता है होता है। यहा उत्तर होनेवाला इच्य विद्या होता है। होता है। इस गुका प्रस्थान नियम असंस्थातवं भाषामात्र होता है। होता है। उत्तर अस्य अस्था अस्था अवस्थान नियम असंस्थातवं जोविक होता है। इस प्रकृत कर्योंक अधिका अस्थान होता है यह अवाना वाहिये, उत्तरे अस्था अस्था अस्थान एणा होता है यह अवाना वाहिये, उत्तरे अस्था अस्था अस्था अस्थान एणा होता है यह अस्थान समारत्र हुई।

विद्यायार्थ---चौथे, पाँचवे और सातवें गुणस्थानके सन्मुख हुए जीवके विशुद्धिमे वृद्धि होनेसे सर्वत्र वृद्धिरूप विशुद्धिको लिये हुए विशुद्ध परिणाम ही होता है, इसलिए वहाँ स्थिति और ५ ५३०. संपदि चउत्थमासगाष्टाए जहावसरपत्तसत्थविहासणं कुणमानोः
 इदमाड—

🛊 एत्तो चडस्थीए भासगाहाए समुक्कितणा ।

९ ४३१ सुगमं।

(१०८) ओवदणमुञ्बद्दण किहीवज्जेसु होदि कम्मेसु । ओवदणा च णियमा किहीकरणम्हि बोद्धञ्वा ॥१६१॥

% ४३२. तीहिं भासगाहाहिं मृलगाहापुन्व-पच्छद्वेतु विद्यासिदेतु पुणो किनष्टमेसा चउन्था भासगाहा समोइण्णा १ एदम्मि विसये ओकड्डुक्कडूणाओ दो वि
पपट्टीत । एद्ग्मि च विसये उक्कडूणापरिहारेणोकड्णा चेव पपट्टित त्ति एवंविहस्स
विसयविभागस्त परुवणद्वमेता चउन्थी भासगाहा समोइण्णा ।

६ ४३३. तं जहा—'ओवङ्गामुन्बङ्गण' एवं मणिदे ओकड्डुक्कङ्गणाओ दो वि अण्णोण्णसहगदाओ किङ्कीवज्जेसु चेव कम्मेसु होति चि दहन्वाओ, किङ्कीकरणद्वादो हेद्दा चेव दोण्डमेदेसि करणाणमण्णोण्णसहगयाणं चत्रुत्तिणयमदंसणादो । 'ओवङ्गण य णियमा' एवं भणिदे ओकड्डणा चेव किङ्कीकरणावस्थाए भवदि, उक्कड्डणा णस्थि

अनुभागकी अपेक्षा प्रदेशपुंजका उक्त प्रकार अल्पबहुत्व बन जाता है। परन्तु भ्रोणिक नीचे सवत्र विश्वद्धि सक्लेशका अपेक्षा घोलमान मध्यम परिणाम होता है, इसलिए उन्कर्षण और अपकर्षणमें सद्धाता बनी रहती है। शेष कथन सुगम है।

§ ४३०. अब चौथी भाष्यगाथाकी यथावसर प्राप्त अर्थविभाषा करते हुए यह कहते हैं---

🕸 यह चोथी भाष्यगाथाकी सम्रुत्कीर्तना है।

६४३१ यह सुत्र सुगम है।

(१०८) कृष्टिकरणसे रहित कर्मोंमें अपवर्तना और उद्धर्तना दोनों होते हैं। किन्तु कृष्टिकरणमें नियमसे मात्र अपवर्तना जाननी चाहिये।।१६१।।

समाधान—इस विषयमे अपकर्षण और उत्कर्षण दोनों ही प्रवृत्त होते है और **इस विषयमे** उत्कर्षणको छोडकर मात्र अपकर्षण ही प्रवृत्त होता है इस प्रकार इस प्रकारके विषयविभागकी प्ररूपणा करनेके लिए यह बौधी भाष्यगाया अवतीणं हुई है ।

 चि गेण्डियन्नं, किट्टीकरणप्यहुन्ति उन्नहि सम्बन्ध मोहणीयनिसये उन्नहृह्नजापरिहारे-णोकड्डणाय चैव ववुची होदि चि एसो यहस्स मानस्था । यहं खननसेटिमस्सिय्ण मोहणीयस्स परुनिदं । उन्समसेटीय वि यसो चेव अस्था जोजेयन्त्रो । णवरि जोदर-माणयस्स सुदुमसांपराइयस्स प्रहमसमयप्यदुन्ति जाव अणियद्विपदमसमयो चि तान मोहणीयस्स खोकड्डणा चेव मनदि । पुणो अणियद्विपदमसमयप्यदुन्ति हेहा सन्नत्य ओकड्डणा उन्कड्डणा च दो वि होति चि वचन्वं।

६ ४३४. एवंविही च एदिस्से गाहाए अस्थी सुगमो ति भण्णमाणो जिण्यसन्यारो इदमाह—

करण ही होता है, उत्कवणकरण नहीं होता ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिये, क्योंकि क्राप्टिकरणसे लेकर उमर सबंत्र मोहतीयकांमी उत्कार्यणको छोड़कर अपकर्षणकी हो प्रतृति होती हैं यह हराका भावायं है। क्षपकर्भ णिको अपेक्षा मोहतीय कमंकी यह प्रकरणा कही है। उपसाम्ब णिमे भी इसी अर्थकी योजना कर लेनी चाहिये। इतनी विशेषता है कि उत्तरीवाले सुकस्ताम्परायिकासे लेकर अनिवृत्तिकरणके प्रयम् समयतक तो मोहनीय कमंका अपकर्षण ही होता है और वहांसे लेकर

नीचे सर्वत्र अपकर्षण और उत्कर्षण दोनो ही होते है ऐसा कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जिस समय अश्वकणंकरण किया सम्पन्न होती है उसके बाद यह जीव कोघ, मान, माया और लोभसंज्वलनका कृष्टिकारक होता है और कृष्टिकरणकै कालमें यह जीव इन कर्मोंकी सत्त्वस्थितिका अपनी-अपनी बन्धस्थितिमे उत्कर्षण नहीं करता यही तथ्य यहाँ उक्त भाष्यगाथाके 'ओवटुणा य णियमा' इस तीसरे चरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस तथ्यको विशेषरूपसे समझनेके लिए १६४ कमाकवाली 'किट्टी करेदि णियमा' इत्यादि भाष्यगाथाके चूर्णि-सूत्र और उसको जयधवला टीकापर दृष्टिपात करना चाहिये, क्योंकि उक्त गायाकी व्यक्तिया करते हुए जो विशेष खुलासा किया गया है वह हृदयंगम करने स्नायक है। आशय यह है कि क्षपकश्रीणपर आरूढ़ हुए जीवका पतन नहीं होता, इसलिए उसके मात्र कृष्टिकरणके प्रथम समयसे अपकर्षणकरणकी ही प्रवृत्ति होती है, उत्कर्षणकरणकी नही। यही बात उपशमश्रेणिपर चढनेवालेके भी जाननी चाहिये। मात्र उपशमश्रेणिसे पतन होनेपर जिस समय यह जीव सूक्ष्म-साम्परायमे प्रवेश कर कषायसिंहत होता है उसी समयसे इसके अपकर्षकरण और उत्कर्षणकरण-की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि सूक्ष्मसाम्परायमे तो संज्वलन कषायका बन्ध होता नही । ऐसी अवस्थामे वहाँ उत्कर्षणकरणकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? समाधान यह है कि उतरनेवाले उक्त जीवके कार्यस्पमे तो उत्कर्षणकरणकी प्रवृत्ति अनिवृत्तिकरणमे ही होती है, क्योंकि वही यथासम्भव मोहनीय कर्मका बन्ध होना पुनः प्रारम्भ होता है। वहाँ सुक्ष्मसाम्परायमे उतरनेवाले जीवके जो मोहनीयकर्मके उत्कर्षणकरणका निर्देश किया गया है सो वह शक्तिकी अपेक्षा ही जानना चाहिये। क्रुष्टिकरणके कालमे संज्वलन कषायके उत्कर्षणका को निषेध किया गया है सो उसका आशय यह है कि उक्त कर्मकी द्वितीय स्थितिके स्थित-अन्-भागका मात्र अपकर्षण ही होता है। तथा प्रथम स्थितिमे तो दो आवलिप्रमाण काल दोष रहनेपर ही आगाल-प्रत्यागालको व्युच्छित्ति हो जाती है। उसके पहले तक इन दोनोंका सन्द्राव बना

§ ४३४. इस गायाका इस प्रकारका अर्थ सुगम है ऐसा कथन करते हुए चूर्णसूत्रकार इस सुत्रको कहते हैं—--

#### ए हेस्से गाहाए अत्थविहासा कायण्या ।

- ५ ४३६ एदिस्से भासगाहाए अत्यविद्यामा वक्त्वाणाहरिएहि एत्य कायच्या, सुगमत्तादो ति अणिदं होदि । एवमेदिम्म गाहासुतै विद्यासिद तदो संकामणपट्टवगस्स सत्तपटं मूलगाहाणमत्यविद्यासा समत्ता भवदि । एवं हेट्टिमासेसत्यपटिबद्धाणं सत्तपद्य-मेदासि मूलगाहाणमत्यविद्यासणं समाणिय संपद्यि जहावसरवत्तमस्कण्णकरणं विद्यासे-माणां सुत्तपवधसुत्तरं आढवेह—
- सत्तमु मृत्तगाहासु विहासिदासु तदो अस्सकण्णकरणस्स परूवणा।
- ४३६. पुन्वसस्सकण्णकरणं ववणिञ्जं काद्ण सत्तर्णं सुन्तगाष्ठाणसत्यो
  विद्यासिदो । तदो तासु विद्यासिय समनासु एण्डिसस्पकण्णकरणस्स पह्नवणा अदिकीरिदि चि भणिदं डोइ । तत्य ताव पज्जायसदिणहे सम्रुहेण अस्सकण्णकरणस्स
  रुक्खणं जाणावेसाणो सुन्तमुन्तरं भणइ—
- अस्सकण्णकरणेत्वि वा आवोलकरणेत्वि वा ओवद्दणउञ्चहण-करणेत्वि वा निण्णि णामाणि अस्सकण्णकरणस्य ।
  - § ४३७. तत्थ अस्सकण्णकरणमिदि वुत्ते अश्वस्य कर्णः अश्वकर्णः अश्वकर्णः

#### \* इस माध्यगाथाकी अर्थविभाषा करनी चाहिये ।

- % ४३५ इस भाष्यगायाके अर्थकी विभाषा व्याख्यानाष्यायंको वहांपर करनी चाहिये, क्योंक वह सुगम है यह उक्त चूणिसुत्रका तात्पर्य है। इस प्रकार इस गाया सुत्रको विभाषा करनेके बाद संकामणप्रस्थापकसम्बन्धी सात मूल गायाओंकी अर्थिकभाषा समाप्त होती है। इस प्रकार नीचेके (पूर्वके) सम्पूर्ण अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाली इन सात मूल गायाओंके अर्थकी विभाषा समास्त करके व्याय यथावसर प्राप्त अश्वकर्णकरणकी विभाषा करते हुए आगेके सुत्रप्रबन्धको आरम्भ करते हैं—
- अब सात मृल गाथाओंकी विभाषा करनेके बाद अञ्चकर्णकरणकी प्ररूपणा
   करते हैं।
- ४२६. पहले अदनकर्णकरणको स्थिगित करके गात सुत्रगाचाओं के अर्थको विभाषा की। अब उनकी विभाषा समाप्त होनेपर इस समय अदनकर्णकरणकी प्ररूपणाको अधिकृत करते हैं यह उक्त कम्पना तात्पर्य है। उसमे सर्वप्रथम पर्यापवाची शब्दोक निर्देश द्वारा अदवकर्णकरणके लक्षणको जताते हुए आगेके सुत्रको कहते हैं—
- अद्युक्तणंकरणके अद्युक्तणंकरण, आदोलकरण अथवा अपवर्तना-उद्भिताकरण
   वे तीन नाम हैं।
  - ४३७. उनमेसे अश्वकर्णकरण ऐसा कहनेपर उसका अर्थ होता है अश्वका कर्ण अश्वकर्ण ।

बत्करणमध्वकर्णकरणम् । यवाघवः अञ्चात् प्रसृत्यायुक्तात् क्रमेण द्वीयमानस्वरूपो दृश्यते,
तयेदमपि करणं कोभसंज्वलनात्प्रयुत्यालोमसंज्वलनाष्याक्रममनंत्पुणहीनानुमानस्पर्वकसंस्थानव्यवस्थाकारणमध्वकर्णकरणिति लक्ष्यते । संपद्दि आदोलकरणसण्णाए
अत्यो बुज्वदे—आदोलं णाम दिंदोलं । आदोलकीव करणमादोलकरणं । यवा
दिंदोलत्यमस्य वरत्ताए च अंतराले चिक्कोणं होद्य कण्णायारेण दीसह एवमेत्य वि
कोद्यादिसंजलणाणमणुमागसण्णिनेमो क्रमेण हीयमाणो दीमह वि एदेण कारणेण अस्सकण्णाकरणस्य आदोलकरणसण्णा जादा । एवमोवद्यणमुज्वप्रकृत्वकरणित एसो वि
पज्जायसदो अणुनयदो दहुच्बो कोद्यादिसंजलणाणमणुमागविण्णासस्य दाणि-विद्वपज्जायसदो अणुनयदो दहुच्बो कोद्यादिसंजलणाणमणुमागविण्णासस्य दाणि-विद्वस्वत्वावाद्याणं विक्क्युण तत्य ओवद्वणुव्यकुणसण्णण पुक्वाहित्याई पयद्वाविदत्यादो ।
संपदि एवंविडमस्सकृष्णकरणं कदमम्म अवत्यंतरे एसो आढवदि ति एदिस्से पुच्छार

\* इसु कम्मेसु संख्देसु से काले परमसमयअवेदो, ताघे चेव

पढमसमयअस्सकण्णकरणकारगी

अध्वकणिक समान जो करण वह अध्वकणिकरण है। जिस प्रकार अध्व आगेसे लेकर अर्थात् मूलसे लेकर कामसे घटता हुआ दिखाई देता है उसी प्रकार यह करण भी क्रोधसंख्यलनसे लेकर लोभसंख्यलमं लेकर लोभसंख्यलमं कर्तन्त कामसे ज्वानत्त कामसे जिस होता है। अब आरोलकरण स्वाक्त अर्थ क्ट्रहे है—आरोल नाम हिंबोलाका है। जारा लेक समान करणका नाम आरोलकरण है। जिस प्रकार हिंबोलेक खम्मे और रस्सी अन्तरालके समान करणका नाम आरोलकरण है। जिस प्रकार हिंबोलेक खम्मे और रस्सी अन्तरालके समान करणका नाम आरोलकरण है। जिस प्रकार हिंबोलेक खम्मे और रस्सी अन्तरालके साम होनर के लारेखा के आपात क्यामों अनुभागका पहिल से कामसे हीयमान दिखाई देता है। इस कारण अरववर्णकरणका आयोज अनुभागका मिलवेश क्रममें हीयमान दिखाई देता है। इस कारण अरववर्णकरणका आयोज अर्थुआण सजा हो गई है। इसी प्रकार अर्थुआण सजा हो गई है। इसी प्रकार अर्थुआण अर्थुआण जाना चाहिले, क्योंक क्रोखाद संख्यलनोंक अनुभागका विन्याम हानिवृद्धि स्थित अर्थुआत अर्थुआण जाना चाहिले, क्योंकि क्रोखाद संख्यलनोंक अनुभागका विन्याम हानिवृद्धि स्थित अर्थुआत अर्थुआल अर्थुआण जाना चाहिले, क्योंकि क्रोखाद संख्यलनोंक अनुभागका विन्याम हानिवृद्धि स्थास अर्थुआत अर्थुआण जाना क्यास होने स्थास अर्थुआत अर्थुआण जाना क्री ही कर्म इसी अर्थुआत अर्थुआण जाना क्री है। अब इस प्रकारकी स्वाप्त स्व अरववर्णकरण किल हुन इसी अर्थुआत अर्थुआ होने पर आरम्भ होता है इस प्रकारकी पृच्छाके होनेपर निषक करनेके लिथे आगोक सुनको कहते हैं—

अध्व नोकषाय कर्मीके संक्रमित होनेपर तदनन्तर समयमें प्रथम समयवर्ती अपगतवेदी होकर उसी समय ही प्रथम समयवर्ती अन्वकर्णकरणकारक होता है।

§ ४३८. पुरुषवेदके चिरकालीन सत्कर्मके साथ छह नोकवाय कमीके सर्व संक्रमणके द्वारा क्रीक्षसंख्यकर्ममें संकाल ही जानेपर इसके बाद तदनन्तर समयमे प्रथम तमयसम्बन्ध अवेदक मात्रमें विद्यालय ने स्वाद कर्मा नामवाल होता है, क्यों के स्वाद कर्मा नामवाल होता है, क्यों कि इहिंस के कर क्रीवादि संज्यकर्गोंका अव्यवकर्णक आकारक्स्पे जो अनुआगतस्कर्म है उसका

णाणं हिदिसंतकम्मं द्विदिसंतकम्मं द्विदिवंधो च कथं पयद्वदि त्ति एवंविहाए आसंकाए णिरारेगीकरणद्वयुत्तरसत्तारंमो---

श्र ताथे द्विदिसंतकम्मं संजखणाणं संखेळाणि वस्ससहस्साणि।
 द्विदंचें सोलस वस्साणि अंतोस्ट्रलणाणि।

५ ४३९, पुर्वं पि सचणोकसायखबणद्वाए सन्वत्थ संजलणाणं द्विदिसंतकस्यं संखेज्जवस्ससहस्सपमाणं चेव, किंतु एदिम्म अवत्थंतरे संखेज्जेहिं हिदिखंडयसहस्सेहिं संखेज्जपणहाणीए सुट्ठु ओवद्विद्ण तत्तो संखेज्जपणहाणीए सुट्ठु ओवद्विद्ण तत्तो संखेज्जपणहाणीए सुट्ठु ओवद्विद्ण तत्तो संखेज्जपणहाणीए सुट्ठु आवद्विद्ण तत्तो संखेज्जपणहाणी हिदिखंधो वि अंतरदूसमयकदमादि काद्ण संखेज्जवस्समहस्स याणमेहेसि हिदिसंतकस्यं जादं । द्विदिखंधो वि अंतरदूसमयकदमादि काद्णण संखेज्जवस्सिक्षो होद्णागञ्जमाणो छण्णोकसायक्खवगचित्रसमये संजलणाणं संयुण्णसोलस्यक्सममेत्रो जादं । एत्रोप्यद्विद संजलणाणं द्विदिखंधोसरणस्स अंतोग्रह्वत्वपमाणेण प्वृत्तिदंसणादो चि एसो एत्य सुत्तत्थसग्रन्वजो ।

६ ४४०. तिण्हं चादिकम्माणमेत्व हिदिबंधो हिदिसंतकम्मं च संखेजजस्त-सहस्ताणि । णामागोदवेदणीय।णं द्विदिबंधो संखेजजाणि वस्ससहस्ताणि हिदिसंत-कम्ममसंखेजजाणि वस्ससहस्साणि चि पुन्तृचो चेव अत्थो एत्थ वि अणुगंतन्त्रो, तत्य पयागंतरासंयवादो । एवं पढमसमयअस्सकण्णकरणकारगस्स संजलणाणं द्विदि-वंध-द्विदिसंतकम्माणं पमाणविणिण्णयं काद्ण संपठि तत्थेव नेसिमणुभागसंतकम्म-

काण्डकघात करनेके लिए आरम्भ करता है। अब उस अवस्थामे क्रोधादि सज्वलनोका स्थिति-सरूमं और स्थितिबन्ध किस प्रकार प्रवृत्त होता है इस प्रकार ऐसी आशकाका निराकरण करनेके लिये आगेके सुत्रका आरम्भ करते है—

अउस समय संज्वलनीका स्थितिसत्कर्म मंख्यान इजार वर्षप्रमाण होता है तथा स्थितिबन्घ अन्तर्भ्रह्त कम सोलह वर्षप्रमाण होता है।

६ ४३९ सर्वाय पहुले भी सात नोकवायोकी क्षपणांक समय तर्वत्र संज्यवननांक। स्थिति-सत्कर्म सस्यात हुआर वर्षप्रमाण ही होता है, किन्तु इस दुसरी अवस्थाम सन्यात हुआर स्थिति-काण्डकोंके घात द्वारा संख्यातमुणा होन अच्छा तरह कम होकर उपमे इनका स्थितमक्तर्य संख्यातमुणा हीन होकर संख्यात हुआर वर्षप्रमाण हो जाता है। स्थितवन्य भी अत्तरक्तर्य क्रियाके सम्यन्न होमेके दूसरे सम्यसे लेकर संख्यात वर्षप्रमाण होकर अन्य हुआ छह नोकवायोकी क्षणकों सम्य मज्बलनीका सम्पूर्ण सीलह वर्षप्रमाण होकर इस स्थान अन्तमृहतं कम सोलह क्यंप्रमाण हो गया है, वर्षोंकि यहाँके लेकर विकासने स्थितिवन्यापसरणको अन्तमृहतं कम सोलह रूपसे प्रवृत्ति देशो आती है इस प्रकार यह यहाँगर सूत्रका समुच्चयक्त्य अर्थ है।

है ४४० तीन घाति कर्मोंका नियतिबन्ध और स्थितिसत्तमं गृहीपर संस्थात हुआर वर्ष-प्रमाण हीता है तथा नाम, गोत्र और बंदनीय हा स्थितबन्ध संस्थात हुआर वर्षप्रमाण और स्थितिसत्तमं असंस्थात हुआर वर्षप्रमाण होता है इन प्रकार बह पूर्वोक्ष अर्थ यहीं भी जानना बाहिये, वर्षोंकि इन कर्मोंके विवयमे दूसरा कोई प्रकार सम्भव नहीं है। इस प्रकार अवकर्ण-करणकारको प्रथम समयसे सज्वरूनोंके स्थितिबन्ध और स्थितिसत्वस्व प्रमाणका निर्णय कर्षे

## पसाणाबहारणहुं सुचपबंधसुचरं मणइ--

- अणुभागसंतकम्यं सह आगाइदेज माणे थोवं, को है विसेसाहियं.
   मायाए विसेसाहियं, को मे विसेसाहिवं।
- ६ ४४१ एस्य सह आगाइदेणीच वृत्ते अस्तकण्णकरणमादवेतेण जमणुमाग-खंडयमागाइदं तेण सह तक्कालमाविषस्स अणुमागसंतकम्मस्स एदमप्पाबहुअं कीरिद् चि मणिदं होदि । एत्य विसेमाहियपमाणमणंताणि कदयाणि । एदं च अप्याबहुअमंत-दीवयमावेण परुविदं । एतो हेट्टा सन्वत्येव संजलणागमणुमागसंतकम्मस्स एदेणेवप्पा-बहुजविहिणा पवृत्तिदंसणादो । एवमागाइदेण सह पटमसमयअस्सकण्णकाणकारयस्स अणुमागसंतकम्मविसयमप्पाबहुअं परुविय संबद्धि अणुमागसंघो वि तक्कालमाविजो संजलणाणमेदेणेव थोवबहुत्तविद्दाणेण पयद्वदि चि जाणावणहृश्वतिमं सुत्तमाह—

### 🏶 बंघो वि एवमेव।

६ ४४२ अणुमागवंभो वि एदेणैव अप्पाबहुअविहिणा पयङ्कृदि ति भणिदं होह । संपहि तत्थेव अस्सकण्णकरणकारगस्स पढमसमए खंडयसरूवेणागाइदो अणुभागो कोहादिसंजलणेसु कथं पयङ्कृदि ति एदस्स णिण्णयविहाणझ्झवरिममप्पाबहुअपयारमाह—

अणुभागलंडयं पुण जमागाइदं तस्स अणुभागलंडयस्स फद्द-

अब वहीपर उनके अनुभाग सत्कर्मके अवधारण करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-

ॐ उक्त जीवने जो अनुभागसत्कर्म आरम्भ किया वह मानमें सबसे थोड़ा होता है, कोचमें उससे विशेष अधिक होता है, मायामें उससे विशेष अधिक होता है और लोगमें उससे विशेष अधिक होता है।

६४४१ यहाँपर 'सह आगाइदेख' ऐसा कहनेपर अध्वकणंकरणको आरस्म करनेवाले जीवने जिस अनुमागकाण्डकको आरस्म किया वह उसके साथ तत्काल होनेवाले अनुमागतकामँक इस अध्यक्षहुत्वको करता है यह उसत कथनका तारायं है। यहांपर विशेषाधिकका प्रमाण अनन्त-स्पर्धक होता है, और यह अस्पबहुत्व अन्तरीयक्षायत्मे कहा गया है, क्योंक इससे पूर्व सर्वक्ष संज्वलनोंके अनुमागसकर्मको इसी अल्पबहुत्वविधिसे प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार आरस्म करनेके साथ अदबकणंकरणकारकके प्रथम समयमे अनुमागसक्समेंवययक अल्पबहुत्वका कथन करके अब संज्वलनोंका तत्काल होनेवाला अनुमागबन्ध भी इसी अल्पबहुत्वविधिसे प्रवृत्त होता है इस-बातका जान करानेके लिए आगेके सुत्रको कहते हैं—

#### अ बन्ध भी इसी विधिसे प्रवृत्त होता है।

§ ४४२ संज्वलनोका अनुभागबन्य भी इसी अल्पबहुत्वविधिसे प्रवृत्त होता है यह उक्त
कथनका तात्पर्य है। अब बही अववकणकरणकारकके प्रथम समयमे काण्डकरूपसे आरम्भ होनेवाला अणुभाग कोधादि संज्वलनोमे किस रूपसे प्रवृत्त होता है इस प्रकार इस बातका निर्णय
करनेके लिये बागेके अल्पबहुत्वके प्रकारको कहते हैं—

🕸 परन्तु जो अनुभागकाण्डक आरम्भ किया जाता है उस अनुभागकाण्डकके

याणि कोचे थोनाथि, माणे फद्दपाणि विसेसाहियाणि, मायाए फद्द<mark>याणि</mark> विसेसाहियाणि, कोमे फद्दपाणि विसेसाहियाणि।

- ५ ४४४ सपिह आगाइदसेसाणुभागस्य कोहादिसंजल्लेसु कथमबहाणं होदि चि एदस्स फुडीकरणद्व तदियमप्पाबद्वअपयारं मणद्व—
- 🕸 आगाइदसेसाणि पुण फद्दयाणि खो'ने थोवाणि, मायाए ऋणंत-

रपर्षक कोधमें मबसे थोड़े होते हैं, मानमें स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं, मायामें स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं और लोभमें स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं।

\$ ४४३. इससे पूर्वके समस्त अनुमागकाण्डकोमे मानमे स्पर्धक कम होकर क्रोध, माया और लोभमे कमसे विशेष अधिकरूपसे प्रवृत्त रहते हैं, क्योंकि सत्त्वके अनुसार हो वहाँ अल्प- क्युल्सस्वन्धो प्रवृत्ति देखी जाती है। परन्तु गहांगर काण्डकको आरम्भ करना हुआ क्रीधमे अपने सत्त्वमें कान्त्व माग्रामाण सबसे थोड़े स्पर्धक प्रहुण करना है। इसी प्रकार मानादिक्से मी विशेष अधिक क्रमसे काण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि अन्यवा धात करनेके बाद धेष रहे अनुभागका लोभादिकी गरियाटीके अनुसार अश्वकणके आकाररूपसे अवस्थान नहीं वन सकता है। अथवा अपूर्व स्थर्भक आदिक विश्वसे आगे क्षांपत किये जानेपर जिसका अनुभागसत्कमें मन्दोदयरूप होकर पीछे क्षांपित किया जाता है उसके बहुत अनुभागसत्कमंका धात करता है ऐसा यहाँ प्रहण करना वाहिते।

विशोषार्थ—गहीं क्रोधमाज्यलनके उदयसे क्षपक्रत्र जिपर चढा हुआ जीव विवक्षित है। इसके पूर्व चारो सञ्चलनोक्ता अनुभागनकमं मान, क्रोध आदि क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक होता है। परन्तु गढ़ जीव वातके लिए यशने जयाने विश्व अनुमानकाक्तक हो आरम्भ करता है उसका प्रमाण क्रोध, मान, माग्रा और लोभके क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक-अधिक होता है। कारणका निर्वेध

टीकाकारने किया ही है।

५ ४४४. अब आरम्भ किये गये काण्डकघातसे छोष बचे हुए अनुभागका कोधादि संज्वलनों में किस प्रकार अवस्थान होता है इस प्रकार इस बातको स्पष्ट करनेके लिये अल्पबहुत्वके तीसरे प्रकारको कहते हैं—

🕸 परन्तु आरम्भ किये गये काण्डकवातोंसे शेष रहे स्पर्धक लोभमें सबसे थोड़े

१. ता॰ कोहमाणमायालोहेसु इति पाठः ।

# गुजाजि, माणे अणंतगुजाजि, कोन्ने अञंतगुजाजि ।

५ ४४५ खंडवादो हेट्टा उष्पराविज्यमाणमणुयागसंतकम्ममेदेणपावहुअ-विदाणण चिट्टित वृत्तं होह । संपिद्ध अणुमागस्तंद्रध्यमाणाएंते सम्वेति विसेसा-दिवक्रमेणणाएंति, तेणागाइरसेसाणुमागो लोनादो पहुढि पच्छाणुपुण्योए विसेसा-दिलो अहोद्ण कथमणंतगुणो जादो चि एवंविहासंकाए णिरारेगीकरणह्रमिना एक्यणा कीरदे । तं वहा—माणाणुमागासंतकम्मादो कोहाणुमागसंतकम्म विसेसाहियं होति । केवियमेचेण १ वयडिविसेसेणाणंतिमभागमेचेण । एवं होति चि कादण माणसंतकम्मादो कक्ष्मियमेचेण १ वयडिविसेसेणाणंतिमभागमेचेण । एवं होति चि कादण माणसंतकम्मादो कक्ष्मियसेचेण १ वर्दितहेहाणुमागमंतकम्म एवं होति चि कादण माणसंतकम्मादो विकारण १ सरिसाणि चेव खंडवाणि गहिदाणि चुडीए विविक्खपचादो । संपिद्ध सेसहेद्विमाणसंतकम्ममणंतखंडं कादण तप्येगखंडं मीण्ण पुणो अणंते मागे खंडपण सह गेण्डित । हमे च अणंता मागा सपलसंतकम्मस्स अणंतिममागपमाणा होद्ण माणादो उविर विसेसाहियपुव्यवण्णिदकोहाणुमागमंतकम्मक्हएहितो अणंतगुणा भवंति । एव माणसतकम्मादो मायासंतकम्मस्स अध्याणुमागमवण्य सेसादो

होते हैं, मायामें उनसे अनन्तगुणे होते हैं, मानमें उनसे अनन्तगुणे होते हैं और कोधमें उनसे अनन्तगुणे होते हैं।

४४५ काण्डकघातसे नीचे वो अनुभागसत्कमं शेष बचता है वह इस अल्पबहुत्वधिभित्ते स्थित रहता है यह उक्त क्यनका तात्यर्य है। अब अनुभागकण्डकघातको अरम्भ करता हुआ सबको विशोध अधिक कमसे आरम करता है, इहिल्ला आरम कियो यो अनुभागकण्डकघातते थेय रहा अनुभाग कोमसे लेकर पश्चादापुर्वीके अनुसार विशेष अधिक न होकर अनत्वापुर्वीके अनुसार विशेष अधिक न होकर अनत्वापुर्वीके अनुसार विशेष करिके लेखे अगोकी इस अस्यामा अस्याम अस्यामा अस्याम अस्या

शंका-कितना मात्र अधिक होता है।

समाधान-प्रकृति विशेषकी अपेक्षा अनन्तवाँ भागमात्र अधिक होता है।

इस प्रकार होता है ऐसा करके मानसत्कर्मसे अधिक होकर स्थित जो क्रोधका अनुभाग है उसे यहाकर पृषक स्थापित करनेपर क्रोध और मानके दोनों हो काण्डक यद्दाश होते हैं। अधस्तत अस्त्रायासरकर्म यो दोनों में हो सदृशक्यरों स्थित रहता है, क्योंक प्रकृतमें बुद्धिसे विश्वाक्ष कर काण्डकोंको सदृश ही प्रहूण किया गया है। अब काण्डकक्षेत्री नोचे जो मानका सत्कर्म शेष बचा है उसके अनन्त खण्ड करके पुन उनमेंसे एक खंडको छोड़कर पुनः अनन्त बहुआगको काण्डकके साथ प्रहूण करता है। और सानसंज्यकनके वे जनन्त महुआग समस्त सत्कर्मके अनन्तर्व साथप्रमाण होकर जो रख्डिक क्रोधबनुआगके स्थाकनात्वमां मानके उसर विश्वक अश्वकाको निकालकर खं अनन्तन्तुणे होते हैं। इसी प्रकार मानसत्कर्मसे मानसे उसर विश्वक अश्वकाको निकालकर खं माणकंडयपमाणेण मायाखंडए बुद्धीए महिंदे दीण्डं पि खंडयपमाणं गहिद्देसपमाणं च सिरंस होद्ण चिट्टि । पुणो एत्य हेड्डिममायाखंतकम्ममणंते भागे काद्ण तत्य एग भागं मोन्ण सेसे अणंते भागे ओसिर्च मायाकंडएण सह आवाख्दि ! एवं छोभस्स वि वचव्वं । तदो पडमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स आगाहदसेसफद्दयाणि छोभे थोवाणि, मायाए अणंतगुणाणि, माणे अणंतगुणाणि, कोहे अणंतगुणाणि चि मणिदाणि । एत्थ चउण्ड संवलणाणं पुन्वसंतकम्मफव्दयसंदिष्ठी कोहादिपरिवाडीए एसा घेचवा— । १६ । १५ । १५ । १८ । । तेसि वेव आगाहदफव्दयसंदिष्ठी एसा । १२ । १८ । १४ । । तेसि वेव आगाहदफव्दयसंदिष्ठी एसा । १२ । १६ । ८५ । एदीए संदिष्टीए तिण्डमेदेसि मण्याबहुआणं फुडीकरणं कायन्वं ।

मायाका शेष प्रमाण बचा है उसमेसे उसी मायाके काण्डकको मानके काण्डकके बराबर बृद्धिसे प्रहण करनेके बार वोजना काण्डक स्वयो प्रहण करनेके बाद वोजनाण मानके मत्कर्मके सदृश होकर प्राप्त होता है। पुनः यहाँपर काण्डक ने नीचे माया सत्कर्मके अन्त भागको कुन्नेकर शेष अनन्त भागको पृथक् करके नीचे माया सत्कर्मके अनन्त भाग करके उनमेसे एक भागको छोड़कर शेष अनन्त बहुभागको पृथक् करके माया सत्व करने नाव प्रहण करता है। इसी प्रकार लोभसंख्यलका मो क्यन करना चाहिये। इस प्रकार अश्वकर्णकरणका मो क्यन करना चाहिये। इस प्रकार अश्वकर्णकरणकारके प्रथम समयमे काण्डक क्ये हैं हु मान के अनन्त माया बच्चे हैं वे लोभमे सबसे पोडे होते हैं, मायामें अनन्त मुण होते हैं, मान अल्वकर्णकरणके पहले सत्कर्णकरणके पहले सत्व स्वाप्त प्राप्त प्रवास प्रस्ते अनुसार यह प्रष्टक करनी चाहिए—

|                                                     | कोध           | मान     | माया | लोम |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------|------|-----|
| अध्वकणंकरणके पूर्वकी सत्कर्मस्पर्धकोंकी संदृष्टि    | ९६            | ९५      | 9.0  | 96  |
| उन्हीके ग्रहण किये गये स्पर्धकोंकी संदृष्टि         | ६४            | હજ      | 68   | 9.8 |
| ग्रहण करने रे बाद शेष बचे स्पर्धकीकी संदृष्टि       | ३२            | १६      | 4    | ٧   |
| इस सदृष्टिके द्वारा इन तीनों अल्पबहुत्वोका स्पष्टीक | तरण करना<br>व | चाहिये। |      |     |

विशेषायँ—अश्वकणंकरणको सम्पन्न करनेके पहले लोभका अनुभागसरकमं सबसे अधिक या। अंक संदृष्टितं उसका प्रमाण ९८ लिया है। उससे अनन्तवा भागकम मायाका अनुभाग-सर्कमं था। अंक संदृष्टितं उसका प्रमाण ९७ लिया है। यहाँ अनन्तवा भागकम प्रमाण संदृष्टितं की अपेका ( अंक संदृष्टितं उसका प्रमाण किया गया है। उससे अनन्तवा भागकम कोभका अनुमागसरकमं है जो अंक संदृष्टितं ९६ स्वीकर किया गया है और उससे अनन्तवा भागकम लोभका अनुभागसरकमं है जो अंक संदृष्टितं ९६ स्वीकर किया गया है और उससे अनन्तवा भागकम लोभका अनुभागसरकमं है जो अंक संदृष्टितं ९६ स्वीकर किया गया है । यहाँ क्रोम माया और लोभका अनुभागसरकमं है जो अंक संदृष्टितं ९६ स्वीकर चारोंका अनुभागसरकमं कमसे इस प्रकार प्राप्त होता है—

है २ २ २ ६ पुनः बुद्धिसे इनके समान काण्डक ग्रहण करनेपर यह स्थित बनती है—

#### श्र एसा परूवणा पढमसमयबास्सकण्णकरणकारयस्स ।

६ ४४६. सुगममेदं गुब्बुत्तस्थीवसंहारवक्कं ।

तिम चेव पहमसमए अपुरुवफद्दयाणि णाम करेदि ।

१८४६ पूर्वोक्त अर्थका उपसंहार करनेवाला यह वचन सुगम है।

## असी प्रथम समयमें अपूर्व स्पर्धकोंको करता है।

§ ४४७. उसी अश्वकर्णकरणकारकके प्रथम समयमे चारों संज्वलनोंके अपूर्व स्पर्धक करने-के लिये आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-अपूर्वस्पर्धक किन्हें कहते हैं ?

समाधान—पहले संसार अवस्थामे जिनका स्वरूप उपलब्ध नही हुआ है, क्षपकश्रेणिमें ही अश्वकर्णकरणके कालमे जिनका स्वरूप उपलब्ध होता है और जो स्पर्धक पूर्व स्पर्धकोंमेसे अनन्तगुणी हानिके द्वारा अपवर्यमान स्वभाववाले हैं उनको अपूर्वस्पर्धक कहते हैं।

शका — यदि ऐसा है तो पूर्व स्पर्ढकोमेसे अनन्तगुणी हानिके द्वारा अपवर्त्यमान अनुभाग-विशेषवाले इन स्पर्वकोंकी कृष्टिसंज्ञा क्यों नहीं की जाती है।

समाधान—ऐसी आशंका नही करनी चाहिये, क्योंकि कृष्टिके लक्षणसे रहित तथा स्पर्धकके लक्षणसे युक्त इनके स्पर्धक व्यपदेशको सिद्धि त्यायसे बन जाती है।

शंका-वह कैसे ?

र ४ २ ६३ ६३ ६३ ६३ । यहाँ उक्त काण्डकोंके नीचे मान, माया और लोभका ३२ ३२ ३२ ३२

जो अथस्नन अनुभागमत्कर्म बचा है उसके बहुभागमत्कर्म १६, २४ और २८ को भी उक्त काण्यकों मिला देनेपर क्रमसे कोषादि बारोके काण्यकोंका मिलाकर यह प्रमाण प्राप्त होता है— ६४ ७९ ८९ ९४ है। तुन इन काण्यकों का अवकर्णकरणके द्वारा पतन होनेपर उसके प्रवस्म समयमें कोषादि बारोंका अनुभागतत्कर्म क्रमसे ३२ १६ ८ ४ रह जाता है यह जयषवक्ता टीका और उसमे निरिष्ट सर्दृष्टिका आश्चय है।

यह प्रथम समयवर्ती अश्वकर्णकरणकारककी प्ररूपणा है।

फत्र्याणि । ण च किङ्कीगदस्साणुमागस्स कमबष्टि-हाणिसंग्रदो अस्ति, तत्याणंत-गुणवद्धि-हाणीओ गोन्णाविमागपिडच्छेदुचरकमबद्धि-हाणीणमणुबरूमादो । तम्हा पुच्चफत्र्याणुमागादो अणंतगुणहीणसस्तिमण्णिदाणि किङ्किअणुमागादो च अणंत-गुणसस्तिसंजुनाणि होद्ण जाणि कमबिहहाणिलम्खणोबलिख्याणि तेसिमपुज्वफत्र्य-सण्णा चि सिद्धं ।

४४८ सपिह एवं स्टब्खणाणमयुग्वफब्दयाणमस्सक्ण्णकरणपढमसमयादो
 आद्विय परूवणं कुणमाणो उवरिमं सुचपवंधमाह—

# तेसिं परूवणं बत्तइस्सामो ।

६ ४४९. सुगममेदं पयदपरूवणाविसयं पर्णणावक्कं ।

# तंजहा।

४५०. सुनाममेदं पि पुच्छानक्कं। संपिह अपुन्नफद्दयाणं परूनण कुणमाणो
 पुक्वं तान पुन्नफद्दयाणमनद्वाणक्कमजाणानणहृश्वत्तरसुत्तं मणइ, तेसिमनद्वाणक्कमे

ममाबान—जहाँ अविभागप्रतिच्छेद के उत्तर क्रमसे वृद्धि और हानि सम्भव है वे स्पर्धक है। परन्तु कृष्टिगत अनुभागमे क्रमबृद्धि और क्रमहानि सम्भव नहीं है, न्योंकि उनमें अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि और अनिन्तगुणवृद्धि और अनिन्तगुणवृद्धि और इहिन नी उपलब्ध होती। इसिलए पूर्व स्पर्धकोसे अनन्तगुणी होन विभावसे युक्त और कृष्टिके अनुभागसे अनन्तगुणी स्मिलेसे युक्त होक होते है उनकी अपूर्व स्पर्धक संज्ञा है यह सिद्ध हुआ।

विशेषार्थं—अनुमाशक्तिके समान अविभागप्रतिच्छेदोंको घरनेवालं प्रत्येक परमाणुका नाम वर्ग है। और ऐसे अनन्त परमाणुकोक समुदायका नाम एक वर्गणा है। पुन एक अधिक अधिक माग्रप्रतिच्छेदको घरनेवालं अनन्तपरमाणुकोका नाम दूसरी वर्गणा है। इस प्रकार एक-एक अधिक अविभागप्रतिच्छेदको घरनेवालं अनन्त वर्गणाएँ सिलकर एक रथपंक कहलाती है। अनुलोम क्रमसे देखनेपर इसमें अविभागप्रतिच्छेदके उत्तरकमसे बृद्धि दिखाई देती है और विलोगक्रमसे देखनेपर इसमें अधिकागप्रतिच्छेद उत्तरकमसे हानि दिखाई देती है। यह स्पर्यक्रका लक्षण है। क्रान्टियोमे यह लक्षण घटित नहीं होता, क्योंक उनमे एक क्रुचिटसे दूसरी क्रुच्टिमे सलदानशक्तिको अनन्तगुणी हानि देखी जाती है। शेष कथन सुगम है।

४४८ अब इस प्रकारके लक्षणवाले अपूर्व स्पर्धकोको अश्वकर्णकरणके प्रथम समयसे
आरम्भ करता है, अत उनकी प्ररूपणा करते हुए आगेके सुत्रप्रबन्धको कहते है—

अब उनकी प्ररूपणाको बतलावेंगे ।

§ ४४९ प्रकृत प्ररूपणाको विषय करनेवाला यह प्रतिज्ञावाक्य सुगम है।

🕸 वह जैसे ।

५ ४५०. यह पृच्छाबाक्य भी सुगम है। अब अपूर्व स्पर्वकोको प्ररूपणा करते हुए सर्वप्रथम पूर्व स्पर्वकोंके अवस्थान कमका ज्ञान करानेके लिए आगेके सुत्रको कहते हैं, क्योंकि उनके अभवगए तत्ती हेट्टा सञ्चयन्ज्जमाणाणं अयुव्यक्तत्त्याणं जाणावणोवायामावादो ।

 सञ्बदस अक्लवगस्स सञ्बक्तमाणं वेसचाविकवृद्याणमावि-वगाणा तुल्ला। सञ्बचाबीणं पि मोल्गूण मिच्छुतं सेसाणं कम्माणं सञ्बचाबीणमाविवगाणा तुल्ला। एदाणि पुरुषक्तवृद्याणि णाम।

५ ४५१ एदेण सुचेण सब्बेमि कम्माणं पुब्बफद्दयाणि एदेण सरूवेणा-विद्वदाणि च जाणाविदं। तं जहा---कम्माणि दुविहाणि --देसवादीणि सव्ववदीणि च। तत्य देगवादीण सव्वेसि पि देसवादिफद्दयाणमादिवगणास सरिसी चेव होदि, स्द्रासमाणजहण्यफद्दयप्युडि तेसि सब्बेसि पि अणुभागविण्णासदेसणादो। सब्ब-वादीण पि मिच्छत्तवज्ञाणं कम्माणमादिवगणा तुन्का चेव होदि, दाक्असमाणाण्-तिममागे देसवादिकद्दएसु णिट्ठिदेसु तद्यंगरसम्बव्धादिकप्रस्त पुण आदिवामणा सस्सावहाणदंसणादो। मिच्छत्त्रस्त पुण आदिवामणा सस्सावहाणदंसणा । मिच्छत्त्रस्त पुण आदिवामणा सस्सावदाणदंसणा । मिच्छत्त्रस्त पुण आदिवामणा सस्सावदाणदंसणावामणा क्षात्रवामणा सम्मामस्य उक्कस्पदेसवादिकद्वयं जम्म समचं तचो उबस्माणंत्रसम्बद्धादिकद्वयः अणुभागविण्णासो पारमदि। तदो सम्माभिच्छत्तस्य पद्धमफद्दयपाहिवग्गणा सेसाणं सब्बवादीणमादिवग्गणा सरिसी भवदि। एवं होद्यण

अवस्थान क्रमका ज्ञान न होनेपर उनसे नीचे उत्पन्न होनेवाले अपूर्व स्पर्धकोंको ज्ञाननेका अन्य कोई उपाय नही है।

क्क सभी अक्षपकोंके सभी कर्मोतम्बन्धी देवधाति स्पर्धकोंकी आदि बर्गणा तुल्य होती हैं। सर्वधातियोंमें भी मिथ्यात्वको छोड़कर श्रेष सर्वधाति कर्मोंकी आदि बर्गणा तुल्य होती है। ये पूर्व स्पर्धक हैं।

\$४९. इस सूत्र द्वारा तभी कमोंके पूर्व स्तर्थक इस स्वरूपसे अवस्थित है इस बातका क्षान कराया गया है। वह जैसे—कर्म वो प्रकारके हैं—देशचाति और सर्वचाति। उनसेसे सभी देशचाति कमोंने भी देशचाति स्वर्यकांकों आदि वर्गणा स्दश्च ही होती है, क्योंकि कात समान अवस्य स्तर्थक्ते छेकर उन सभीका अनुभागित्यात देखा जाता है। तथा निम्यात्वको छोक्कर सर्वचाति कमोंकी भी आदिवर्गणा सद्ध ही होती है, क्योंकि वास्त्यमान अनत्वव भागमें देश-चातिस्त्यक्षेत्रों कमान होनेपर उसके बाद सर्वचाति जचन स्मर्थकों के समान्य होनेपर उसके बाद सर्वचाति जचन स्मर्थकों करा उन सभीके अनुभाग-विन्यासका अवस्थान देखा जाता है। परन्तु मिष्यात्व कर्मकी आदिवर्गणा शेव सर्वचाति कर्मोंकी भादिवर्गणा शेव सर्वचाति कर्मोंकी भादिवर्गणा के स्तर्वच नहीं होती है।

शंका-ईसका क्या कारण है ?

समाधान-कहते हैं-सम्यक्तका उत्कृष्ट देशघातिस्पर्धक जहां समाप्त होता है उससे ऊपर अगले सर्वघाति जवन्य स्पर्धकसे लेकर सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुभागरवना प्रारम्भ होती है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वकी पहली आदिवर्गणा शेष सर्वघाति कर्मोकी आदिवर्गणाके सद्द्रा होती पुणो सम्बद्धादिजहरणफद्द्यमादि काद्णाणंताणि फद्द्याणि उविर गंत्ण तत्थ सम्माभिष्ण्यकद्द्याणि समप्पति, दाक्षसमाणाणंतिमभागविसए चेव तेसि सन्व-षादिसक्ष्वेण पारंभपज्जवसाणदंभणादो । तदो सम्माभिष्ण्यचारमफद्द्यस्युविम-तद्णंतरफद्दयमादि काद्ण भिष्ण्यक्ससाणुभागविष्णासो होइ बाव पञ्जवसाणकह्ये चि । तम्हा मिष्ण्यनं मोच्ण सेसाणं सन्वधादीणमादिवग्गणाओ सरिसीओ चि णिविदर्ध ।

## \* तदो चदण्हं संजलणाणमपुरुवफद्दयाहं णाम करेदि।

४५३ तदो पुल्वकद्दयाणं सल्वजहण्णकद्दयस्य आदिवग्गणादो हेह्रा
पदेसग्गमणंतगुणहीणाणुमागमक्वेणोकिङ्गियुण चदुण्डं मंजलणाणमपुल्वकद्दयाणि करेदि
चि सणिदं होदि ।

#### क लाखि कथं करेदि ?

§ ४५४, ताणि अपुन्नफद्दयाणि करेमाणो कथं णाम पुन्नफद्दएहिंतो

है। इस प्रकार होकर पुन सर्वधाति जधन्य स्पर्धकसे लेकर अनन्त स्पर्धक ऊपर जाकर वहाँ सम्यागम्ब्यालके स्पर्धक समाप्त होते हैं, क्योकि दाइसमान अनन्तर्वे भागमे ही उनकी सर्वधाति-रूपसे आदि और समाप्ति देखी जानी हैं। उनक बाद मन्यागम्ब्यालके अन्तिम स्पर्धकसे उपित मुख्यम स्पर्धकसे लेकर अन्तिम स्पर्धकके प्राप्त होनेनक मिण्णालके अनुभागकी ज्वान होती है, इसलिये मिथ्यालको छोडकर शेष सर्वधाति स्पर्धकोकी आदिवर्गणा सद्दा होनी है यह निर्देश किया गया है।

९ ५५२. इस प्रकार पूर्वस्पर्धकोंके अवस्थित गहते हुए वहां चार संज्वलनोंके पूर्वस्पर्धकांके प्रदेशपुं जको अपकांपत कर पूर्वस्पर्धकोंकी सबसे जायन्य वर्गणामें नीचे उनके अनत्नवें भागप्रमाण अपूर्वस्पर्धकोंकी यह प्रथम समयवर्ती अववकर्णकरणको करनेवाला जीव रचना करनेके लिए आरम्भ करने हैं —
आरम्भ करता है। अब इसी अर्थकों स्थल्ट करनेके लिए इस मुक्तों करते हैं —

## क्ष उनमेंसे चार संज्वलनोंके अपूर्व स्पर्धकोंको करता है।

९ ४५३ तदो अर्थात् पूर्वस्पर्णकोंने सबसे जयन्य स्पर्धककी आदिवर्गणासे नीचे प्रदेशासको अनन्तगुणे हीन अनुभागरूपसे अयक्षित कर चार सञ्चलनोके अपूर्णस्पर्धकोगी करता है यह उक्त कथनका तारपर्य है।

## # उनको कैसे करता है ?

§ ४५४ उन अपूर्वस्पर्वकोको करनेवाला जीव पूर्नस्पर्धकोमेंसे प्रदेशाग्रके कितने भागको

परेसम्मस्स कहत्यं मागमोकडिय्ण पुरुषकद्व्याणुमागस्य कहत्यए मागे किंपमाणाणि ताणि णिञ्चचेदि ति पुच्छिदं होदि । एवं पुच्छावितहैकयाणं तेसि लोभादिमंजलणेख जहाकमं परुषणं कुणमाणो उत्तरं पर्वथमाह—

क लोमस्स ताव, लोहसंजलणस्स पुष्वफद्दएहिंतो पदेसग्गस्स असंखेळदिआगं घेलुण पढमस्स देसघादिफद्द्यस्स हेडा अणंतभागे अण्णाणि अपुष्वफद्द्याणि णिष्वस्त्यदि ।

६ ४५६ चदुण्डं कसायाणमक्कमणेसो पटमसमयअवेदो अणुज्वफद्दयाणि णिव्वचेदि । किंतु तेर्स मव्वसि जुगवं वो नुममिक्यचादो लोमस्स ताव अणुज्वफद्दय-करणविद्याणं वच्हस्सामो चि जाणावण्डं 'लोमस्स तावंति' मणिदं । ताणि च करेमाणो एदेण विद्याणेण करेदि चि जाणावण्डं सेससुचावयवणिव्देसो । तं कर्षं ? लोमसंजलणस्स पुन्वफद्दएहिंतो अपुन्वफद्दयकरण्डं पदेसग्गस्सासंखेजजदिमागमोक्झदि, दिवङ्गुणहाणिमेचसमयपवढाणं पुन्वफद्दएसु जहापविभागमबद्धियान्मोकड्डदुक्कड्डणभागहारपिक्षभागेणासंखेजजदिमागमोकड्डिट्यण् गेण्डदि चि मणिदं होदि । तं च पदेमग्रं घेच्ण पुन्वफद्दराणं पढमस्स देमधादिफद्दयस्स हेडा अर्णतगुणहाणीए ओवड्डियुण तदर्णातमभागे अपुन्वफद्दयाणि णिव्वचेदि । पढमस्स

अपकाषित कर पूर्व स्पर्धकसम्बन्धी अनुभागके कितने भागमे कितने प्रमाणमे उन अपूर्वस्पर्धकोंकी रचना कैसे करता है यह उक्त सुत्र द्वारा पृच्छा की गई है। इस प्रकार पृच्छाके विषयरूपसे स्वीकृत उनकी लोभादि संब्वलनोंसे क्रमसे प्ररूपणा करते हुए आंगेके प्रबन्धकों कहते है—

ॐ लोभसंज्वलनकी अपेक्षा सर्वप्रथम कहते हैं—लोभसंज्वलनके पूर्व स्पर्थकॉर्में-से प्रदेशाप्रके असंख्यातर्वे भागको ग्रहण कर प्रथम देशघादि स्पर्थकके नीचे अनन्तर्वे भागमें अन्य अपूर्व स्पर्थकॉको करता है।

६ ४५५ यह प्रथम समयवर्ती अवेदक क्षपक जीव यद्यपि चारी कथायीक अक्रमसे अपूर्व-स्पर्धकींकी रचना करता है। किन्तु उन सबका एक साथ कथन करना अशक्य है, इसल्पिये सर्वप्रथम लोभसंज्वनके अपूर्व स्पर्धकींके विधानको बतलावेंगे इस बातका ज्ञान करानेके लिए 'लेओस्स ताव' यह बचन कहा है। उन अपूर्व स्पर्धकींको करता हुआ इस विधिसे करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए श्रेष सुत्रवचनीका निर्देश किया है।

शंका-वह रैसे ?

देसचादिफब्दयस्स आदिवरगणाए अविमागगिङच्छेदाणमणितमभागमेना चेव सन्ध-पिन्छमाधुध्वफब्दयचरिमवरगणाविभागगिङच्छेदा होति, तेण तदणीतमभागे जिध्वचेदि चि भणिदं । संपिह एवंविहाणेण जिन्नचिज्ञमाणाणि अपुष्वफहयाणि केचियाणि होति चि आर्थकाए तप्पमाणावहारणह्रमुचरमुचं भणः

- माणि पगणणादो अणंताणि पदेसगुणहाणिद्वाणंतरफद्याण-मसंखेळदिभागो, एसियमेसाणि नाणि अपुन्वफद्वयाणि ।
- ५ ४५६ एदेण संखेज्जासंखेजजारिहसेहग्रहेण तेसिमभवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणे सिद्धाणंतभागपमाणच मवहारिदं दहुच्यं । तं कथ ? नाणि अपुज्यफद्याणि पगणात् । अणंताणि हीति । हाताणि वि पदेसगुणहाणिहाणंतरफद्दयाणमसंखेज्जदिमागमेचाणि चेव भवंति । पुव्यफद्दयाणमादिवगणणा एगेगगगणमिसेसेण हीयमाणा जिम्म उद्देसे दुगुणहीणा होति तमद्याणमेगं गुणहाणिहाणंतं णाम । एदं च अभवसिद्धिएहि अणंतगुणेसिद्धाणमणंतभागमेचफद्दयाणि गंत्ण होह । संपिह एवंविहस्म पदेसगुणहाणिहाणंतरस्स अच्येतरे जिल्याणि फद्दयाणि अस्थि तैसिमसंखेज्जदिमागमेचाणि एदाणि अपुञ्वफद्याणि दहुच्जाणि, ओफद्दुक्कङ्गणमागहारादो असंखेज्जगुणेण भागहारेण पदेसगुणहाणिहाणंतरफद्दएस ओवट्टिस एयेरिस पमाणा-

अपर्वतित करके उक्त पूर्वस्पर्यक्के अनन्तवें भागमे अपूर्वस्पर्यक्रोको रचना करता है। प्रथम देशवासित्स्पर्यक्को आदिवसंगणके जितने अविभागप्रिनच्छेट हैं उनके अनन्तवें भागप्रमाण हो सबसे अन्तिस अपूर्वस्पर्यक्को अन्तिम वर्गणाके अविभागप्रसिच्छेट होते है, इसल्लिए उनके अनन्तवें भागमे अपूर्वस्पर्यक्कोंकी रचना करता है यह कहा है। अब इस प्रकार रचे जानेवाले अपूर्वस्पर्यक कितने होते है ऐसी आर्याका होनेपर उनके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

- के अपूर्व रमर्थक प्रगणनासे अनन्त होकर भी प्रदेशगुणहाणिस्थानान्तर प्रमाण स्पर्धकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं।
- \$ ४५६ इस सूत्र द्वारा सख्यात और असख्यातका प्रतिषेध करके वे अभव्योसे अनन्तगुणे और सिद्धोके अनन्तवें भागप्रमाण होते हैं ऐसा जानना चाहिये।

शका--वह कैसे ?

समाधान—ने अपूर्वस्पर्धक प्रगणनाकी अपेक्षा अनन्त होते हैं। इतना होते हुए भी प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरप्रमाण स्पर्धकोके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होते है।

पूर्यस्पर्वकोकी आदिवर्गणा एक-एक वर्गणाविद्योवसे होन होती हुई जिस स्थानपर द्विगुणहीन (आधी) होती है उस स्थानका नाम एक गुणहानिस्थानात्तर है। यह अभव्योसे अनन्तगुणे और सिद्योक अनन्तव भागप्रमाण स्पर्यक जाकर प्राप्त होता है। वब इस प्रकारके प्रदेशागुणहानि-स्थानात्तरके भीतर जितने स्पर्यक होते हैं उनके असख्यातवें भागप्रमाण ये अपूर्वस्पर्यक जानने वाहिये, वर्योकि अपूर्वस्पर्यक प्राप्त होता प्रदेशगुणहानि

१. ता० वा० प्रत्योः वर्णतगुण इति पाठः ।

गमणदंसणादो । एवमेदेसिं पमाणपरूवणं काव्ण संपष्टि एदेसिं चेव सरूविवेसा-वहारणष्टमविभागपडिच्छेदप्याबहुजं वरूदेमाणो सुचपर्वभञ्चलरं मणह—

- म पडमसमए जाणि अपुष्वपद्वपद्विगणि तत्थ पडमस्स फद्द्यस्स आवि क्याणाए अविभागपडिच्छेदणं थोवं।
- ६ ४५७, पढमसमए णिव्यक्तिराणमणुव्यक्तर्गाणं मन्त्रे जंपहमं कह्यं तहावि-बम्मणाए अविभागपडिच्छेदसमूही सम्बजीवेहिंती अर्णातगुणपमाणी होद्ण उविस्य-पदावेचखाए बोबी चि भणिदं होह ?
- \* विदियस्स फद्दयस्स आदिवन्गणाए अविमागपडिच्छेदमणंत-भागुत्तरं ।
- ५ ४५८, एत्येवं सुत्तत्यवस्वणा कायन्वा—अर्णता भागा अर्णता सिस्स्य प्रायम्ब प्रत्य प्
- ५ ४५९ संपहि एदस्सेवत्यस्स फुडीकरणं वत्त्वह्सामो । तं जहा--पढम-फब्दयस्स आदिवन्गणायामादो विदियफब्दयादिवन्गणायामो विसेसहीणो होदि,

स्थानान्तरसम्बन्धी स्वधंकोंके भाजित करनेपर इनके प्रमाणका आगमन देखा जाता है। इस प्रकार इनके प्रमाणका कथन करके अब इनके ही स्वरूपविशोषका अवधारण करनेके लिए अविशागप्रतिच्छेदोके अस्यबहुत्वका प्ररूपण करते हुए आगेके सुत्रग्रबन्धको कहते हैं—

प्रथम समयमें जो अपूर्व स्पर्धक निष्यन्न होते हैं उनमेंसे प्रथम स्पर्धककी

आदिवर्गणाका अविभागप्रतिच्छेदपुंज सबसे स्तोक है।

§ ४५७ प्रथम नमयमे निष्यन्त हुए अपूर्वस्पर्वकोमें जो प्रथम स्पर्थक है उसकी बादिवर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदका समृह सब जीवोसे अनन्तगृणा होकर उपिरमपदकी अपेक्षा सबसे थोड़ा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

अ दूसरे स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तर्वे मागप्रमाण अधिक हैं।

- \$ ४५८ यहाँ इस प्रकार सूत्रकी प्ररूपणा करनी चाहिये—अनन्तबहुमाए अनन्तबहुभाग इस प्रकार अनन्तबहुभागसे उत्तर अनन्तभागोत्तर कहलाता है। अनन्तभाग अधिक हैं यह इसका तास्थाँ है, क्योंकि प्रथम स्पर्धकके सदृश धनवाले परमाणुओंके अविभागप्रतिच्छेदोके समृहको एक पुंज करके उससे दूसरे स्पर्धकको आदिवांणाके सदृश धनवाले सब परमाणुओंका अविभाग-प्रतिच्छेदसमूह कुछ कम बुने प्रमाणवाला होनेसे अनन्तमागोत्तर है यह यहाँपर सूत्रका समुच्चय रूप अर्थ है।
- ९ ४५९. अब इसी अर्थका स्पष्टीकरण बतलावेंगे। वह जैसे—प्रथम स्पर्धककी आदिवर्गणा के आयामसे दूसरे स्पर्धककी आदि वर्गणाका आयाम विशेष हीन होता है, क्योंकि एक स्पर्धककी

एगफद्दयवागणसलागमेषाणं वम्गणविसेताणं तस्य हीणखदंसणाही । शुणो पदमफह्यादिवागणाए एगपरमाणुधिरदाविभागपिक छेदेहिंतो विदियफह्यादिवागणाए
एगपरमाणुधिरदाविभागपिक छेदेकलावो दुगुणो होदि, फह्यं पि आदिवम्गणाणमादिफह्यपादिवागणादो दुगुणतिगुणादिकमेणाविभागपिक छेदेदिहीतो विदियफह्यापिवामणाणमादिफह्यपादिवागणादो दुगुणतिगुणादिकमेणाविभागपिक छेदेदिहीति काद्ण जह पढमफह्यादिवागणायामो विदियफह्यादिवागणायामो च सिस्सी
जेव होज्ज, तो तदिवभागपिक छेदमग्रदायादो एरवतणाविभागपिक छोदसम्हो
दुगुणमेशो जायेद्य । ण च एवं, तत्री एदस्स पृत्व लपमाणेण विसेसहीण्यदंसणादो ।
तम्हा दुगुणाविभागपिक छोदेकलादोविचाणायामे मे मे के कालिओ काद्ण तस्यापालिक छोदेकलादोविचाणायामे मे मूल्यो वे कालिओ काद्ण तस्यापालिक छोदेकलादोविचाणायामे मे मूल्यो वे कालिओ काद्ण तस्यापालिक छोदेकलादोविचाणायाण ए एसा फाली मिस्सी जादा । पुणो सेसफालीए अर्णता भागा अवसेमा अत्या, दुगुणिदफद्यवागणसलागमेषाणं वमाणसेसकालीए अर्णता भागा अवसेमा अत्या, दुगुणिदफद्यवानाणासलागमेषाणं वमाणवे क्षेत्रसाणमेख हीणच्देसणादो । तदो सिद्यं एटभफह्यादिवागणादो विदियफह्दयादिवागणा अविभागपिक छोदेषणा अर्णता मागुचरा होदि ति । सुचे अर्णतभागुचरे ति दीहिणिहं साभावे कथमेमो अत्यो विण्णादं सिककजिदि ति णासंकपिडजं, ममागवसेण तत्य दीहिणाहेसामाथे वि तदत्योव छदीदो । एवमेदस्साणांता

शंका---सूत्रमे 'अणतभागुत्तरे' इसमे अणताभागुत्तरे इस प्रकार दीघं पदका निर्देश नहीं होनेपर यह अर्थ जानना कैसे शक्य है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, य्योकि समासके बलसे उक्त पदमे दीर्घ निर्देशका अभाव होनेपर भी उस अर्थकी उपलब्धि हो बाती है। मागुचरनं परुविय एची तदियादिष्कदमाणमादिवमाणाओ अर्णतरहेड्डिमफर्यादि-वग्गगाहितो कदिमागुचरा होति चि एदस्स जिद्धारणहृष्टचरशुचमाह—

अवमणंतराणंतरेण गंतृण तुचरिमस्स फद्दगस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदादो चरिमस्स अपुन्वफद्दगस्स आदिवग्गणा विसेसा-हिपा अणंतभागेण।

५ ४६०. एत्य ताव एवसणंतराणंतरेण गंत्णे चि एदं सुत्तावयवसस्मिय्ण सुच्छाचिदं किंचि अत्यपक्ष्वणं कस्सामा । तं जहा—विदियकद्यादिवग्गणादो तदिय-कद्द्यादिवग्गणा किंचुणदुमायुत्तरा सर्वदि, एगेगपरमाणुधिदाविमागणिकिङ्खेदसमूहस्स दुमागुत्तरते संते तदादिवग्गणायायादो एत्खाणादिवग्गणायसस्स एगकद्वयगणन्तस्कागमेचवग्गणविसेसेहिं परिहण्चिद्धंस्यादे। एत्य तदिवकद्वयदिवग्गणायासं तिण्ण कालिओ काद्ण तत्वेयकालीदी दुर्गुणद्कद्वयवग्णसलागमेचे विसेसे वेत्र्ण सेसदोकालिसीसे संिय किंचुणवामाग्नाहियणं दिसियव्यं।

इस प्रकार इस स्पर्धकके अविभागप्रतिच्छेद अतन्तवहुभाग अधिक होते हैं इस बातकी प्ररूपणा करके आगे तृतीय आदि स्पर्धकोंकी आदि-वर्गणाएँ अनन्तर जमस्तन आदि-वर्गणाओंकी सितने भाग अधिक होती हैं इस प्रकार इस बातका निर्धारण करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

इस प्रकार अनन्तर तदनन्तरुष्यसे आगे जाकर द्विचरम स्पर्धककी आदि-वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोसे अन्तिम अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणा अनन्तर्वे भाग-प्रमाण विश्वेष अधिक होती हैं।

<sup>\$</sup> ४६० सर्वप्रथम यहाँपर इस प्रकार अनन्तर अनन्तर रूपसे आगे जाकर इस सुत्रके अवयवके आत्रयसे सुत्र द्वारा सुचित होनेवाले किविन्सात्र अपेकी प्रक्षणा करेंगे। वह जैसे—दूसरे स्पर्केक-की आदि-वर्गणासे तीसरे स्वर्ककच्छे समुद्रके दो भाग अधिक होनेपर उस स्पर्कको आदि-वर्गणाके परमाणुमे प्रास्त अविभागप्रतिकच्छे समुद्रके दो भाग अधिक होनेपर उस स्पर्कको आदि-वर्गणाके बायामसे यहाँ सम्बन्धी आदि-वर्गणाका आयाम एक स्पर्ककको जितनी वर्गणासलालाएँ हैं उतने वर्गणाविषयोसे हीन देखा जाता है। यहाँ तीसरे स्पर्ककको आदि-वर्गणाक आयामकी तीन कालियाँ करके यहाँ एक कालिसे दुगुणे स्पर्कक वर्गणासलकाप्रमाण विश्वोगोंको प्रदृष्ण कर शेष दो फालियाँक अप्रमागर्म मिल्य देनेपर कुछ कम दो माग अधिक दिखलाना चाहिये।

<sup>§</sup> ४६१. अब तीसरे स्पर्धककी आदिवर्गणांसे चौषे स्पर्धककी आदिवर्गणा कुछ कम तीन भाग अधिक होती है। इसी प्रकार पञ्चम आदि स्पर्धकोकी आदिवर्गणाएँ भी कुछ कम चार

तदणतरहेड्डिमफदयादिवम्गणादो उक्कस्ससंखेज्जनागुचरा होत्ण संखेज्जमागुचरवड्डीस् पञ्जवसाणं पदा चि ।

- ४६२. संपद्दि एचो उविर जदाकममसंखेज्जभागुन्तरहीए णेदन्वं जाव आदीदो
  प्यद्वित जहण्णपरिचाणंत्रमेचफर् याणं चरिमफर्यपसादिवमाणा तदणंतरहेद्विमफर्यादिवग्गणादो उक्कस्सासंखेज्जासंखेज्जमागुचरा होर्ण असंखेज्जदिमागवद्वीए पज्जवसाणं
  पचा चि ।
- § ४६३. संपिह एचो उविर अणंतभागवद्गीए अणंताणि फहयाणि णेदच्याणि
  बाव अपुष्वाण चरिमफद्दर्गं ति, सन्वत्थ रुवृष्णचिद्वद्वाणेण हेहिमफद्द्यादिवग्गणाए
  माजिदाए तत्थ किंचुणेगभागमेचेण विसेसाहियचं दहुच्यं । एद च मन्त्रं मणेणावहास्य 'एवमणंतराणंतरेण गंत्णेचि' वृचं । एवमेदीए सक्षेज्जासंखेज्जाणंतभाग
  परिवद्गीए समयाविरोहेण गंत्णेचि वृचं होह ।
- § ४६४. एस्थेव चित्रमिवयप्यस्स परुवणद्वसुविरियो सुत्तावयवो—'दुचिरिमस्स फद्दयस्स आदिवस्याणाए' इञ्चादिश्रो। एत्थाणंतमागेणेत्ति वृत्ते अपुन्वफद्दयसलागाहि स्व्याणित दुत्तिस्म दुदयादिवस्याणं भागं वेत्त्य भागलदेण 'किंच्णेण विसेसाहियत्तं दुङ्खं। एवसणंतराजंतरादो अपुन्वफद्दयादिवस्याणामावसागायिङ्खेदप्यावदुः

भाग बादिके क्रमसे जघन्य परीतासस्थातप्रमाण स्पर्णकोमेसे अन्तिम स्पर्धककी आदिवर्गणा तदनन्तर अधस्तन स्पर्णक वर्गणासे उत्कृष्ट संस्थात भाग अधिक होकर सस्यात भागवृद्धिके अन्तको प्राप्त होती है।

- ९ ४६२. अब यहाँसे आगे कमसे असस्थातभागवृद्धि द्वारा तबनक ले जाना चाहिये जब जाकर आदिसे केनर जमन्य परीतानत्वत्रमाण स्पर्धकोमे अन्तिम स्पर्धको आदि वर्गणा तदनन्तर असन्तन स्पर्धको आदि-वर्गणाते उत्कृष्ट असंस्थातासंस्थात मागप्रमाण अधिक होकर असस्थात- मागवृद्धिक अन्तको आप्त होती है।
- ९ ४६३ अब यहाँसे आगे अनन्तभागवृद्धिक द्वारा अनन्त स्पर्धकोंको अपूर्व स्पर्धको-सम्बन्धी अस्तिम स्तर्धकंके प्राप्त होनेतक ले आना चाहिये, व्याक्ति सर्वत्र एक कम जितने स्थान अगो गये हो उसने अस्तिन स्पर्धकंकी आदि वर्षणाके भागित्व करनेपर उसमें कुछ कम एक भागरूपसे विशेषाधिकपना जानना चाहिये। इस सब बातको मनसे विचारकर सुक्रमे 'एवमणंत-राखंतरेण गतुण' यह वचन कहा है। इस प्रकार इस संख्यातमागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि और असन्तरभागवृद्धिरूपसे समयके अविरोधपूर्वक ले जाकर जानना चाहिये यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।
- % ४६४. अब यहीपर अन्तिम विकल्पका कथन करनेके लिये आगेका 'दुर्चारमस्स फ्रह्यस्स आदिवागमाए' इत्यादि सुत्रवचन आया है। यहीपर 'अम्पतमागेम' ऐसा कहनेपर एक कम अपूर्वस्पर्णककी राजकाओसे द्विचरिस स्पर्णककी आदिवर्गमाको माजित कर जो भाग रूब्य आवे उससे कुळ कम विशेष अधिक जानना चाहिये। इस प्रकार अनन्तर तदनन्तरके क्रमसे अपूर्व-

व्हाविय संपष्टि तत्स्वेव पढमक्रद्यादिवग्गणादो वश्त्रिकद्यादिवग्गणाविभागपडिच्छेदग्ग-मेवदिगुणमिदि जाणावद्वमप्यावह्यसाहुः---

जाणि पडमसमये अपुरुवकृत्वपाणि णिवत्तिवाणि तत्थ पडमस्स फरवच्यस्य आदिवन्मणा थोवा।

- ६ ४६५. सुगमं ।
- 🕸 चरिमस्स अपुञ्चफर्दयस्स जादिवग्नणा अणंतगुणा ।
- § ४६६. इदो? पढमादो अपुज्वफद्दयादो अणंताणि फद्दयाणि अमबसिद्धिएहिं अणंतगुणसिद्धाणंतमागमेत्ताणि गंतुणेदिस्से सम्रुप्पत्तिदंसणादो । एत्य गुणगारो फद्वसलागमेत्तो, एगपरमाणुविवस्खाए तद्विरोहादो । सरिसधणियविवस्खाए पुण एसो वेव गुणगारो किंचुणो ति वत्तव्वं ।
  - पुच्चफद्यस्साविवग्गणा अणंतगुणा ।
- १६७. पुञ्चफद्दयाणं सच्बजहण्णदेसघादिफद्दयादिवन्याणादो अवंतगुक-हाणीए ओवट्टेयूण अपुच्चफद्दयाणं णिव्वचित्त्तादो । संपद्दि जहा लोमसंज्वलणमदि-किञ्च एसा अपुच्चफद्दयपस्वणा पढमसमयअवेदस्स परुविदा एवं कोह-माण-मायाणं पि परुवेयच्या चि जाणावेमाणो सुसम्नुत्तरं अणह—

स्पर्धकोको आदि-वर्गणाओके अविभागप्रतिच्छेदोके अत्पवहुत्वका कथन करके अब बहीपर प्रथम स्पर्धककी आदि-वर्गणासे अन्तिम स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभाग प्रतिच्छेदपुज इतने गुणे होते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए अल्पबहुत्यको कहते हैं—

जो प्रथम समयमें अपूर्व स्पर्धक निष्पन्न होते हैं उनमेंसे प्रथम स्पर्धककी
 आदि वर्गणा सबसे स्तोक है।

§ ४६५ यह सूत्र गतार्थ है।

उससे अन्तिम अपूर्व स्पर्धककी आदि बर्गणा अनन्तगुणी है।

९४६ नमोलि प्रथम अपूर्वस्थर्णकाने अभग्योसे अनन्तमुण और सिद्धोंक अनन्तवं भाग-प्रमाण प्रयूवेस्थर्णक आगि आकर १सकी उत्पाति देखी जाती है। ग्रही उचत स्थर्णकांकी जितनी शलाकाएं हैं तत्पप्रमाण गुणकार है। कारण के एक परमाणुकी विवक्षा करनेपर उसमे कोई विरोध गही है। किन्तु सद्ग धनकी विवक्षा करनेपर तो यही गुणकार कुछ कम कहना चाहिये।

उससे पूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणा अनन्तगुणी है।

९ ४६७. क्यों कि पूर्वस्पर्धकों के सबसे जमन्य देशचाति स्पर्धककी आदि वर्गणासे अनन्त-गुणहानि द्वारा प्राजित कर अपूर्व स्पर्धकों को रचना हुई है। अब प्रयम समयवर्ती अवेदकके जिस प्रकार कोमसंज्यकनको अधिकृत कर अपूर्व स्पर्धकों को यह प्रक्रपणा की है उती प्रकार कोच, माना और मायाकी भी प्रक्रपणा करनी चाहिये इसी बातका ज्ञान कराते हुए आपेके सूत्रकों कहते हैं—

- ॐ जहा स्रोभस्स अपुब्बफदयाणि परूविदाणि पढमसमए, तहा तहा मायागु माणस्स कोघस्स बरूवेयव्वाणि ।
- ५ ४६८. ब्रुदो ? सायादिसंजलणाण षि पुज्यफरएहितो पदेसम्मस्स असंखे-ज्जिदिमाममोक्ष्टिय्ण पढमस्स देमधादिफब्दयस्स हेड्डा अर्णातममागे अर्णताणि अपुज्य-फब्दयाणि पदेमगुणहाणिह्याणंतरफब्दयाणमसंखेजजिदिमागयमाणाणि अर्णतरोवणिधाए अर्णतानागुत्तरादिकमेण बहिदादिवागणाविभागपिडच्छेदगाणि, परंपरोवणिधाए च पढमफब्दयादिवमगणाविभागपिडच्छेदगादां अर्णतगुणबहिदचरिमफब्दयादिवमगणा विभागपिडच्छेदमाणि णिज्यत्तेदि ति एदेण मेदामावादी ।
- अजिस प्रकार अवेदकके प्रथम समयमें लोभके अपूर्व स्पर्धकोंकी प्ररूपणा की उसी प्रकार माया, मान और कोधकी प्ररूपणा करनी चाहिये।
- \$ ४६८ वयोकि माया, आदि सञ्चलनोके भी पूर्व स्पर्धकोसेसे प्रदेशपुत्रके अनव्यानवें भागका अपर पंण कर प्रकम देशचाति स्पर्धकोको नीचे अनत्व सागके अनत्व प्रकार तथा है। अपनि स्वान्य स्वान्य सागके अनत्व सागके अनत्व अपने स्वान्य सागके अन्य सागके का अन्य सागके साग
- ६६९. यहाँपर पुरुवविदक भी नवकवन्थवे अनुभागके गम्भव होनेपर उसके अपूर्व स्पर्धकों का विधान नहीं है ऐसा ग्रहण गम्मवा नाहिये, क्यांकि चारो प्रकल्मांके ही अपूर्व स्पर्धकोंकी रचता है ऐसा ग्रहण मुक्ते विशेषस्पर्स क्ष्म का का या है। और पुरुवदेव नवकवन्यक अनुभागका काण्डक्षणा आदि भी यहाँपर सम्भव नहीं है, केवल बन्धाविको आतकान्य होनेके क्रमान पुरुवविदे अनुभागको एक समय कम दो आविलग्रमाण कालके द्वारा निर्जराकों छोडकर उसमें अन्य कोई किया नहीं गाँद जारी है। अब बारो राज्यकानोंके अपूर्व स्पर्धक क्या मद्वाग्रमाणवाले होते हैं या विसद्याग्रमाणवाले होते हैं ऐसी आशक। होनेपर निशास करनेके लिए अस्पवहृत्वसूत्रकों कहते हैं—

श्रवससमय जाणि अपुञ्चफर्याणि णिञ्चलिहाणि तत्य कोषस्यः
 योबाणि । माणस्स अपुञ्चफर्याणि विसेसाहियाणि । मायाए अपुञ्चफर्याणि विसेसाहियाणि । लोभस्स अपुञ्चफर्याणि विसेसाहियाणि ।

§ ४७०. जह वि चट्टण्डं पि मंजलणाणमेगगुणहाणिहाणंतरफद्दगणमसंखेचक-माममेत्राणि चेवापुव्यफ्रह्याणि णिव्यचेदि तो वि ण ताणि सव्यसंजलणेसु समखंडाणि, किंतु कोहादिसंजलणेमु एदेणप्यावहुआंविद्णा पयट्टीति चि एसो एत्थ सुच्त्थससुरुच्यो । एवमेदेनि विसेगाहियमार्व पदृप्याइय संपित्त एत्थिव विसेसाहिययमाणावहारणहुसुविसं स्वावययमाह—

#### क्ष विसेसो खणंतभागो ।

§ ४७१. जो पुन्वसुने णिहिट्ठो अपुन्वसन्द्रयाणं विसेसी सो संखेनजिदमागो असंखेनजिदमागो वा ण होह, किंतु अर्णतमागो ति घेत्रक्वो । कोहसंजरुणस्सापुन्व-फह्द्याणि तत्पाओग्गाणंतरुवेहिं खंडिय तत्थेयखंडमेनेण तत्तो माणमंजरुणणमपुन्य फह्द्याणमहियत्तदंमणादो । एवं माण-माया-मंजरुणणमपुन्वसह्यवग्गणणाए विसेसा-हियत्तमणुगंतव्वं । एत्थ कोहादिसंजरुणाणमपुन्वसह्दययमाणं मिटेट्ठीए एत्तियमिदि घेत्रव्वं १६, २०, २४, २८ ।

\* प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर्धक निष्पन्न किये जाते हैं उनमें क्रोधके सबसे थोड़े होते हैं, मानके अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक होते हैं, मायाके अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक होते हैं और लीमके अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक होते हैं।

६ ४७० यद्यपि यह श्रीव चारो ही रपर्यकोके एक गुणहानि स्थानान्तरश्रमाण स्थर्भकोके असस्थातवें आगाप्रमाण ही अपूर्व स्पर्यकोकी रचना करता है तो भी वे सब सज्वलनोमे समान खण्डरूप नहीं होने हैं, किन्तु क्रोधादि मञ्चलनोमे डम अस्परहुत्वविधिसे प्रवृत्त होते हैं इस प्रकार पह यहाँपर इस सूत्रका नमुच्चयरूप अर्थ हैं। इस प्रकार उनवे विशेष आंध्रकपनेका कथन करके खब यहीपर उनके विशेष अधिक प्रमाणका अव्याग्ण करनेके लिए आगे उदन सूत्र — अवयवको कहते हैं —

#### उक्त अल्पबहुत्वमें विशेषका प्रमाण अनन्तवाँ भाग है।

५ ४०१ जो पूर्व सुत्रमें अपूर्व स्पयंकोमे विशेषका निर्देश किया है वह संख्यातव सागप्रमाण और असख्यातव सागप्रमाण नही होता, किन्तु अनन्तव सागप्रमाण ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि क्रीयंवकाको अपूर्व स्पर्यकोको तथ्यायोग्य अनन्तसे भाजित कर लब्ध एक प्रागप्रमाण मान-संख्यकलको अपूर्व स्पर्यकोको तथ्यायोग्य अनन्तसे भाजित कर लब्ध एक प्रागप्रमाण मान-संख्यकलको अपूर्व स्पर्यकोको रामाया सज्यलनोके अपूर्व स्पर्यकको गणना विशेष अपूर्व स्पर्यकाको रामाण अकसदृष्टिकी अपिक कपूर्व स्पर्यकाका प्रमाण अकसदृष्टिकी अपिक कपूर्व स्वयंकाका प्रमाण अकसदृष्टिकी

\* तेसि नेव पहमसमए णिव्वत्तिदाणमपुव्यक्तद्याणं क्रोअस्स आदि-वन्गणाए अविभागपत्तिच्छ्रेदन्यं थोवं । मायाए द्वादिवन्गणाए अविभाग-पिडच्छ्रेदन्यं विसेसाहियं । कोहस्स आदिवन्गणाए अविभागपिडच्छ्रेदन्यं विसेसाहियं । एवं चतुण्हं पि कसायाणं जाणि अपुव्यक्तद्याणि, तत्थ चरिमस्स अपुव्यक्तद्यस्स आदिवन्गणाए द्वाविभागपिडच्छ्रेदन्यं चतुण्हं पि कसायाणं तुल्लामणंतग्रुणं ।

६ ४०३ यहाँपर सर्वप्रथम इस सुबके द्वारा प्ररूपित अल्पबहुत्वके विषयमे शिष्योंको सुरू-पूर्वक ज्ञान उत्पन्न करनेके लिये कोघादि संज्वलनोसे प्रनिवद्ध अपूर्व स्पर्धकसम्बन्धी आदि वर्गणाओका यह सर्दाप्ट विन्यास है— कोघ मान माया लोग । ये लोगसी लेकर १०५ ८४ ७० ६० । ये लोगसी लेकर परिपाटी कमसे अनत्वव भाग अधिक जानने वाहिये। इन प्रकार परिपाटी कमसे स्थापित करके अपनी-अपनी अपूर्व स्पर्धकसम्बन्धी शलाकाओसे गुणित करनेपर भी सभी संज्वलनोके अनिसम

ॐ उन्हीं चारों संज्वलनींके प्रथम समयमें जो अपूर्व स्पर्धक निष्पन्न किये जाते हैं, उनमेंसे लोमकी आदि वर्गणाका अविभागप्रतिच्छेदपुंज सबसे थोड़ा होता है। उससे मानकी आदि वर्गणाका अविभागप्रतिच्छेदपुंज विशेष अधिक होता है। उससे मानकी आदि वर्गणाका अविभागप्रतिच्छेदपुंज विशेष अधिक होता है और उससे क्रोधकी आदि वर्गणाका अविभागप्रतिच्छेदपुंज विशेष अधिक होता है। इस प्रकार चारों ही कषायोंके जो अपूर्व स्पर्धक निष्पन्न किये जाते हैं उनमेंसे अन्तिम अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणाका अविभागप्रतिच्छेदपुंज चारों ही कषायोंका समान होनेके साथ (प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणाका अविभागप्रतिच्छेदपुंज चारों ही कषायोंका समान होनेके साथ (प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदपुंज चारों हो कषायोंका समान होनेके साथ (प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदपुंज चारों हो कषायोंका समान होनेके साथ (प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदपुंजसे) अनन्तगुणा होता है।

सन्यस्ति वि चरिमापुल्यफर्यादिवरमणाओ अण्णोण्णं वेश्विय्ण सरिसपमाणाओ सह्य्यक्यांति, पढमफर्यादिवरमणाहिंतो विदिवादिफह्याणमादिवरमणाह दुगुण-तिगुणादिकमेण गच्छमाणाह वरिमफर्यादिवरमणाए फर्यसलाममेचगुणमारसिढीय परिफ्कृडश्वलंभादो । एवमप्यप्यणो फर्युयसलामाहि पढमफर्ययादिवरमणं गुणिव सह्याह्यस्मर्द्दयादिवरमण्याणाभेदं संदिष्टीए दह्वव्यं १६८० ।

५ ४७४. अथवा लोहादिसंजलणाणमपुज्यफद्दयसलागाओ एदाओ १०५,८४, ७०,६०। तेसिं नेवादिवग्गणाओ १६,२०,२४,२८। एदाओ चि घेचूण पयदत्यसमत्यणा कायव्वा।

स्पर्यकोको आदि वर्गणाएँ परस्पर देखते हुए सद्दाप्रमाणमे उत्पन्न होती हैं, क्योंकि प्रथम स्पर्धककी आदिवर्गणाओंसे दूसरे आदि स्पर्धककी आदिवर्गणाओंसे दूसरे आदि स्पर्धककी आदिवर्गणाओंसे दूसरे आदि स्पर्धककी आदि वर्गणाके गुणकारको सिद्धि जितनी स्पर्धककालकाएँ हैं तत्प्रप्रमाण स्पष्ट-स्पर्ध उपलब्ध होती है। इस प्रकार अपने-अपने स्पर्धकोंकी शलाकाओंसे प्रथम स्पर्धककी आदिवर्गणाकों गुणत कर उत्पन्न की गई अन्तिम स्पर्धकसम्बन्धी आदि वर्गणाओंका प्रमाण संदृष्टिकी अपेका इतना जानना चाहिये—१६८०।

§ ४७४ अथवा लोभादि संज्वलतोंके अपूर्व स्पर्धकोंकी शलाकाएँ ये है-

लोभ माया माया कोध अपूर्वस्पर्धक १०५ ८४ ७० ६०

उन्हींकी आदि वर्गणाएँ थे हैं— लोभ साया चान क्रीथ । इस प्रकार इनको १६ २० २४ २८ । इस प्रकार इनको ग्रहण कर प्रकृत अर्थका समर्थन करना चाहिये।

बिद्योषार्थ—यही बारो संज्वालनंकि अन्तिम स्पर्धकाँकी आदि वर्गणाओंके अविभागप्रतिच्छेद परस्पर समान होते हैं इस तथ्यको दो प्रकारके स्पष्ट किया गया है। प्रकार कार कार कार संज्वालनंकि प्रया स्पर्धकांकी आदि वर्गणाओंके अविभागप्रतिच्छेद कोषादि कमसे १०५, ८४, ७०, ६० स्वीकार कर उन्हें किये गये हैं। तथा इस प्रकारके अनुसार भी कोषादि वारोंके अनिस्म स्पर्धकांकी आदि वर्गणाओंके अविभागप्रतिच्छेद समानरूपसे १६८० स्वीकार किये गए हैं। इस तथ्यको ध्यानमे रखकर कोषादि वारों संज्वालनंकी स्थक्ष सालाकार्यं कमसे १६, २०, २४ और २८ स्वीकर करना न्याय्यप्राप्त है। तदनुसार जो विधि सम्यन्न होती है वह इस प्रकार प्राप्त होती है—

लोग्र क्रोध मान माया आदि बर्गणाके अविभाग प्रतिच्छेद 804 83 90 Ę٥ अपर्व स्पर्धक शलाकाएँ × १६ २० २४ २८ १६८० बन्सिम स्पर्शककी आदि वर्गणाओं के अविभाग० 8860 2560 4460 दूसरे प्रकारके अनुसार गणित इस प्रकार प्राप्त होती है-

लोभ कोध माया मान लोभादि संज्वलनके अपर्व स्पर्धक Ę٥ 804 90 68 वादि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद २० 28 X RC २४ अन्तिम स्पर्धकके आदि वर्गणाके अविभागप्रति० १६८० 2560 2860 8460

६ ४७५. संपिह चउण्हं पि कसायाणं चित्तस्स अपुन्वफब्द्यस्स आदिवन्यका सुरुला चि जं सुने वृत्तं तमंतदीवयं नेण हेष्टा वि अणेतेसु उद्देसेसु अपुन्वफब्द्यगणमादि-वमाणाओ सिरसीओ अस्यि नि चेनव्याओ । तं जहा—संदिद्वीए ताव कोहादि-वमाणापमाणमेदं ठविय |१०५ माणादिवमाणाए |८४ एदीए सोहिदाए सुद्धसेस-पमाणमेत्तयं होदि |२१ एदं च माणादिवमाणाए चदुहिं रुवेहिं ओवडिदाए आगच्छिद |४ एदं च विसेसागमणणिमित्तमामाहारं दुक्वाहियमेन्तसुर्व चिद्दणावडिदमाण-संजलणपुज्वफब्द्यगदिवमाणानामहारमेनं चेन अद्धाणमुविर गंत्ण हिदिकोहसंजलण्य-पुज्वफब्दयादिवमाणां न सरिसी होदि, परिष्कुडमेन तत्य नहाभावोनलंसारो । एवं माण-मायाणं माया-लेमाणां च आदिवमगणाओ अस्समृत् तेसिं चिहद्वाणमेदो । एवं तत्य कोहसंजलणस्स चिहदद्वाणमेदे ४ । माणासंजलणस्स चिहदद्वाणमेदे ५ । माणासंजलणस्स चिहदद्वाणमेत्यं होदि ६ । लोहसंजलणस्स चिहदद्वाणमेत्वयमिद चेनव्यं । एवमेदेहिं चिहदद्वाणेदि ५ । लोहसंजलणस्स चिहदद्वाणमेत्वयमिदि चेनव्यं । उत्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्तर्वास्

तात्पर्य यह है कि क्षपक अवेदकके प्रथम समयमे पूर्व स्पर्णकोसे नाचे जो अपूर्व स्पर्णकोंको स्वना होती है, उनमेसे प्रथम स्पर्णकोंको आदि वर्गणाके जो अविभागप्रतिच्छेद रचे जाते हैं वे क्षोधीदासच्चलांके उत्तरोत्तर अनन्तर्वे भागहीन अनन्तर्वे भागहीन प्राप्त होते हैं यह उक्त दोनो गणित पदिन्योंसे सिद्ध किया गया है।

§ ४७५ अब चारो हो कषायोके अन्तिम अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणा समान होती है ऐसा जो सूत्रमे कहा है वह अन्तदीपकरूपसे नीचे भी अनन्त स्थानोंमे अपूर्व स्पर्धकीकी आदि वर्गणाएँ सद्ग होती है यह ग्रहण करना चाहिये। वह जैसे-सद्घ्ति अपेक्षा सर्वप्रथम क्रोधकी आदि वर्गणाके इस प्रमाणको १०५ स्थापित कर इसमेसे मानको आदि वर्गणा ८४ को घटा देनेपर जो शेष रहता है उसका प्रमाण इतना होता है--२१।१०५ - ८४ = २१ और यह मानसंज्वलनकी आदि वर्गणामे चारका भाग देनेपर आता है-८४÷४=२१। और यह ४ विशेषप्रमाण लानेके लिए भागहार है। अतः इससे एक अधिक स्थान ऊपर जाकर जो मान-संज्वलनके अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणा स्थित है और वह उक्त भागहारप्रमाण ही स्थान उत्पर जाकर जो कोधमज्यलनके अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणा है वह समान है, क्योंकि स्पष्टरूपसे वहाँ पर उस प्रकारकी उपलब्धि होती है। इसी प्रकार मान-माया तथा माया-लोभकी आदि वर्गणाओं का आश्रय करके कितने स्थान ऊपर चढकर उनकी आदि वर्गणाएं परस्परमे समान होती हैं इस प्रयोजनसे ऊपर चढकर प्राप्त हुए स्थानोको साथ लेना चाहिये। वहाँ कोधसज्वलनका ऊपर चढ़कर प्राप्त हुआ स्थान यह है—४। मानसंज्वलनका ऊपर चढ़कर प्राप्त हुआ स्थान इतनेवां है—५। मायासज्वलनका ऊपर चढ़कर प्राप्त हुआ स्थान इतनेवा होता है ६। तथा लोभ-संज्वलनका ऊपर चढकर इतनेवा स्थान ग्रहण करना चाहिये ७। इस प्रकार इतने ऊपर चढकर प्राप्त हुए स्थानोसे उपलक्षित कांघ आदि संज्वलनोसे प्रतिबद्ध अपूर्व स्पर्धकोकी आदि वर्गणाएँ प्रथम बार सद्श हो जाती हैं।

९ ४७६, तचो उबरि पुणो वि यचियमेचमङाणमुबरि गंतूण विदियनारं सरिसीओ डोंति।

६ ४७७. एवमप्पपणो चिहदद्वाणयमाणमेगखंडयं काद्ण चेदच्यं जन्य दुचरिमखंडयमेचद्वाणं गंतृण सन्वेलिमादिवग्गणाओ सरिसीओ जादाओ चि । तत्तो परमप्पपपणो चरिमखंडयमेचद्वाणं गंतृण चरिमापुन्वकद्वयदिवग्गणाओ सरिसीओ सञ्चपन्जीत चि चेचव्यं ।

विशेषार्थ—अंक संदृष्टिकी अपेक्षा कोच आदि चारों प्रथम स्पर्धकोंको आदि वर्गणाओंका कमसे प्रमाण यह है—१०५, ८४, ७०, ६० । यहाँ कोचके मानको प्रथम वर्गणामें २१ का अन्तर है। यथा—१०५ —८४ = २१ । यहाँ ४ का मानको प्रथम वर्गणा ८४ मे भाग वेनेपर भी २१ कब्ब आते हैं। अतः यह चार विवेधका प्रमाण कानेके लिए भागहार है यह निश्चित होता है। अब यह जो भागहार ४ है इसमे एक और मिला देनेपर ५ होते हैं। अतः मानके प्रथम स्पर्धकसे ५ स्थान अपर जाकर जोचके लिए जो ४ भागहार काकर जो चौथा स्पर्धकसे भागाहार कहा है उत्तने स्थान कोचके लिए जो ४ भागहार कहा है उत्तने स्थान कोचके प्रमाण समस्त होगा। यथा—

क्रोधके प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणा १०५ x ४ = ४२० मानके प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणा ८४ x ५ = ४२०

इसी प्रकार उक्त विधिको ध्यानमे रक्तकर मान-माया तथा माया-लोभके कितने स्थान ऊरर चढकर वहाँ प्रार्ट्ट हुए स्पर्धकोंको आदि वर्गणाई समान होती है इसे स्थल्ट कर लेना क्याहिये। इसके लिये मान संज्यननके चढे हुए स्थानोको लानेक अभित्रायस विधिकों लानेके लिये भागहार ४ में १ मिलावा था। उमी प्रकार यहाँ मानसंख्यलनके चढे हुए स्थान ५ से १ मिलाकर मायासज्यलनके चढे हुए स्थान ६ और उसमे भी १ मिला देनेपर लोभसंख्यलनके ऊरर चढे हुए स्थान ७ ले आना चाहिये। इस प्रकार मायाके ६ और लोभके प्रसान करर चढकर ६वे और ७वें स्पर्धककी आदि वर्गणाका प्रमाण भी उतना ही होता है। यथा—

मानके प्रथम स्पर्धांककी आदि वर्गणा ८४४ ५ = ४२० माराके ,, ,, ७० × ६ = ४२० लोभके ., ,, ६० × ७ = ४२०

५ ४७६ उससे ऊपर पुनरिप इतने स्थान जाकर दूसरी बार वहाँ प्राप्त स्पर्धकोंकी
वर्गणाएँ सदश होती है। यथा—

९ ४७७. इत प्रकार अपने-अपने चढ़े हुए स्थानोंके प्रमाणको एक काण्डक करके द्विचरम काण्डकप्रमाण स्थान आंकर सबकी आदि बगंणाएँ सद्दा हो जाती हैं यहाँतक छ जाना चाहिये, उससे आगे अपने-अपने अन्तिम काण्डकप्रमाण स्थान जाकर अन्तिम अपूर्व स्पर्धकोकी आदि वगंणाएँ सद्दा उरपन्य होती है यह प्रहण करना चाहिये। यथा— मायाके

- ६ ४७८. एत्थ अष्यप्पेषो संडयद्वाणेण सग-सगअपुञ्चफद्यसलागाओ जोविद्वय संडयसलागाओ समुप्पाएयव्याओ । संदिद्वीए तार्सि पमाणमेदं ४ । तदो संडय-सलागमेत्वदं सेसु अपुस्वकद्याणमादिवग्गणाओ सरिसीओ हॉति चि घेचव्वं ।
- ६ ४७९. एवँमेदं परूविय सपहि अपुन्वफव्दयाणं पमाणागमणद्वमेयपदेसगुण-हाणिद्राणंतरस्स ठविदभागहारपमाणमेत्तियमिदि जाणावणद्वश्वरसम्पावहुअशुनं भणह—
- \* पदमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स जं पदेसग्नमोकद्विज्ञवि तेण कम्मस्स अवहारकालो थोवो । अपुञ्वकद्दर्शहं पदेसगुणहाणिद्वाणंतरस्स अवहारकालो असंखेळगुणो । पत्तिदोवमवग्गमृलमसंखेळगुणं ।

21

90 x (\$ + \$ + \$ + \$) 78 = 8860

विशेषार्थं—यहां अंक सदृष्टिमें क्रोधादि प्रत्येकके सब काण्डकोकी सख्या ४ है। अतः उसे अपने-अपने पूर्वोक्त अपूर्व स्पर्यकोकी वालाजाओं से गृणित करनेपर क्रोध संज्यलनकी ४ ४ ४ = १६, मानासज्यलनकी ४ ४ ७ = २८ मानासज्यलनकी ४ ४ ७ = २८ मालाकारों उत्यन्न होनी है और अपने-अपने इन अपूर्व स्पर्यकोकी उक्त सख्या १६, २०, २४ और २८ में प्रत्येक कदायके एक काण्डकके प्रमाण अर्थात् उत्यक्त अपूर्व स्पर्यकोकी सख्याका भाग देनेपर प्रत्येक कदायके काण्डकोका प्रमाण ४ आता है यह निश्चित होता है। इससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि जैसे पहली और दूसरी बार अपने-अपने विविधित स्थान जानेपर चारों कदायोक आदि सर्यक्तकी आदि वर्गणा समान होती है वेसे ही उपान्त्य और अस्य स्पर्यक्तकी आदि कर्गणा भी समान घटित कर लेनी चाहिये।

- § ४७९. इस प्रकार इसका कथन करके अब अपूर्व स्पर्धकों का प्रमाण छानेके लिये एक प्रदेशाः गृहानि स्थानान्तरके स्थापित किये गए भागहारका प्रमाण इतना है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके अल्पबहुत्व सुत्रको कहते है—
- अप्रथम समयवर्ती अरवकर्णकरणकारकके जो प्रदेशपुंज अवकर्षित किया जाता है उससे कर्मका अवहार काल स्तोक है। उससे अपूर्व स्पर्थकोंकी अपेक्षा प्रदेश-गुणहानिस्थानान्तरका अवहार काल असंख्यातगुणा है। तथा उससे पन्योपमका

, ४८०. एदेण सुनेण ओक्ट्डुक्कइण्यागहारादी असंखेज्यपुणेण पिट्टिद्देवमप्रद्रमयगग्नुलादी च असंखेज्यपुणद्दीणेण पिट्टिदेवमअसंखेज्यपागेण एयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरफद्दएसु ओवडि्देसु जं भागलद्धं तिचयमेनाणि कोहादिसंबलकाणप्रपुक्वफद्द्याणि होति चि एसो अस्विवसेसो जाणाविदो। तं जहा— 'पह्यसमयअस्तकण्णकरणकारयस्त' एवं भणिदे पदमसयअस्तकण्णकरणकारओ जं पदेसन्ममोक्ड्यदि
तेण पमाणेण कम्मे अवहिरिज्यमाणे जो अवहारकालो ओकड्डुक्कडुणभागहारसण्णिदो
सो जवरिमयदावेक्खाए थोवो चि भणिदं होदि । एदम्हादो पुण अपुष्वफक्द्रवर्धि
पदेसगुणहाणिद्वाणंतरफ्तद्याणि ठविय पुणो तो अपुष्वफ्वफ्द्रवर्धा
एगा च अवहारसलागा हवेयच्या । एवं पुणो पुणो अवहिरिज्यमाणे ओकड्डुक्कडुणसमाग्राहारादो असंखेज्यपुणो पिट्टिवेमस्स असंखेज्यदिमागो लक्म्म । तदो पसो
अवहारकालो पुण्विलाटो असंखेज्यपुणो चि णिविदहो । एसो वुण पिटिवेमपदमवग्गमुलस्स असंखेज्यदिमागमेचो चि जाणावणद्वं पिट्टोवमयमम् असंखेज्यपुणमिदि
भणिदं । तदो सिद्धमेवमेदेणे भागहारेण एयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरफद्रपुस ओवड्डिदेसु
भागलद्वमेचाणि अपुज्वकद्वयाणि कोहादिसंज्यलणां णिवचेदि चि । एदं च जप्पा-

## प्रथम वर्गमूल असंख्यातगुणा है।

प्रधान वर्षम् वर्षा अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे असंस्थातगुणा और पल्योपमके प्रधान वर्षमृत्ये असस्थातगुणा होन जो पत्थोपमका असस्थातवा माग है उससे एक गुणहानि-स्थानान्तरभाग स्पर्धकोक भाजित करनेपर जो भाग रुब्ध आता है उत्तर्भ होत है स्वार्धविक्षेत्र भागित कराया गया है। यथा— 'प्रधान समयवती अस्वकर्ण अपूर्व स्पर्धक होते है इस अर्थविक्षेत्र ज्ञान कराया गया है। यथा— 'प्रधान समयवती अस्वकर्ण करणकराकके' ऐता कहनेपर प्रधम समयमे अश्वकर्णकरणकारक जिस प्रदेशपुंजका अपकर्षण करता है उस प्रमाणते कांकि अपहृत करनेपर जो अपकर्णण-उत्तर्भ अबहार काल सावाधका अश्वहारकाल प्राप्त होता है वह उपरिमाणदेश भेष्टिक अस्वहारकाल सावाधका स्वार्धक प्रप्त होता है वह उपरिमाणदेश स्वार्धक अश्वहारकाल स्वार्धक सावाधका अश्वहारकाल स्वार्धक सावाधका अश्वहारकाल सावाधका अश्वहारकाल सावाधका अश्वहारकाल सावाधका अश्वहारकाल सावाधका स्वार्धक स्वार्धकाल स्वर्धकाल स्वार्धकाल स्वार्

शका-वह कैसे ?

समाधान—एक प्रदेशगुणहानि स्थानान्तरके स्थर्षकांको स्थापित कर पुनः उससे अपूर्वं स्थर्षकं प्रमाणको एक बार अपहुत करना चाहिये और एक अबहार काल सालका स्थापित करना करनो चाहिये। इस प्रकार पुनः पुनः अपहुत करनेपर अपकर्षण-उक्तर्यण भागहारसे असंस्थातनुष्णा पत्योपमका असंस्थातनुष्णा पत्योपमका असंस्थातनं भाग प्राप्त होता है। इस्किये यह अबहार काल पूर्वके अबहार कालके असंस्थातनं भाग प्राप्त होता है। परन्तु यह पश्योपमक प्रथम वर्गमुलके असंस्थातनं आगम् अस्य वर्गमुलके असंस्थातनं भागप्रमाण है इस बातका ज्ञान करानेके किये प्रथमित्रका प्रथम वर्गमुल उससे असंस्थातन्त्रणा है आगमायाण है इस बातका ज्ञान करानेके किये प्रथमित्रका प्रथम वर्गमुल उससे असंस्थातन्त्रणा है अस्य कराने किया प्रथम वर्गमुल उससे असंस्थातन्त्रणा है स्थान कराने किया प्रथम वर्गमुल उससे असंस्थातन्त्रणा है स्थान कराने किया प्रथम अस्य स्थानित स्थान स्थानित स्थानित स्थान स्थानित स्थानित स्थानित स्थान स्थानित स्थान स्थानित स्था

१ ता॰प्रती तेण इति पाठः।

बहुअहुबरि मणिस्समाणणिसेगणरूनणाए वि साहणभूदमिदि दहुन्वं । तं कथं---

५ ४८१. ओकड्ड्क्क्शणमागद्दारां एसो अपुञ्चकद्दयागमणणिमित्तं गुणद्दाणीए ठिवदमागद्दारों जेण कारणेणासंखेज्जगुणो तेणोकड्विद्वन्वादो पदेसपिंडमिन्छिद्यमाणं घेत्त्वण पुञ्चकद्यादिदग्गणाए सह जहा एयगोनुच्छा होिद तदा
णिक्खेबिद चि पददे । जह पुण ओक्श्रणमागद्दारादो एसो मागद्दारो असंखेज्जगुणद्दाणो होज्ज तो पुञ्चकद्दयादिवग्गणाए सह प्यगोनुच्छासेदीए अपुञ्चकद्दयाणि
णिब्ब्लेदि चि ण दोणं सिक्कज्जदे, ओकडिद्दस्यलद्द्व वि अपुञ्चकद्दयमद्दणणि
ओविद्दि पुञ्चकद्दयादिवग्गणाए असंखेज्जदिमागस्तेवापुञ्चकद्दयेगवग्गणद्द्यम् स्रमुप्तिदंसणादो । एदस्सोबद्दणं ठिवय सिस्साणमेत्य पयदत्यप्वित्तये पडिबोहो
स्रमुप्तिवंदसण्वारो । एदस्सोबद्दणं ठिवय सिस्साणमेत्य काद्ण विव्वाद्वयस्वरूप्तस्वरूप्तस्वर्याक्तिस्वरूप्तस्वर्वे। संपद्वि एदं चेव अवहारकाल्याबङ्क्ष्यस्वर्याद्वयं कादण विव्वापुञ्चकद्वरस्य स्वर्याव्यव्यक्ति एप्ते व्यव्यक्तिक्तिष्ट्रप्तस्व साहणं कादण विव्वापुञ्चकद्वरस्य स्वर्यावेद्वस्य णितेगविण्णासक्कमपुरुवक्ड्युस्यस्यस्यार्थेग्लं —

\* पदमसमये णिव्यक्तिज्ञमाणगेसु अपुव्यक्तर्एसु पुव्यक्तर्एहिंगो ओक्तिष्टियूण पदेसम्मामपुव्यक्तद्याणमादिवम्मणाए षहुत्रं देदि । विदियाए वम्मणाए विसेसहीणं देदि । एवमणंतराणंतरेण मत्रूण चरिमाए अपुव्य-फद्रदयवम्मणाए विसेसहीणं देदि ।

प्रथम समयवर्ती अस्वकर्णकरणकारक रचता है। और यह अल्पबहुत्व आगे कहे जानेवाले निषेक-प्रक्पणामें भी साधनभूत है ऐसा यहाँ जानना चाहिये।

\$ ४८१. अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे, अपूर्व स्पर्धकोंको लानेके लिये गृणहानिका स्थापित किया गया यह भागहार जिस कारण असंस्थात्वातृष्णा है इसलिए अपक्षित किये गए ह्रब्यसे प्रदेशिष्णस्यस्वन्धी इस्वित्य समाणको ग्रहण कर पूर्व स्पर्धकंकी आदि वर्गणांके साथ जिस अकार एक गोपुच्छा होती है उस प्रकार निकिप्त होना है यह घटिन हो जाता है। यदि पुत्र अफार्स्यक-उत्कर्षण भागहारसे यह भागहार असस्यातगुणहीन होवे तो पूर्व स्पर्धकंकी आदि वर्गणांके साथ एक गोपुच्छाअभिणस्थित अपूर्व स्पर्धकंकी रिवास करने महाने स्वास एक गोपुच्छाअभिणस्थित अपूर्व स्पर्धकंकी रवना करता है यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपक्षित किये गए समस्त ह्रव्यकं भी अपूर्व स्पर्धकंके अध्यानसे भाजित करनेपर पूर्व स्पर्धकंकी बादि वर्गणांके अस्त्र स्वस्थातवं भागभाण ह्रव्यक्त याज्ञ प्रत्यक्ति स्वास वर्गणांक स्वास वर्गणांक प्रत्यक्त स्वास करने प्रदान देवी जाती है। अतः इसके अपवर्तनको स्थापित कर ग्रहांग प्रकृत अर्थके विषयमे शिष्योको प्रति-कोषित करना चाहिये। अब इसी अवहारकालसम्बन्धो अल्पबहुत्वको साधन करके पूर्व और असूर्यकंकोमेसे तरकाल अपकर्षित किये गए इत्यक्त निष्कोको रचनाके क्रमका कष्त करनेके कियं सामको सुत्र वाराह है।

# प्रथम समयमें रखे जानेवाले अपूर्व स्पर्धकोंमें, पूर्व स्पर्धकोंमें अपकर्षित करके अपूर्व स्पर्धकोंमम्बन्धी आदि वर्गणामें बहुत प्रदेशपुंजको देता है। इस्सी वर्गणामें विशेष हीन देता है। इस प्रकार अनन्तर तदनन्तर क्रमसे जाकर अपूर्व स्पर्धककी अन्तिम वर्गणामें विशेष हीन देता है।

६ ४८२. एरव अपुन्वफद्यमाणसिवमाणा पदेसमां बहुव देदि चि बुचे पुक्वफद्यपिवमाणद्वसमें पूणी अपुक्वफद्यभाणसालागमेत्रवामाणविसेसेहिं समिद्दियं काद्ण णिक्खिवि ति घेचक्वं, अपणहा पुक्वपुक्वफद्दपम् एयगोवुच्छा-सेदिए अपुप्तादो । एको विदियादिवमणामु होगुणहाणिपिहिमाणियमेगेगवमणा-विसेसमणंतराणंतरादो हीणं काद्ण णेदकं बाव अपुक्वफद्दपाणं चिरमवमणाण विसेसमणंतराणंतरादो हीणं काद्ण णेदकं बाव अपुक्वफद्दपाणं चिरमवमणाण णिवित्वदेवपदेसमां चिद्दशाणमेत्रवमणाम् णिसत्तवम्पणार् असंवेक्वदियामेगाने चेव परिहीणामत्ति धंचक्वं, अपुक्वफद्दयग्राणस्म एयपदेसगुण-हाणिद्वाणवरस्सासंखेक्वमागम्माणनादो । तदो अपुक्वफद्ययमणामु असंखेक्वदिमाणमेत्रवमणाम् विसेसहीणमणवामाणे परिमाणाच्या व आदिवमणाणादो वरिमवमणामु असंखेक्वदिमाणाही अप्यादेशिणमणवामाणे परिमाणाचि प्रवादियमणाणा पिसित्तमाणाणं पिसित्तमाणाणं पिसित्तमाणाणं पिसित्तमाणां पुक्वफद्दयाणं चरिमवमणाणाः णिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पुक्वफद्याणमादिवमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पुक्वफद्दयाणमादिवमाणाणं पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पुक्वफद्दयाणमादिवमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पुक्वफद्वपाणमादिवमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पुक्वफद्वपाणमादिवमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिस्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां पिसित्तमाणां विसित्तमाणां पिसित्तमाणां विसेसस्य जाणावणद्वप्तत्वसार्वामंत्री—

 नदो चरिमादो अपुन्वकद्दयवग्गणादो पढमस्स पुन्वकद्दयस्स आदिवग्गणाए असंखेळगुणहीणं देदि । तदो विदियाए पुन्वकद्दयवग्गणाए

१४८२ यहाँ अपूर्व स्पर्धाकोको आदि वर्गणामे बहुत प्रदेशपुंजको देता है ऐसा कहनेपर पूर्व स्पर्धकोकी आदि वर्गणाके प्रमाणको अपूर्व स्पर्धकोके वर्गणाशालाकाप्रमाण वर्गणाविशेषोस अधिक करके निक्षिप्त करता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चःहिये, अन्यथा पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोमे एक मोपुच्छाश्रीणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । इससे आगे द्वितीय आदि वर्गणाओमे दो गुणहानि-प्रमाण प्रतिभागके अनुसार एक-एक वर्गणाविशेषको अनन्तर तदनन्तर क्रमसे हीन करके अपूर्व स्पर्धकोकी अन्तिम वर्गणाके प्राप्त होनेतक ले जाना चाहिये। ऐसा करनेपर अपूर्व स्वर्धककी आदि वर्गणामे निक्षिप्त हुए प्रदेशपूजसे उन्हीकी अन्तिम वर्गणामे निक्षिप्त प्रदेशपू ज जितने स्थान आगे गये है उतने वर्गणाविशेषोसं होन होता है। ऐसा होता हुआ भी आदि वर्गणासे असंख्यातवें भागप्रमाण ही हीन होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि वह अपूर्व स्वधंकस्थान-सम्बन्धी एक गुणहानिस्थानान्तरके असख्यातवें भागप्रमाण ही है। इसलिए अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा अपूर्व स्पर्धकसम्बन्धा वर्गणाओमे उत्तरोत्तर अनन्तवं भागप्रमाण विशेष हीन प्रदेशपू जना निक्षेप करता है और परम्परोपनिधाकी अपेक्षा आदिवर्गणासे अन्तिम वर्गणामे असंख्यातर्वे भागहीन प्रदेशपुजका निक्षेप करता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। तथा अपूर्वस्पर्धकोकी अन्तिम बर्गणाएँ निक्षिप्त हुए प्रदेशपू जसे पूर्वस्पर्धकोकी आदि वर्गणामे निक्षिप्त होनेवाला प्रदेश-पु ज असंख्यातगुणा हीन होता है। उससे आगे पूर्व स्पर्धकोकी द्वितीयादि वर्गणाओमे परम्परोप-निधाकी अपेक्षा अनन्तमाम हान करके प्रदेशपू जको निक्षिप्त करता है इस प्रकार इस अर्थ-विशेषका झान करानेके लिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते है-

उसके नाद अपूर्व स्वर्धककी अन्तिम वर्गणासे प्रथम पूर्व स्पर्धककी आदि
 वर्गणामें असंख्यातगुणा होन प्रदेशगुंज देता है। उससे पूर्व स्पर्धककी दूसरी वर्गणामें

# विसेसहीणं देदि । सेसासु सञ्चासु पुन्वकद्यवन्गणासु विसेसहीणं देदि ।

§ ४८२. एत्य ताव पुन्वफद्द्याणमादिवन्गणाए णिवदमाणद्वन्यसासंखेज्जगुणदीणचे कारणपरूवणं कस्सामो । तं जहा—अशुन्वफद्द्याणं चिमवन्गणाए णिवदिददन्वं पुन्वफट्द्यादिवन्गणादो एयवन्गणिवसेसमेपोणन्मिद्यं होइ । संपिष्ट पुन्वफट्यादिवन्गणाए णिवदमाणं दव्वं तत्य पुन्वावद्विद्दन्वस्सासंखेज्जदिनागमेणं चेव होति, ओकद्विदमयलदन्वस्सासंखेज्जेसु भागेसु गदेसु दिवङ्ग गुणहाणीए ओवड्विदेसु सादिरेयओकहर्दुकक्षुणमागहारेणादिवन्गणाए खंबिदाए तत्येयलंडमेचस्सेव द्व्यस्सागमणदंसणादो ।

१ ४८४ संपिद्ध एदस्सेवस्थस्स खेत्तविण्णासम्रहेण फुडीकरणं कस्सामो ।
 त जहा--पुल्वफह्यादिवरगणपमाणेण सयलदक्षे कीरमाणे दिवहुगुणहाणिमेत्तीओ

| आदिवग्गणाओ होंति चि | तासिं खेत्तविण्णासो एवं | ठवेयन्वो |  |
|---------------------|-------------------------|----------|--|
|                     |                         |          |  |

एवमादिवग्गणविवस्त्रभेण दिवह्रगुणहाणिआयामेण च सेत्तमेद ठिवय पुणो विक्स्स्रेमेण ओकड्डुभक्रहणमागडारमेर्नाओ फालीओ कायव्वाओ । एवं कार्ण तत्य रूवणोकड्डु-क्कड्डणमागडारमेत्तीओ फालीओ कायव्वाओ । एवं कार्ण तत्य रूवणोकड्डुक्कड्डण-

विशेष द्दीन प्रदेशपुंज देता है। इस प्रकार पूर्व स्पर्धककी शेष सब वर्गणाओं में उत्तरोत्तर विशेष द्दीन विशेष द्दीन प्रदेशपुंज देता है।

§ ४८३ यहाँ सर्वप्रथम पूर्व स्थार्थककी आदि वर्गणामे निक्षिप्त होनेवाला द्वय्य असंख्यातगुणा ही इ होता है इसके कारणका कथन करेंगे । यथा—अपूर्व स्थार्थकोकी अनित्म वर्गणामे
निक्षिप्त होनेवाला हव्य पूर्व स्थार्थककी आदि वर्गणासे एक वर्गणाम विशेषमात्र अधिक होता है।
तथा पूर्व स्थार्थककी आदि वर्गणामे निक्षिप्त होनेवाला द्वय्य वहाँ पूर्व अवस्थित हथाये असख्यात
मागप्रमाण ही होना है वर्गीक डेढ गुणहानिसे भाजित अथकियत समस्त हथायाम्बन्धी असख्यात
कुमागके यत्रोत होनेयर साधिक अथकर्षण-उत्तर्यण भागहारके हारा आदि वर्गणाके प्रकृष्ण
करनेयर वहां एक भागमात्र हथायक। ही आगम देखा आता है।

इस प्रकार आदि वर्गणाके विष्करमुख्य और ढेढ़ गुणहानिके आयामुख्य इस क्षेत्रको स्थापित करके पुनः विष्करम्भको ओरसे अपकर्षण-उल्कर्षण भागहारप्रमाण फालियाँ करनो चाहिये। इस प्रकार करके उनमेसे एक कम भागहारप्रमाण फालियोको वही स्थापित करके तथा शेष रही

आ०प्रतौ भागेसु दिवङ्ढ- इति पाठः ।

मामहारमेचकालीओ तस्थेन द्विय एगकालि चेच्ण पुध द्विते तमनणिदकालिक्माण-मपुष्टकहृयाणि करेमाणेणोकहिदसयलसञ्चमेचं होति ।

६ ४८५. पुणो एस फाली आयामेण अपुन्वफ्रयागमणहुं गुणहाणीए जो मागहारो ओकड्डुक्कहुणमागहारादो असंखेजजगुणो तेण दुभागन्महियेण खंडेयचा । एवं खंडिदे तत्थेगेगखंडायामो अपुन्नफ्रय्याणमेनो होति । तत्थ क्व्णोकड्डुक्कहुण-मागहारमेनेष्ठ खंडेसु पुल्विक्टखंनस्स हेहा समयाविरोहेण संधिदेसु पुल्वफ्रद्यादि-क्माणाए सह अपुन्वफ्रद्यस्यल्वमणाओ सरिख्यमाणेण सहप्यण्णाओ । णविर एत्थ अपुन्वफ्रद्रयवमणादाणमंक्रल्णमेन्तवमणाविसेसेहिं विणा गोवुच्छायारो ण सहप्यज्जिद ति तित्त्यसेनं पि दन्वम्वसेसखंडिंहितो घेन्ण समयाविरोहेणेन्थ पिक्खिवयन्त्र । एदं पुण संक्लिवयन्त्र । एवं पुणा स्वन्याचिरसेस्त हिन्दे तित्र स्वर्णाण एयखंडद्व्यस्सासंखेजिद्वमागपमाणनादो । पुणो ह्वणो-क्र्डुक्कहणभागहारमंन्त्र स्वर्णाण पुण्याच्याच । एदं विरक्षेत्र पर्वाच्यामाणे पेन्ण पुण्याचुन्वस्त्र प्रसुत्र प्रसुत्र प्रसुत्र । तं क्ष्य हेमस्वर स्वर्णाण प्रसुत्र प्रसुत्र स्वर्णाण प्रसुत्र प्रसुत्र स्वर्णाण प्रमुत्र स्वर्णाण प्रसुत्र स्वर्णाण प्रसुत्र स्वर्णाण स्वर्ण

४८५ पुनः इस फालिको, आयामकी ओरसे अपूर्व स्पर्धकोको लानेके लिये गुणेहानिका अपकर्षण-उत्कर्षण माराहारसे असंस्थातगुणा जो भागहार है दितीय भाग अधिक उससे, भाजित करना पाहिये। इस प्रकार भाजित करनेपर वहाँ एक-एक खण्डका आधाम अपूर्व स्पर्धकोके अध्यानप्रभाण होता है। वहाँ एक कम अपनर्वण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण खण्डोमें पूर्वले शिक्षके नीचे आगमके अविरोधपूर्वक जोड़ देनेपर पूर्व स्पर्धकिको आदि वर्गणांके साथ अपूर्व स्पर्धकिको समस्त वर्गणार्थ सद्दा प्रमाणक्ष्यसे उत्पन्न हो जातो है। इतनी विधेषता है कि ऐसा करनेपर अपूर्व स्पर्धककी वर्गणार्थिका जो अध्यान है उसके सकलनप्रमाण वर्गगार्थियोको बिना गोपुष्टाक्ता कर नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए तरमाण इध्यक्त शेष खण्डोमेंसे प्रहुण करके आगमके अविरोधपूर्वक इसमें मिना देना चाहिये। परन्तु ग्रह संकलनरूप इच्छा अप्रपान है, व्योकि गृह एक खण्डप्रमाण इध्यक्त असंध्यातव भागप्रमाण है। पुनः एक कम अपकर्षण-उत्कर्षण भागहार- प्रमाण खण्डोसे रहिन डेड भागहारप्रमाण सेय सब खण्ड पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोमें विभक्त होकर पत्रिक उत्पार स्वाच स्वाच क्षेत्र स्वाच भागहार- प्रमाण खण्डोसे रहिन डेड भागहारप्रमाण सेय सब खण्ड पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोमें विभक्त होकर पत्रिक होते हैं ऐसा प्रहुण करना चाहिये।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—योष खण्डोमेसे एक खण्डके प्रमाणको ग्रहण करके पुनः द्विनीय माग अधिक एक प्रदेशगुणहानि स्थानान्तरमागहारको स्थाधिक करके ने बाद उसे विरलन करके पथा सदृश खण्ड करके देश आधाम प्राप्त होता है। उससे एक एक प्रति प्राप्त कालिको यहण कर उसे अपूर्व स्थाकिको आधाम प्राप्त होता है। उससे एक कर प्रति प्राप्त कालिको यहण कर उसे अपूर्व स्थाकिक समस्त खण्डोके पासमे लाकर स्थापित करना चाहित्र । पुनः शेष सब स्थाके प्रति प्राप्त करना चाहित्र । पुनः शेष सब स्थाके प्रति प्राप्त वहुत खण्ड पूर्व स्थाकेशे पति स

पुम्बफद्दएसु णिवर्दति । एवं षैव सेसासेसर्खंडाणि वि पुञ्चापुञ्चफद्दएसु विहंजियुण दादचाणि । एवं दिण्णे पुञ्चफद्दगादिवमाणाए स्टब्वियस्स्बंडाणि सन्वाणि घेचूणेय-सयस्स्बंडपमाणं णत्यि, किंचूणेगमयस्रखंडमेचस्मेव तस्स सम्रुवसंमादो ।

९ ४८६. संपि क्रिलयमेत्रदृष्टेण एयसयरुखंडपमाणं पाविद ति पुन्धिके ओक्रड्डुक्कड्रणमागडारमेत्तवियरुखंडाणि जइ अत्यि तो एयसयरुखंडपमाणं पाविद । ण च एत्तियमेत्तदृष्ट्यमृत्यि, हेड्डिममागहारादो उविरमखंडसलागगुणगारस्स ओक्ड्डु-क्कड्रणमागडारमेत्तक्तेहिं पित्हीणत्तदंसणादो । तम्डा किंच्णेगखंडमेत्तमेव पुन्यफद्द-यादिवन्गणाए रुद्धदुष्टमिदि सिद्धं ।

§ ४८७ सपि अपुन्वकद्दएिँ केलियमेत्तदृष्टं रुद्धिति मणिदे रूब्णोकड्डुकक्ष्मणभागद्दारमेत्रसयरुखंडाणि पुणो किंच्णेयखंडपमाणं च रुद्धं होदि । तदो अपुन्वकृद्धयचिम्मग्गणाए णिमित्तपदेसादो पुन्वकह्यादिवग्गणाए णिसित्तपदेसग्गमसंखेज्जगुणद्दीणं । केलिओ एत्य गुणगारी ति भणिदे ओकड्डुक्कष्ट्रणमागद्दारो सादिरेओ
भविद । एरेण कारणेण पदमस्म पुन्वकत्द्दयस्मादिवग्गणाए अमंखेज्जगुणद्दीणं
पदेसगां णिक्खिविय्ण तदो विदियाए पुन्वकत्द्दयवग्गणाए विसेसहीणं देद अणतभागेण, सेसामु वि सन्वामु पुन्वकद्दयवग्गणामु अणंतरोवणिधाए विसेसहीणं चेव
विसेसदीणं । पुन्वकद्दयाणं जहण्णकद्दयमादि कादण जहण्णाइन्छावणमेत्रक्दयाणि

होते है। और इसी प्रकार दोव समस्त खण्ड भी पूर्व और अपूर्व स्पर्वकोमे विभवन करके दे देने चाहिये। इस प्रकार देनेयर पूर्व संपर्वको आदि बगंगामे प्राप्त हुए सभी विकल खण्डोको प्रहण कर एक सकल खण्डका प्रमाण नहीं होता, बगोफि कुछ कम एक सकल खण्डप्रमाण ही उसका उपलब्ध होता है।

४८६. अब कियरप्रमाण द्रव्यसे एक सकल खण्डका प्रमाण प्राप्त होता है ऐसा पूछनेपर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण विकल खण्ड यदि होते हैं तो एक सकल खण्डका प्रमाण प्राप्त होता हैं। परन्तु इता इट्टा नहीं है, क्योंकि अध्यक्त भागहारसे उपरिस्त एक्ट दालाकाओंका गुणकार अपकर्षण उत्कर्षण भागहारप्रमाण क्योंसे परिहोन देवा जाता है। इसलिए पूर्व स्पर्धककी आदि बंगणेल कुछ कम एक खण्डमाण ही लख्य इट्टा होता है यह मिद्ध हुआ।

४८८७ अब अपूर्व स्पषंकोमें कियत्-यमाण द्वय कथ्य होता है ऐसा कहनेपर एक कम अपकंषा-उत्कर्णण भागहारमाणा सकल बण्ड और कुछ कम एक खण्डप्रमाण द्वय्य कथ्य होता है स्वित्त अपूर्व स्पष्ठिको अन्तिम वर्गणामें निक्षित्व हुए प्रदेशपु असे पूर्व स्पर्धकको आदि बर्गणामें निक्षित्व हुए प्रदेशपु असे पूर्व स्पर्धकको आदि बर्गणामें निक्षित्व हुए प्रदेशपु असे पूर्व स्पर्धकको आदि बर्गणामें निक्षित्व हुए प्रदेशपु असे स्वर्धक के असि बर्गणामें होन होना है। यहां गुणकारका कितना प्रमाण है । कहित है कि वह साधिक अव त्वण-उक्तर्णणभागहारप्रमाण है। इस कारणामे प्रथम पूर्व स्थितको होन प्रदेशपु कि निक्षित्व करके उनसे पूर्व स्पर्धकको द्वारा वर्गणामें अनन्त्व वर्गणामें अनन्त्व तरेगा है। आगे पूर्व स्पर्धकको श्रेष सब वर्गणाओं में अनन्त्वरोपनिष्मसे विशेष होन देशा है। अगे पूर्व स्पर्धकको श्रेष सब वर्गणाओं में अनन्त्वरोपनिष्मसे विशेष होन देशा है। हो वर्शन होन हो हेशा होन हो है। अगे पूर्व स्पर्धकको श्रेष सब वर्गणाओं में अनन्त्वरोपनिष्मसे

शका-- पूर्व ररधेवोके जघन्य स्पर्धावसे छोकर अधन्य अतिस्थापनाप्रमाण स्पर्धकोको

मोचूण वचो उवरिक्कद्वयाणं चेव वहेसम्मस्सासंस्रेज्बहिभायमीकहिय्चापुण्यफद्दयाणि णिव्यत्तेदि चि के वि मणंति, तण्य श्रद्धदे, तहा हिण्डिज्यमाणे अपुण्यफद्दयाणि णिव्यत्तेदि चि के वि मणंति, तण्य श्रद्धदे, तहा हिण्डिज्यमाणे अपुण्यफद्दयद्व णिवदमाणदम्बस्स सयल्द्रस्थामाणेवममाम्यत्ते अणंताणं गुणहाणीममित्रचीवल्केण तचो उवि दृण्यस्य स्वयत्त्रस्याणितममामचर्त्वमातो। ज च एवंविहं
दक्ष्यमीकहियुण पुन्यापुज्वफद्दपद्ध एगानेबुच्छायारेण णिक्सिवर्दुं समवो अस्यि,
तहाणुवलंमादो। तम्हा अविवेसेण सम्वाणि पुन्यफद्दयाणि ओकहियुण समयाविरोहेणापुव्यक्तद्वयाणि करेदि चि चेचव्यं। कर्ष पुण हेद्वा सम्बन्ध अणुमागोकद्वणा
अहच्छावणियमाविणामाविणी एत्युहेसे अण्या वयद्विष्ठि आसंक्ष्यन्यात्ता, सहावदो
चेव एदम्मि विसये तहाविहणियमपरिज्वाएण ओकद्वणाण प्रबृचिक्रम्भवन्यात्। अहवा
पुञ्चफद्वयाणि णव्यत्तेहिमाण्यस्य तेचियमेषाणं क्द्दयाणं सक्वेणापरिणमिय तचो
हेद्विमाणुमागस्यक्ष्य परिणमणं चेवाह्य्छावणमिद एत्य ग्रहेपम्बं, अण्याहा पुन्युचदोसप्यसंगादी। एवमेचिएण पर्वयेण अस्सक्ष्यक्षात्रस्य पदससस्य पुज्वपुच्यदोसप्यसंगादी। एवमेचिएण पर्वयेण अस्सक्ष्यक्ष्याह्वस्याद्वस्य पदसस्य पुज्वपुच्य-

छोड़कर उनसे उपरिम स्पर्णकोंसम्बन्धी ही प्रदेशपु जके असंख्यातवें भागका अपकर्षण कर अपूर्व स्पर्णकोंकी रचना करता है ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं ?

समाधान—किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि इसे स्वीकार करनेपर अपूर्व स्पर्धकोंने पतित होनेवाले हव्यके समस्त हव्यके अनन्तर्वे आगप्रमाण होनेसे पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों की एक गोपुच्छा नहीं बन सकती।

शंका--किस कारणसे ऐसा है ?

समाधान—वर्योकि जयन्य अतिस्थापनाके भीतर अनन्त गुणहानियोके अस्तित्वकी उपलब्धि होनेके कारण उससे ऊपर जितना द्वव्य बचता है वह समस्त द्वव्यके अनन्तवें भागप्रमाण हो देखा जाता है। परन्तु इस प्रकारके द्वव्यका अपकर्षण करके पूर्व और अपूर्व स्पर्णकोंमें एक गोपुञ्छा- रूपसे निक्षिप्त करना सम्भव नहीं है, क्योंकि वैसा उपलब्ध नहीं होता। इसल्ये अविद्योवक्ष्पसे समी पूर्व स्पर्णकोंका अपकर्षण करके समयके अविरोधपूर्वक अपूर्व स्पर्णकोंका करता है ऐसा प्रदूष करा विद्यालय स्व

र्षाका---यदि पूर्वोक्त कथन नही माना जाय तो नीचे सर्वत्र जिसका अतिस्थापनाके साथ नियमसे अविनाभाव सम्बन्ध है ऐसी यह अनुभाग-अपकर्षणा इस स्थानपर कैसे प्रवृत्त होती है ?

समाधान—स्वभावसे ही इस स्थानपर उस प्रकारके नियमके परित्यागपूर्वक अपकर्षणकी प्रवृत्ति स्वीकार की गई है। अथवा पूर्व स्पर्कक्रिकी आदि वर्गणाने नीचे अनन्त स्पर्कक्रिके विवयमको उल्लेक कर उनके अनन्तवें आगमे अपूर्व स्पर्कक्रिके रिकान करते हुए तावन्मान स्पर्कक्रिके का, स्वक्ति परित्यमन हो अतिस्थापना है ऐसा यहाँ प्रहृत्य परित्यमना हो अतिस्थापना है ऐसा यहाँ प्रहृत करता चाहिये, अन्याग पूर्वीकत दोषका प्रकार प्रतिता है।

इस प्रकार इसने प्रबन्ध द्वारा अस्वकर्णकरणकारकके प्रथम समयमें पूर्व और अपूर्व

फड्यपसु दिज्जमाणस्य पदेसन्गस्स सेडिगरूवणं काद्ण संपद्दि तत्त्वेव दिस्समाण-पदेसन्गरस सेडिगरूवणङ्कष्ट्रपरसुषमोङ्ण्यं—

# तस्हि चेव पढमसमए जं दिस्सदि पदेसमां तमपुञ्चफद्वपाणं

पदमाए वागणाए बहुनं । पुष्वक्रवृदयन्नादिवागणाए विसेसहीणं ।

९ ४८८, एरब सेिटपहर्यणा द्विहा—अणंतरोबणिधा परंपरोवणिधा चेदि । तत्थाणंतरोबणिधा सुगमा चि तप्परिहारेण परंपरोवणिधा एदेण सुनेण जिविहा दहन्या। वं जहा—अपुन्यकद्वयादिनमाण्यप्ट दिस्समाणपदेसमादो प्रन्यकद्वयादि- सम्मणाप् दिस्समाणपदेसमा विसेसमीहीणं चेव होदि । कि कारणं ? एयगुणहाणि- हाणंतरकद्वपामसंखेऽ जिदिसामिद्धाणं चेव वची उविर चिदियोदिस्से समवहाण- दंसणादो । एरब विसेसहीणपमाणमादिव गणाण असंखेऽजदिमागमेनामिदि गहेयण्डं, चिद्वद्वाणामेनाणं चेव वचाविसेताणकेल परिहाणिदंसणादो ।

५ ४८९. ण केवलं पुञ्चफद्दपादिवग्गणाए चेव दिस्समाणपदेसग्गमसक्षेज्ज-माग्रहीणं, किंतु अपुञ्चफद्दपसु वि आदीदो व्यक्तृहि जाव अणंताणि फद्दपाणि सयला-पुञ्चफद्दयद्वाणस्सासंखेज्जदिभागमेत्ताणि गच्छिति ताव अणंतमाग्रहाणी होद्ण तत्त्रो परश्चवित्तमसञ्चद्वाणे सञ्चद्वासंखेज्जमाग्रहाणीए दिस्समाणपदेसग्गमवन्तिद्वदि ति दहुन्वं । एसा च सञ्जा पुञ्चापुज्चफह्एसु दिज्जमाण-दिस्समाणपदेसग्गस्त सेदिपरुवणा स्तर्यकामि दिवे जानेवाले प्रदेशपुजकी श्रीणप्रकृत्यणा करके अव वहीपर दृदयमान प्रदेशपुजकी

स्पर्घकों में दिये जानेवाले प्रदेशपुंजकी श्रेणिप्ररूपणा करके अब बहीपर दृश्यमान प्रदेशपुजकी श्रेणिप्ररूपणा करनेके लिए आगेका सुत्र आया है—

अब उसी अव्वकर्णकरणसम्बन्धी कालके प्रथम समयमें जो प्रदेशपुंज दिखाई देता है वह अपूर्व स्पर्धकांकी प्रथम वर्गणामें बहुत होता है। उससे पूर्व स्पर्धकांकी आदि वर्गणामें विशेषधीन होता है।

९४८८ मक्कतमें श्रीणप्रक्ष्यणा दो प्रकारकी है—प्रगन्तरोपनिया और परस्यरोपनिया। उनमेसे बनन्तरोपनिया सुगम है, इसलिए उसको छोडकर इस सुन्न द्वारा परम्परोपनिया निर्दिष्ट की गई जानती नाहिय। यह जैसे —अपूर्व स्पर्धकों जी आदि वर्गणामे दिखाई देनेवाल प्रदेशपुर्ध स्पर्धकों की आदि वर्गणामे विद्याई देनेवाल प्रदेशपुर्ध किया होना है। है, क्योंकि एक गुणहानिस्थानान्तरप्रमाण स्पर्धकों असस्थातव सायप्रमाण जो स्थान है। उससे उपय चड़कर इसका अवस्थान देखा जाता है। यहाँपर विद्याय हीनका प्रमाण आदि वर्गणाक असंख्यातव सायप्रमान है एसा प्रहण करना चाहिये, क्योंकि जितना अध्यान उपय गये है मात्र उतना वर्गणाविद्योंकी इस स्थानमें हानि देखी आती है।

्रे ४८९. केवल पूर्व स्पर्णकोंको आदि वर्गणामें ही दिखलाई देनेवाला प्रदेशपुंज असल्यातर्वे मागहीन हैं, किन्तु अपूर्व स्पर्णकोंमें भी आदिते लेकर लहीतक समस्त अपूर्व स्पर्णकों अध्यानके अस्वानके स्वान्य मागहांनि होतों है। तखा वहीं आयों उपार्पत मंद्र अस्वानमें सर्वेदा असंस्थात मागहांनिकस्पत दिखलाई देनेवाला प्रवेशपुंज अवस्थित रहता है ऐसा यहाँ जानना जाहिंगे। पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोंने यह सब दीयमान और

लोहसंबल्यमहिकिण्य परुषिदा, चतुण्डं संजलनाणमक्यमेण मन्त्रीचापामाबादी । तदो सायादिसंजलगेष्ठ ति एसा चेव सेटियरूवणा निरवयदमणुगंदण्या, विसेसामाबादी चि पदुष्पाएमाणो इदमाइ—

# जहा बोहस्स तहा मायार माणस्स कीहस्स च ।

५ ४९० गयत्वमेदं सुत्तं । संविद्द तिम्द्द चेन अस्तकण्णकरणद्वाषदमसमये चत्रव्यं संजलणाणमणुमागोदयो एदेण सहनेण पयङ्कदि चि जाणानणङ्कश्वरिमं वर्षभमाह—

# उदयपरूवणा।

६ ४९१. सगमं ।

**\* जहा ।** 

६ ४९२. सुगमं।

 पढमसमए चेव अपुन्वक्रवृद्याणि उदिण्णाणि अंगुविण्णाणि ष ।
 पुव्वक्रद्याणं पि आदीदो अणंतभागो उदिण्णो च अणुविण्णो च । जबिर अणंता भागा अणुविण्णा ।

६ ४९३, एदेण सुरोग लदासमाणाणंतिमसाग्रपंदिबद्धपुन्वकदृद्यसरूकेण पुणी

दिखलाई बेनेवाली प्रदेशपु 'बसम्बन्धी अ' णिअक्ष्यणा क्रोअसंक्यलको अधिकृत करके नहीं गई है, स्वीकि वारों सज्वलनोके एक साथ कथन करनेका कोई जगय नहीं गाया बाता। इसलिये मायादि संज्यलनोकी मी यही अ' णिप्ररूपणा पूरी जाननी 'बाहिये, स्वोकि इससे उसमें कोई निक्वेयता नहीं है इस बातका कथन करते हुए इस सुत्रको कहते हैं—

 अत प्रकार लोभसंज्यलनकी श्रेणियरूपणा कही है उसी प्रकार नाया, नान और क्रोधसंज्यलनकी जाननी चाडिये।

§ ४९०. यह सूत्र गतार्थ है। अब उसी अश्वकर्णकरणका प्रथम समयमें चारों संख्वलतोंके अनुभागोदय इस रूपसे प्रवृत्त होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये खागेके प्रबन्धको कृद्धते हैं—

# अव उसी अश्वकर्णकरणकालके प्रथम समयमें चारों संज्वलनोंकी उदय प्रकारण करते हैं।

§ ४९१. यह सूत्र सूगम है।

क्ष जैसे ।

§ ४९२. यह सूत्र भी सुगम है।

\* अश्वकणंकरणकालके प्रथम समयमें ही अपूर्व स्पर्धक उदीर्ण भी पाये जाते हैं और अनुदीर्ण भी पाये जाते हैं। तथा पूर्व स्पर्धकोंका भी आदिसे लेकर अनत्वकों माग उदीर्ण भी पाया जाता है और अनुदीर्ण भी पाया काका है। उसके आणे अवन्स अनुभाग बहुमाग अनुदीर्ण ही रहता है।

§ ४९३. लताके समान वर्गन्तवें माक्त्रमाम कंज्वलमेंके अनुभावकी पूर्व स्थानिककासे तथा

तभो हेड्डिमसम्बयुम्बकद्द्यस्क्वेष च संज्ञल्याणायुद्यपनुष्ती होति, णोवरियकद्यसक्त्येषि एवो अत्विविसेतो जाणाविदो । तं जहा— 'अपुष्तकद्दयाणि उदिण्णाणि च
अणुदिण्णाणि च एवं भणिदे अपुष्तकद्दयस्क्वेण तक्कालमेव परिणममाणाणुमामसंतक्तमादो पदेसग्गस्स असंख्वेज्विद्यागमोक्षिकृ्यणुदीरेमाणस्स उद्दयद्विद्विक्मंतरे
सब्बेसिमयुक्वकृद्दयाणं सक्त्वेणाणुमागसंतक्तमयुव्तक्तम्ये । एवधुवक्तम्याणे सक्वाणि
खेव अपुष्तकद्दयाणि उदिण्णाणि होति । णवरि अपुष्तकद्वयसक्त्वण परिणदसंतकम्मं णित्वसेसयुद्धयं णागयं । कि कारणं १ अपुन्तकद्वयसिद्यभणियपरमाणुद्ध कह्यं
पि सम्बद्धिदेसु तत्थ केत्तियाणं पि उदये संजादे वि सेसा तहा जेव चिद्धित, तेण
कारणेणायुक्वकद्दयाणं सब्वाणि उदिण्णाणि च अणुदिण्णाणि जेदि भणिदं । एवं
जेव युक्कद्दयाणं पि आदीदो प्यहुद्धि अणंतिमभागस्स उदिण्णाणुदिण्णां चन्वन्वं,
वेसिं पि सरिसथणिययुद्धेणोदिण्णाणं सेसतज्जातीयसक्त्वेणापुदण्यानासिद्धीए
विप्वविद्यासावादो । लद्धासाणपुवक्कद्वयाणं स्वानमानिमभागादो उविरिमा पुण अणता
मागा णियमा अणुदिण्णा, तेसिं सक्वेसिं पि सगसक्वेणुद्वयवेसाणुवल्लमोदो । एवयुद्यपक्वणं काद्ण संपद्धि तत्थेव चउण्डं संजल्णाणमणुमणुमाग्वाचे कथं पयद्विद चि
एवंविद्यास्वाप णिरारेगीक्ररणद्वयाच्यारारेगो—

## # बंधेण णिव्बसिज्जांति अयुव्यक्तद्यं पहममादिं काद्ण जाव लदा-

उससे नीचेके समस्त अनुभागकी अपूर्ण स्पर्धकरूपसे उदयप्रवृत्ति होती है, उपरिम स्पर्धकरूपसे नहीं इस अर्थाविशेषका इस सूत्र द्वारा ज्ञान कराया गया है। वह जैसे — अपूर्व स्पर्धक उदीर्ण भी होते है और अनुदीर्ण भी होते है ऐसा कहनेपर अपूर्व स्पर्धकरूपसे तत्काल ही परिणमन करने-वाले अनुभाग सत्कर्ममेसे जिस प्रदेशपुंजका असंख्यातवा भाग अपकाषत होकर उदीरित होता 🖁 उसको उदय स्थितिके भीतर सभी अपूर्वस्पर्धकोका स्वरूपसे अनुभाग सत्कर्मपाया जाता है। इस प्रकार पाये जानेपर भी वे सभी अपूर्व स्पर्धक उदीर्ण होते है। इतनी विशेषता है कि अपूर्व स्पर्धकरूपसे परिणत हुआ सत्कर्म पूराका पूरा उदयमे नही आया है, क्योंकि अपूर्व स्पर्धकसम्बन्धी सद्भ धनवाले परमाणुओंके स्पर्धकरूपसे अवस्थित होनेपर उनमेंसे कितने ही परमाणुओंका उदय होनेपर भी शेष उसी प्रकार अवस्थित रहते हैं। इस कारण अपूर्व स्पर्धक सभी उदीर्ण भी होते हैं और अनुदीर्ण भी रहते है ऐसा कहा है। इसी प्रकार पूर्व स्पर्धकोंके भी आदिसे लेकर अनस्तवें भागप्रमाण स्पर्धक उदीर्णभी होते हैं और अनुदीर्णभी रहते हैं ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि उनमेसे भी सद्दा धनरूपसे कितने ही उदीण होते हैं और शेष तज्जातीयरूपसे अनुदीण रहते हैं इसकी सिद्धिमें कोई निषेध नहीं पाया जाता । परन्तु लतासमान पूर्व स्पद्धेकीके अनन्तवें भागसे उपरिम अनन्त बहुभागप्रमाण स्वर्णक नियमसे अनुदौर्ण रहते हैं, क्योंकि उनका अपने स्वरूपसे उदयमे प्रविष्ट होना नहीं पाया जाता। इस प्रकॉर उदयकी प्ररूपणा करके अब वहींपर चारों संज्वलनोंका अनुसागबन्ध केसे प्रवृत्त होता है ऐसी आर्थका होनेपर निःशंक करनेके लिये आयेके सूत्रका आरम्भ करते हैं---

प्रथम अपूर्व स्पर्धकसे लेकर लगा समान स्पर्धकोंके अनन्तर्वे भाग तक

#### समागकहवाणमणंतमानी चि ।

५ ४९४. पुब्बं वि संजल्जणायम् मागवंधी वृष्णकृत्यसरूत होव्ण लदासमाण-कृत्याणमणंतिममागसरूवेण पयद्भाणो एक्टि त्यो क्रणंतगुणदाणीय सुद्रु जोददि-युण अपुन्वकृत्याणं पढमकृत्यव्यद्वि जाव सदासमाणकृत्याणमणंतिममागो चि एदेसि कृत्याणं सरूवेण पयद्विति स्था स्था सुल्यससुन्यजो । णवि पुज्य-पर्कावदोदयफत्य्यएदितो एदाणि वंधकत्याणं अणंतगुणद्वीणाणि चि चेकव्याणि, वंधीदयाणमेत्यतणाणमेयद्वाणयचाविसेसे वि संपद्वि वंधावी उदयो अणंतगुणी चि तेसि तदामावोववचीदो । एसा च सञ्चा परूवणा अस्सकण्णकरणकारयस्स पढमसमय-महिकिच्च पर्कावता चि जाणावणद्वस्यारं सत्तमाड—

#### **# एसा सब्दा पर्स्वणा पहासमाग्रशस्त्रकण्डाकाणकाग्रास्स** ।

- ४९५. एसा अणंतरादिक्कंतसञ्चयरूवणा पढमसमय अस्तकण्यकरणकारयमिः
   किच्च परुविदा चि मणिदं होदि । एवमेचिएण प्रवंचेण पढससमयविसयं परुवणं
   समाणिय संपित्त विदियसमयपित्तवर्द्ध परुवणं क्रणमाणो उविरिधं सचपवंश्वमादवेहः
- एतो विवियसमए तं चेव द्विविषंड्यं, तं चेव अशुमागलंड्यं, सो चेव द्विविषंघो ।

### स्पर्धक बन्धरूपसे निष्यत्न होते हैं।

५ ४९४ पहले भी संज्वलनोंका अनुभागबन्ध पूर्व स्पर्धकरण होकर लतासमान स्पर्धकांक अनत्तर्व मागस्यसे प्रवृत्त होता रहा अब इस समय उससे अनत्तर्वणहांनिक-से अच्छो तरह स्वरूक अपूर्व स्पर्धकांके प्रयम स्पर्धकसे केरर लता समान स्पर्धकांक जनत्तर्व मागके प्राप्त होतेतक इन स्पर्धकस्यसे प्रवृत्त होता है इस प्रकार यह यहां सूत्रका समुच्चस्थ अर्थ है इतती विषेवता है कि पूर्वने कहे गये उदयक्य स्पर्धकांसे ये बन्धस्य स्पर्धक अनत्तर्वण होता होते हैं ऐसा यहां महण्व करता वाहिये, स्वीक यहां सम्बन्ध अन्य अत्य एक स्थानीय रूपसे उनमें कोई विषेवता न होतेपर भी इस समय बन्धसे उदय अनत्तर्वणा है, इसलिए उन तोनोंकी काई विषेवता न होतेपर भी इस समस अमस्त अव्यक्त्य अत्यक्तर्व अपस्य समयका आलम्बन लेकर कही गई है स्व प्रकार इस बातका झान करानेक लिए आगेके सुमको कहते हैं—

#### यह सब प्ररूपणा अश्वकर्णकरणकारकके प्रथम समयकी की गई है।

५ ४५५. अनन्तर पुर्व व्यतीत हुई यह सब प्रक्रपण प्रवास समयवर्ती वश्वकणंकरणकारकका आल्यवन लेकर कही गई है यह जन्त कथनका तात्पर्य है। इत प्रकार इतने प्रवन्स द्वारा प्रयम समयके विषयका कथन समान्त करते अब दूषरे समयसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रक्रपणाको करते हुए आगेक सुन्नप्रकचको आरम्भ करते हुँ—

इससे आगे दूसरे समयमें वही स्थितिकाण्डक होता है, वही अनुमाग-काण्डक होता है और वही स्थितिकस्य होता है।

- ६ ४९६. विदियसमर द्विद-अणुमागखंडरम् द्विविकोसरणे व णात्व किनि णाणसं, पदमसमयादनाणं वेव तेसिमण्यहामावेण विणा ताघे वि ववुत्तिहरूपगरो ।
  - # अणुभागबंधी अणंतगुणहीणी ।
- ६ ४९७ पडिसमयमणतगुणबङ्गीए विसोदीसु बङ्गमाणासु अप्यस्त्वाणं क्रम्माण-मणुमागवंधस्स खबगसेढीए सञ्बदाणंतगुणदाणि मोत्तृण पयारतरासंभवादी । एव-मणुमागोदयस्स वि वत्तव्य, विसेसाभावादो ।
  - गुणसेढी असंखेळगुणा ।
- अपुन्वफद्दयाणि जाणि पहमसमए णिन्वलिदाणि विदियसमये
   ताणि च णिन्वल्तयि अण्णाणि च अपुन्वाणि तदो असंखेळगुणहीणाणि ।
- § ४९९ पढमसमये जाणि अपुञ्चफद्दयाणि एतपदेसगुणहाणिद्वाणतरफद्द-याणमसखेज्जदिभागारिमाणाणि णिव्नत्तिराणि ताणि पुणौ वि सरिमघणियस्रहेण णिब्बत्तेमाणो चैव तदो हेद्वा अण्णाणि वि अपुञ्चफद्दयाणि तत्तो असखेज्जगुणहीण-

## 🕸 अनुभागबन्ध अनन्तगुणा हीन होता है।

४९७ नपोकि क्षपकल्लेणिये प्रत्येक समयमे विश्वाद्धियाँ अनन्तमुणवृद्धिकरमे वृद्धिगत होती रहती हैं इसलिए वहाँ अध्यस्त कर्मीक अनुभागनन्त्रके सर्वकालमे अनन्तगुणहानिको छोडकर अपन कोई प्रतार सम्बन नही है। इसी प्रकार अनुभाग-उदयका भी कथन करना चाहिये, नयोकि बन्धसे उदयमे अन्य किसी विद्योक्षका अभाव है।

## 🕸 तथा गुणश्रेणि असंख्यातगुणी होती है।

- § ४९८ नयोकि विद्युद्धियाकी वृद्धि होते रहनेपर प्रत्येक समयमे असल्यातगुणी श्रीणरूपसे
  प्रदेशपु जका अपकर्षण करक गुणश्रीणिनिक्षेप करनेवाले जीवके उन्त प्रकारसे गुणश्रीणिके होनेमे
  विरोधका अभाव है।
- अत्रयम समयमें जिन अपूर्व स्पर्वकोंकी रचना की थी, दूसरे समयमें उनकी भी रचना करता है और उनसे असस्यातगुणे होन अन्य अपूर्व स्पर्धकोंकी रचना करता है।
- ५ ४९९ प्रयम समयभे एक प्रदेशपुणहानिस्थानान्तरके असल्यातव भागप्रमाण जिन अपूर्व स्थर्णकोको रचना की थी उन्हें फिर भी सद्द्वा धनरूपसे रचतां हुआ ही उनसे नीचे उनके असल्यातगुणे हीन अन्य भी अपूर्व रार्णकोकी दूसरे सनवर्षे रचना करता है यह उक्त कथनका

<sup>\$</sup> ४९६ अटवकणंकरणकारकके दूसरे समयमे स्थितिकाण्डक, अनुप्रावकाण्डक और स्थितिक-यापसरणमे कुछ भी भेद नहीं है क्योंकि प्रथम समयमे आरम्भ किये गये उन तीनोकी अन्यथानावके बिना उसी रूपसे उत समय भी प्रवृत्ति देखी जाती है।

क्षाणाणि विदिवसम्पर विक्वचेदि सि अविदं होति । होतु मामेर्द, अण्णाणि अपुन्न-प्रवृद्धमाणि सही हेहुः असंखेज्ञमुणद्दीणाणि जिञ्चचेदि सि, विरोहाभागादो । किंतु ताणि त्र विक्वचेदि सि मेदं बढदे, पडमसमय सेव जिप्पण्णाणं तेसि पुणी जिप्पा-यणविरोहादो ? ण एस दोसो, जिप्पण्णाणं,पि तेसि सस्सिक्षणियह्यहेण पुणी जिप्पायणे विरोहामाबादो ।

५ ५००. एवं च ताणि णिक्वत्तेमाणस्त तत्व दिज्जमाणपदेसग्गस्त सेविपरू-वणहृद्वत्तरो सुत्तपवंघो----

# विदियसमये अपुज्वफद्दएसु पदेसग्गस्स दिक्रमाणयस्स सेहि-परूदणं बत्तइस्सामी ।

६ ५०१ सगमं।

\* तं जहा ।

६ ५०२. सुगमं।

तात्पर्य है।

बाका — यह बात होओ कि प्रथम समयमें रचे गये अपूर्व स्पर्धकोंसे नीचे उनसे आसंख्यात-गुण हीन अन्य अपूर्व स्पर्धकोकी रचना करता है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकारके विरोधका अभाव है। किन्यु जो प्रथम समयमें रचे गये उन्होंको पुनः रचता है यह बात विटंत नहीं होतो, क्योंकि जो प्रथम समयमें ही रचे गये उनकी पुनः रचना करनेमें विरोध आता है?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो प्रथम समयमे रचे गये उनका सदृश धन-स्वरूपसे पून निष्पन्न करनेमे विरोधका अभाव है।

विशेषायं — यद्यपि प्रथम समयमे रचे गये सार्थकांसे दूसरे समयमे नये स्पर्धक हो रचे जाते हैं, परन्तु इसरे समयमे रचे गये को स्पर्धक प्रथम समयमे रचे गये स्पर्धकांके समान सदृश धनवाले होते हैं उनको लक्ष्यमे केकर यह कहा गया है कि जो प्रथम समयमें रचे गये हैं उनको हसरे समयमे भी रचता है। इसलिए उक्त कथनमे कोई विरोध नही आता। शेष कथन सगम है।

§ ५०० इस प्रकार उन्हींको रचना करनेवाले जोबके वहाँपर दिये जानेवाले प्रदेशपुंजको श्रेणिप्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है—

अब द्सरे समयमें अपूर्व स्वर्धकों में दिये जानेवाले प्रदेशपुंजकी श्रेणिप्ररूपणा बतलावेंगे।

§ ५०१. यह सूत्र सुगम है।

🖇 वह जैसे ।

§ ५०२ यह सूत्र सुगम है।

- \* विदियसमार् अपुञ्चकद्वयाणमादिवस्मणार् पदेसमां बहुणं दिज्जदि । विदियार् वस्मणार् विसेसहीणं । एवमणारोवणिवार विसेस-हीणं दिज्जदि ताव जाव जाणि विदियसमार् अपुञ्चाणि अपुण्वकद्वयाणि कवाणि तेसि वरिमादो वस्मणादो लिं।
- ६ ५०३. विदियसमये णिब्बचिज्जमाणाणमयुव्यक्तद्दयाणमादिवग्नामाए बहुअं पदेसम्म जिन्स्विवय्ण तथो उवरिमास बग्गाणासु विदियसमयणिव्यचिज्जमाणा-पुव्यक्तद्दयचरिमवग्गाणपञ्जंतास जहाकममबहिदेगेगवग्गाणिवसेसेण हीणं काद्ण पदेस-णिक्खेवं कुणदि चि वुचे होह । एची गुण पदमसमए णिव्यचिदाणमयुज्जक्तद्दयाण-मादिवग्गाणाए केरिसो पदेसणिक्वेवो होदि चि आसंकाए सुचस्रस्व भणह—
- तवो चरिमादो वग्गणादो पदमसमए जाणि अपुन्वफद्वयाणि
   कदाणि तेसिमादिवग्गणाए दिज्ञदि पदेसग्गमसंखेज्जगुणहीणं।
- ६ ५०४. एदस्स सुत्तस्स अत्ये भण्णामाणे जहा पढमसमए पुल्लापुल्वकद्वय-संधीए अत्यविद्यासा कया तहा चैव कायच्वा, विसेसामावादो । एको उवि सव्यत्या-णंतरोवणिथाए विसेसहोणमणंतमामेण पदेसविण्णासं करेदि, ण तत्य कोवि मेदी चि वदुष्पायणफलो उत्तरसुचारंभी—
- क्ष दूसरे समयमें अपूर्व स्पर्धकोंकी आदि वर्गणामें बहुत प्रदेशपुंज देता है, दूसरी वर्गणामें विशेष हीन प्रदेशपुंज देता है। इस प्रकार इस समय जो अपूर्व अपूर्व स्पर्धक किये गये उनमें, अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा उनकी अन्तिम वर्गणाके प्राप्त होनेतक, उत्तरोत्तर विशेष हीन-विशेष हीन प्रदेशपुंज देता है।
- ५ ०३. दूसरे समयमे रचे जानेवाले अपूर्व स्पर्धकोंकी आदिवर्गणामें बहुत प्रदेशपुंजका निक्षेप करके उससे दूसरे समयमें रची जानेवाली अपूर्व स्पर्धकोंकी अन्तिम वर्गणाके प्राप्त होनेतक उपिता सभी वर्गणाओंमें विशेष होन विशेष होन अध्योक्षका निक्षेप करता है यह उकत कपनका तात्यर्थ है। अब इसके बाद प्रथम समयमें रचे गये अपूर्व स्पर्धकांकी आदिवर्गणामें किस विधिसे प्रदेशोंका निक्षेप होना है ऐसी आइंका होनेवर आगेके सुत्रकों कहते है—
- \* तत्वरचात् अन्तिम वर्गणासे प्रथम समयमें जो अपूर्व स्पर्धक किये गये उनकी आदि वर्गणामें असंख्वातगुणा हीन प्रदेशपुंज देता हैं।
- ५ ५०४ इन सूत्रके अर्थका कथन करनेचर जिस प्रकार पूर्व और अपूर्व स्वर्थकोंकी सन्धिये अर्थकी ब्यास्था की उसी प्रकार करनो चाहिये, स्योकि उससे इसमे कोई अन्तर नहीं है। अब अगे सर्वत्र अन्तरोपनिवाकी अपेक्षा अनन्तवे मागप्रमाण विशेष होन प्रदेशपुंकती निक्षिप्त करता है, उसमे कोई मेद नहीं है इस बातका कथन करनेके लिये आंगोले सुत्रका आरम्भ

ता॰ प्रतो अपुश्वाणि फह्याणि इति पाठ । २ ता॰ क॰ आ॰ प्रतिषु अपुश्वाणि अपुश्वकद्याणि कदाणि तींत चरिमादी वथाणादो त्ति एव सत्रपाठः नोपकम्यते ।

- तदो विविधाए वग्गणाए विसेसहीणं विक्रवि । लक्को पाए अकंत-रोवणिकाए सञ्वत्थ विसेसहीणं विक्रवि । पुञ्चफद्वयाणमादिवयाणाए विसेसहीणं विज्ञवि । सेसासु वि विसेसहीणं विक्रवि ।
- ५ ५०५. पुन्वापुन्वकद्दएष्ट एगगोनुन्जसंपायणणिभित्रमेवंत्रिहं पदेसणिकसेन मेरथ कुणदि चि चेचन्त्रं । सेस सुगम । एव ताव निदियसम् दिन्जमाणपस्स पदे-सम्यस्स सेदियरूवणं काद्ण सपिह तत्थेव दिस्समाणपदेसम्यस्स सेदियरूवणहस्यसे सुचपवधो—
- \* विदियसमये अपुन्वफद्दएसु वा पुन्वफद्दएसु वा एक्केकिस्से वग्गणाए जं दिस्सदि पदेसग्ग तमपुन्वफद्दयआदिवग्गणाए बहुद्धं। सेसासु द्मणंतरोवणिथाए सन्वासु विसेसहीणं।
- ९ ५०६. इदो ? पुट्यापुट्यफद्दएसु एगगोवुच्छे संजादे तत्थ दिस्समाणपदे-सम्मास्स अणतराणंतरादो विसेसहीणचं मोच्ण पयारतरासंभवादो । संपद्वि तदिय-समयपडिवद्धं परूवणं कुणमाणो उविमस्त्वचवंत्रमाह—
  - तदियसमए वि एसेव कमों। णविर अपुब्वफर्दयाणि ताणि च

करते है-

- \* उससे दसरी वर्गणामें विशेषहीन प्रदेशपुंज देता है। पुनः वहाँसे लेकर अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा सर्वत्र क्रमसे विशेषहीन विशेषहीन देता है। फिर पूर्व स्पर्धकींकी आदि वर्गणामें विशेषहीन देता है। तदनन्तर शेष वर्गणाओंमें विशेष-हीन विशेषहीन देता है।
- ६ ५०५ पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोमे एक गोपुच्छाके सम्पादनके लिये यहाँपर इस प्रकार प्रदेशप्ताना करता है ऐसा यहाँ पहण करना चाहिये। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार सर्वप्रथम दूसरे समयमे दिये जानेवाले प्रदेशपु जकी अ णिप्रस्थणा करके अब बहीपर दिखाई देनेबाके प्रदेशपु जकी शिप्रस्थणा करके अब बहीपर दिखाई देनेबाके प्रदेशपु जकी श्रीणप्रस्थणा करनेके लिए आगेका सुत्रप्रवन्ध आया है—
- # दूसरे समयमें अपूर्व स्पर्धकों तथा पूर्व स्पर्धकों सम्बन्ध एक-एक वगंणामें जो प्रदेशपुंज दिखाई देता है वह अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणामें बहुत होता है। श्रेष सब वर्गणाओं में अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा उत्तरोत्तर विश्वेष हीन होता है।
- § ५०६ स्वोक्ति पूर्व और अपूर्व स्पर्किकोक्ती एक गोपुच्छा बन जानेपर वहाँ विख्ननेवाळे प्रदेशपु जमे अनन्तर तदनन्तररूपसे विशेष होनपनेको छोडकर अन्य कोई प्रकार सम्भव नही है । अब तोसरे समयसे सम्बन्ध रखनेवाली प्ररूपणाको करते हुए आपेके सुन्नप्रबन्धको कहते है—
  - 🕸 तीसरे समयमें भी यही कम है। इतनी विशेषता है कि उस समय उन्हीं

१ : ता०प्रती कमा इति पाठ ।

#### अण्याणि च णिव्यस्तयदि ।

६ ५०७. विदियसम् लाणि अपुष्टाणि फद्दयाणि णिव्यतिदाणि तेति-मसंखेज्जदिमागो विदियसम्ए णिरुद्धे जो कमो परुविदो सो चैव तदिवसमए वि दृह्वो, ठिदि-अणुभागखंडयादिवरूवणाए णाणचाणुवलंभादो । णवि विदियसमयो-कड्विदद्वादो असंखेज्जगुणं दन्वमोकड्विपणापुज्यकदृदयाणि एष्टि करेमाणो ताणि च णिव्यत्तेदि तदो हेट्टा अण्णाणि च णिव्यत्तेदि । तेति पुण पमाणं विदियसमए णिव्यत्तिदाणमपुज्यकदृद्याणमसंखेज्जदिभागो एसो एत्यतणो विसेसो ।

\* तस्स वि पदेसग्गस्स दिज्ञमाणयस्स सेहिपरूवणं।

९ ५०८. वत्तइम्सामी ति वक्कसेसी । सेसं सुगमं ।

क तदियसमए अपुञ्चाणमपुञ्चफर्इयाणमादिवग्गणाए पदेसग्गं बहुमं दिखदि । विदियाए वग्गणाए बिसेसहीणं । एवमणंतरोबणिषाए बिसेसहीणं ताव जाव जाणि य तदियसमये अपुञ्चाणमपुञ्चफर्दयाणं चरिमादो वग्गणादो ति । तदो विदियसमए अपुञ्चफद्दयाणमादिवग्गणाए पदेसगमसंखेष्ज्जगुणहीणं । ततो पाए सञ्चत्थ विसेसहीणं ।

६ ५०९. गयत्थमेदं सुत्तं ।

## अपूर्व स्पर्धकोंकी रचना करता है और अन्य अपूर्व स्पर्धकोंकी मी रचना करता है।

९ ५०७. दूसरे समयमे जिन अपूर्व स्पर्धकीकी रचना की है। अर्थात् दूसरे समयमे जो
उनका असंख्यातवाँ भागक्य कम कहा है वही तोसरे समयमें भी जानना चाहिये, क्योंकि यहापर
भी स्थितिकाण्डक आदिकी प्रकणणका मेद नही पाया जाता। इतनी विशेषता है कि दूसरे समयमे
अपक्षित किये गर्द क्यों से संख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्णेण करके इस समय अपूर्व स्पर्धकोको
करता हुआ उन्हीकी रचना करता है और उसके नीचे अन्य अपूर्व स्पर्धकोंको रचना करता है।
परन्तु उनका प्रमाण दूसरे समयमे रचे गये अपूर्व स्पर्धकोंके असक्यातव भागप्रमाण है—यहाँ
इतना विशेष है।

अब उन अपूर्व स्पर्चकोंमें दिये जानेवाले प्रदेशपुंजकी श्रीणप्ररूपणा बतलांवेंगे । ५ ५०८ इस सुत्रमे 'बतलांवेंगे' यह वाक्य शेष है । शेष कथन सुगम है ।

क्र तीसरे समयमें अपूर्व अपूर्व स्पधकोंकी आदि वर्गणामें बहुत प्रदेशपुंज देता है। इस प्रकार अनन्तरापनिषाकी अपेका तवतक विशेषहीन—विशेषहीन देता है। इस प्रकार अनन्तरापनिषाकी अपेका तवतक विशेषहीन—विशेषहीन देता है जब जाकर तीसरे समयमें अपूर्व न्यर्थकोंकी आदि की अन्तिम वर्गणा प्राप्त होती है। पुनः उमसे दूसरे समयमें अपूर्व स्पर्थकोंकी आदि वर्गणामें असंख्यातगुणाहीन देता है। किर वहाँसे हेकर सर्वत्र विशेषहीन देता है।

§ ५०९ यह सूत्र गतार्थ है।

- जं दिस्सिद पदेसग्गं तमादिवग्गणाए बहुश्चं। व्वरिमणंतरो-वणिषाए सञ्वत्थ विसंसिहीणं।
- ६ ५१०. सुगमं । एवं तदियसमये परूवणं समाणिय एची उवरि वि जाव पदमाणुभागसंडयचरिमसमजी चि ताव सम्बेसु समप्सु एसा चेव परूवणा णिरवसेस-मणुगंतच्वा चि जाणावेमाणो सुचग्रुचरं मणाइ—
- जहा तदियसमए एस कमो ताव जाव पढममणुभागखंडधं चरिमसमयअणुक्किणं ति ।
- ६ ५?? एदिम्म अद्धाणे तिदयसमयपरूवणादो णित्थ किंचि णाणचिमिदि चुत्तं होइ । कुदो णाणचामावो चे ? तं चेव द्विदिखडयं, तं चेवाणुभागसंतकस्ममणु-भागवंधो अर्णतगुणहीणो, सेढी असंखेज्जगुणा, समये समये असंखेज्जगुणं दब्ब-मोकड्डियूण अपुज्वफद्दयाणि करेमाणो अणतराइक्कतममये जाणि अपुज्वकद्दाणीण णिव्वचिदाणि तेसि हेड्डा असखेज्जदिमागमेचाणि ताणि णिज्बचेदि तहा चेव तेसु दिज्जमाणयस्म दिस्ममाणयस्म च पदेसग्गस्स सेढिपरूवणा कायब्वा चि एदेण मेदा-मावादो । पढमाणुभागस्वडए उक्किण्णे वि अपुज्वफद्दपादिविडाणे णे किंचि णाणचमस्य, किंतु अणुभागस्तकस्मविसये तस्य को वि मेदसंभवो अस्यि चि पदु-

ॐ वहाँ जो प्रदेशपुंज दिखाई देता है वह आदि वर्गणामें बहुत है। आगे अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा सर्वत्र विशेषहान दिशेषहीन है।

५५१० यह सूत्र मुगम है। इस प्रकार तीसरे समयमे प्ररूपणा समाप्त करके इससे आगे भी प्रथम अनुभागकाण्डकके अन्तिम समयके प्राप्त होनेतक सब समयोमे पूरी तरहसे यही प्ररूपणा जाननी चाहिय इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

क्क जिस प्रकार तीसरे समयमें क्रम कहा है उसी प्रकार प्रथम अनुभागकाण्डक अन्तिम समयके प्राप्त होने तक जबतक अनुस्कार्ण है तबतक यही क्रम जानना चाहिये।

५ ५११ इस स्थानपर तीसर समयकी प्ररूपणासे कुछ नानापन (मेद) नही है यह उस्त कथनका तास्पर्य है।

शका-नानापनका अमाव किस कारणसे है ?

समाधान—क्यांकि वही स्थितिकाण्डक है, वही अनुभागकाण्डक है, अनुभागबन्ध अनन्त-गुणा हीन है, गुणश्रीण असस्यातगुणी है, क्योंकि समय-समयसे असस्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके अपूर्व स्थांकोकी रचना करता हुआ अनन्तर अतीत समयमें जिन अपूर्व स्थांकोकी रचना की उनके नीचे असस्यातवें भागभगण उनकी रचना करता है तथा उनसे दिये अनेवाले और दिखनेवाले प्रदेशपुजकी श्रीणश्रस्पणा उसी प्रकारकी करता है इस अपेक्षा पूर्व कथनसे इस कथनसे कोई मेद नहीं है। सथा प्रथम अनुभागकाण्डकके उन्होंचे होनेपर भी अपूर्व स्थांकी आदिके विभागमें कुछ भी गानापन नहीं है। किन्तु अनुभागसत्करीके विषयमें वहीं कुछ सेद सम्भव है इस

ता॰प्रतौ –िबहाणे ण इति पाठ ।

#### प्याएमाणी इदमाह--

- क्ष तदो से काले अणुभागसंतकम्मे णाणतं ।
- - क्ष तं जहा
  - ६ ५१३. सुगमं।
- क्षोभे अश्वभागसंतकम्म थोवं । मायाए अश्वभागसंतकम्ममणंत-श्वणं । माणस्स अश्वभागसतकम्ममणंतग्रुणं । कोइस्स अणुभागसंतकम्म-मणंतग्रुणं ।
- ५ ५१४. घादिदसेसाणुभागसंतकम्ममेदीए अप्पाबहुअपरिवाडीए अस्सकण्णा-बारेण चिट्ठह चि वृत्तं होह ।
  - # तेण परं सञ्बम्हि अस्सकण्णकरणे एस कमो ।
- ६ ५१५, एस अणंतरपरूविदो अणुनागसंतकम्मप्पाबहुअकमो अपुन्वफदय-
- बातका कथन करते हुए इस सुबको कहते हैं---\* तत्पञ्चात् तदनन्तर समयमें अनुभागसत्कर्भमें जो नानापन है उसका कथन करेंगे।
- ९५१२ पहले अनुभागसरूमंको ग्रहण करनेके साथ 'मानसंज्वलनमे स्तोक अनुभाग है' इत्यादि परिपाटी कमसे जो अनुभाग समबस्थित है उसका इस समय पुन. प्रथम अनुभागकाण्डकके याते जानेपर जो अनुभागसरूममें शेष रहता है उसमें नानापन है उसे इस समय बतलावेंगे यह उक्त कथनका तालयें हैं।
  - 🖇 वह जैसे।
  - § ५१३ यह सूत्र सुगम है।
- \* लोममें अनुमागसत्कर्म सबसे स्वोक है। उससे मायामें अनुमागसत्कर्म अनन्तगुणा है। उससे मानमें अनुमागसत्कर्म अनन्तगुणा है और उससे लोममें अनुमागसत्कर्म अनन्तगुणा है।
- § ५१४. घात करनेके बाद जो अनुभागतस्कर्म शेष रहता है वह इस अल्पबहुत्व परिपाटीके अनुसार अश्वकाणी आकाररूपसे अवस्थित रहता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - इससे आगे सम्पूर्ण अदवकर्णकरणके कालमें यही कम है।
  - ९५१५ यह अनन्तर कहा गया अनुभागसत्कर्मके अल्पबहुत्वका क्रम और अपूर्व स्पर्धकों

विद्वाणादिकमी च जाव अस्सक्षणकरणद्वाचरिमसमञ्जी ति णिष्वामोहमणुर्गतन्त्री, विसेमामाबादो । संपद्वि पटमादिसमण्यु णिष्वत्तिदाणमणुञ्चकरुयाणं पमाणविसये णिष्णवसञ्चणावणहृद्ववरिममण्याबहुजप्रवंधकारु—

अ पहमसमए अपुञ्बकद्वयाणि णिञ्बसिवाणि बहुआणि । विदिय-समए जाणि अपुञ्बाणि अपुञ्बकद्वयाणि कदाणि ताणि असंखेळगुण-हीणाणि । तदियसमए अपुञ्बाणि अपुञ्बकद्वयाणि कदाणि ताणि असं-खेळागुणहीणाणि । एवं समए समए जाणि अपुञ्बाणि अपुञ्बकद्वयाणि कदाणि ताणि असंखेळगुणहीणाणि । गुणगारो पित्तदोबमवग्गम्बूस्स असंखेळादिमागो ।

६ ५१६. एत्थ गुणगारो 'पिलदोवमवनगम्लस्स असंखेजबिदभागो' ति बुचे विदियसमयणिव्वतिदापुन्वफद्दपाणं पमाणधुष्पज्यदि सो गुणगारो पिलदोवमवनगम्ला गुणिदेसु पढमसमयापुन्वफद्दपाणं पमाणधुष्पज्यदि सो गुणगारो पिलदोवमस्स असंखेजबिदमागमेचो होट्ग असंखेजबिदमागमेचो चेव होदि । एवं सेसेसु वि समएसु णायव्यो नि भणिदं होदि । तदो समए समए णिव्वत्तिज्ञमाणाणि अपुन्वफट्याणि प्यगुणहाणिद्वाणंतरफद्दयाणमसंखेज्जितमागमाणाणि होद्ग एदेण गुणगारविसेसेण हीयमाणाणि दहुव्याणि ति एसो आदिके विधानका क्रम अववक्षकरण नालके अन्तिम समय तक विना व्यामोहके जानना चाहिये, स्थोकि उसमे कोई विवयत्ता नही है। अब प्रयम आदि तमगोंने एवं जानेवाल अयुन्यस्वकंके प्रमाणविषयक निर्णय उत्पन्न करवेके लिये कार्यक अल्पवहत्यवन्यको क्वते हैं —

अप्रथम समयमें निल्पन्न किये गये अपूर्व स्पर्धक बहुत हैं। दूसरे समयमें जो अपूर्व अपूर्व स्पर्धक किये गये वे असंख्यातगुणे हीन हैं। तीसरे समयमें जो अपूर्व अपूर्व स्पर्धक किये गये वे असंख्यातगुणे हीन हैं। इस प्रकार समय-समयमें जो अपूर्व-अपूर्व स्पर्धक किये गये वे उत्तरीक्तर असंख्यातगुणे हीन हैं। यहाँ गुणकार पर्योपमके वर्गमुखका असंख्यातवें भागप्रमाण है।

५९१६ यहांपर गुणकार 'पश्योपमके वर्गमूलका असंख्यातवां भाग है' ऐसा कहलेपर दूसरे समयमे निष्णल हुए अपूर्ण स्पर्वकाको जिस गुणकारसे गुणा करनेपर प्रथम समयके अपूर्व स्पर्वकाका प्रमाण उत्पन्न होना है जह गुणकार पत्योपमके असंख्यातवे आगामाण होकर असंख्यात पत्योपमके प्रथम वर्गमूलकामाण या जन्य नही होता, किन्तु पत्योपमके प्रथम वर्गमूलक असंख्यात पत्योपमके प्रथम वर्गमूलकामाण या जन्य नही होता, किन्तु पत्योपमके प्रथम वर्गमूलक असंख्यातवे सामप्रमाण हो होता है। इसी अंकार योव समयोमे भी जालना वाहिये यह उक्त कथनका तात्यर्थ है। इसिल्ये प्रत्येक समयमे निष्णन होनेवाले अपूर्व स्पर्वक पृथानान जानने वाहिये यह इस सुत्रके असंख्यातवे आगजमाण होकर इस गुणकारिवयेषको अपेका उत्तरोत्तर होगमान जानने वाहिये यह इस सुत्रके

१ आ०प्रती पलियोगमस्य इति पाठः ।

एस्य सुत्तत्यसंगहो । संपहि तेसु वेवापुन्यकह्एसु आदिवनगणाणमविभागपिड च्छेदा एदेण सरूवेणावचिद्रति चि जाणावणहृष्ट्रचत्स्यचमोहण्णं—

- \* वरिमसमण् लोभस्स अपुरुवकरृद्याणमादिवनगणाण् अविमाग-पिकच्छेदन्यं थोवं । विदियस्स अपुरुवकरृद्यस्स आदिवनगणाण् मविमाग-पिकच्छेदन्यं तुगुणं । तदियस्स अपुरुवकरृद्यस्स आदिवनगणाण् अविमाग-पिकच्छेदन्यं तिगुणं ।
- ५ ५१७. एवं पढमस्य अपुन्वक्षह्यस्स आदिवस्यणाए अविभागपिडच्छिदस्यग्रुहिस्सिदि—तदित्थक्ह्यस्सं आदिवस्यणाए अविभागपिडच्छिद्मां तदिगुणं । एदं च
  आदिवस्याणाणमित्रभागपिडच्छेदप्याबहुअं सिस्सिय्णियपिरच्चागेण एगेगपरमाणुघिरदाविभागपिरुच्छेदे चेव चेच्ण पर्रुविद्यामिदं दहुच्यं, तहाविहिववस्त्याए अहण्णक्त्यादिवस्याणादो विदियादिक्द्दयादिवस्याणां अहाकमं दुगुणितगुणादिकमेणावहाणसिद्धीए
  णिज्वाहम्रुवरुपाते । सरिस्सप्रणियविवस्त्राप्य पुण णेदमप्याबहुअ होइ, तस्य क्ल्युणदुगुणादिकमेणादिवस्याणायबहुणदसणादो । अर्थातराणंतरादो पुण अर्थातामागुचरादिक्रमेण पुवनुचमेवत्याबहुअं होदि चि चेचच्यं । सेसं मुसमं । संपिह जहा लोभसंजरुणमहिक्चच अप्याबहुअमेदं पर्वविदं तहा चेव सेससंजरुणां पि पादेक्किणरु भणं कार्ण्ण

अर्थका समुच्चय है। अब उन्ही अपूर्व स्पर्धकोसन्बन्धी आदि वर्गणाब्रोके अविभागप्रतिच्छेद इस रूपसे अवस्थित रहते है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सुत्र आया है—

अन्तिम समयमें लोभकी आदि वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदपुंज थोड़ा होता है। उससे दूसरे अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदपुंज दूना होता है। उससे तीसरे अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदपुंज तिगुणा होता है।

६ ५१० इस प्रकार प्रथम अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणाक अविभागप्रदेशपुत्र विवक्तित हैं। पून. वहां सम्बन्धी जिस स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रयेशपुत्र हो वह उतना गुणा है। अगेर यह आदि वर्गणाओं के अविभागप्रदित्त्रश्रेक हो सह उतना गुणा है। अगेर यह आदि वर्गणाओं के अविभागप्रदित्त्रश्रेक्षों हो ग्रहण कर कहा गया है ऐसा जानना चाहिये, एक-एक परमाण्ये प्राप्त अविभागप्रदित्त्रश्रेक्षों हो ग्रहण कर कहा गया है ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि उन प्रकारकी प्राप्त वर्गणाओं हमारे आदि स्पर्धकों आदि वर्गणाओं का क्रमचे दुगुण, तिगुणे आदि क्रमसे अवस्थानकी सिद्धि तर्गाक्षियस्थ वन जाती है। परन्तु वर्ग्य धनवाले हव्यकी विवक्ता करनेयर यह अल्यबहुत्व नहीं वनता, क्योंकि बहार कुछ कम हुगुण आदि क्रमसे वर्गणाओंका अवस्थान देखा जाता है। परन्तु अनन्तर तदमन्तरस्थसे अनन्तमा अधिक आदिके कमसे पूर्णाक्त अल्यक्ता हो होता है ऐसा प्रहण करना चाहिये। धेष कमन सुगम है। अब जिस प्रकार कोमसंज्ञकनको विश्वित कर यह अल्यबहुत्व कहना चाहिये। इस अल्यवहुत्व कहना चाहिये। इस अल्यवहुत्व कहना चाहिये।

१. आ॰प्रतो तदियफह्यस्स इति पाठ । २. आ॰प्रतौ तदियगुणं इति पाठ ।

वत्तव्यं, मेदामावादो ति वदुष्पायणहुमुवस्मिमप्पणासुत्तं-

🛞 एवं मायाए माणस्स च को इस्स च ।

६ ५१८. सुरामं । एवमेदमविभागपिडच्छेदप्यावडुअमंतदीवयभावेण अस्सकण्ण-करणद्वाए चरिमसभए णिरूविय संपिद्ध कोहादिसंज्ञल्लणपिडवद्वाणं पुञ्चापुत्र्वफ्ट्र्यणणं तच्चगणाणं च पमाणविसये णिण्णयज्ञणणद्वभपावहुअं परूवेमाणो सुन्तपबंधमृत्तरं भणदः—

 अस्सकण्णकरणस्य पढमे अणुभागखंडए हवे अणुभागस्य अप्पा-षष्ट्रकं वल्लइस्सामो ।

६ ५१९, अस्सकण्णकरणस्स पढमाणुमागखंडए बादिदे संते जं सेसं संजल-णाणमणुमागसंतकम्मं पुन्वापुन्वफद्दयसरूवं तन्त्रिसयमप्पाबहुअमेण्डि वत्तइस्सामो ति बुत्तं होइ ।

कतं जहा ।

९ ५२०. सुगमं।

क्ष सन्वत्थोवाणि कोहस्स अपुञ्चफद्दपाणि । माणस्स अपुञ्चफद्द-म्योंकि उससे इसमें भेद नही है। इस प्रकार इस बातका कथन करनेके लिए आगेका अपणासुत्र आगा है—

 क्ष इम प्रकार माया, मान और लोमके अपूर्व स्पर्धकींके अविभागप्रतिच्छेदोंका अन्यवहत्त्व ज्ञानना चाहिये।

५ ९१८ यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार अविभागप्रतिच्छेदोंके इस अल्पबहुत्वका अन्यदीशक-रूपसे अदवकर्णकरणके लाक्के अल्किस समयमे कवन कर अब क्रीधादि सक्वल्लासे सम्बन्ध रखने-बाले पूर्व स्पर्धकों, अपूर्व स्पर्धकों और उनकी वर्गणाओंक प्रमाणके विषयमे निर्णय उत्पन्न करनेके ियं अत्यक्षत्वका कथन करते हुए आगंके सुत्रमुबन्धकों कहते हैं—

अव्यवकर्णकरणके प्रथम अनुमागकाण्डकके घाते जानेपर शेष रहे अनुमागके
 अल्पबहुत्वको बतलावेंगे ।

क्ष वह जैसे।

९ ५२०. यह सूत्र सुगम है।

🕸 क्रोधसंज्वलनके अपूर्व स्पर्धक सबसे स्तोक हैं । उनसे मानसंज्वलनके अपूर्व

१. आा॰प्रतौ माणस्य कोहस्य च इति पाठः ।

याणि विसेसाहियाणि। मायाए अपुन्वकृत्वयाणि विसेसाहियाणि। लोभस्स अपुन्वकृत्वयाणि विसेसाहियाणि।

९ ५२१. सुगममेदं, पुन्वमेव परूविदत्तादो ।

🕸 एयपदेसगुणहाणिहाणंतरफदुदयाणि असंखेजगुणाणि ।

९ ५२२. किं कारणं ? एयपरेसगुणहाणिहाणंतरफद्दयाणमसंखेजजिदमागमेत्ताणि चेवाषुव्यफद्याणि होति, तेणयगुणहाणिहाणंतरफद्याणि तत्तो असंखेज्जगुणाणि जादाणि । एत्थ गुणगारो अपुव्यफद्दयागमणहं गुणहाणीए ठिवदमागहारमेत्तो ।

🕸 एयफद्दयवग्गणाओ ऋणंतगुणाञ्चो ।

६ ५२३. पुन्वफद्दएसु वा अपुन्वफद्दएसु वा एयफद्दयवनगणाओ अभवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणसिद्धाणंतभागपमाणाओ होद्ण सिरमीओ नेव होति । एदाओ
एयगणहाणिद्वाणंतफद्रएहिंतो अणतगुणाओ होति चि भणिदं होइ ।

🕸 कोधस्स अपुञ्चफद्दयवग्गणाञ्चो अर्णतगुणाञ्चो ।

६ ५२४ किं कारणं ? हेट्टिमाओ एयफदयवनगणाओ। एदाओ पुणो सन्वापुन्व-फदयपडिचद्वाओ तदो अर्णतगुणाओ जादाओ। को गुणगारी ? एयगुणहाणिद्वाणतर-

स्पर्वक विशेष अधिक हैं। उनसे मायासंज्वलनके अपूर्व स्पर्धक विशेष अधिक हैं। उनसे लोभसंज्वलनके अपूर्व स्पर्धक विशेष अधिक हैं।

§ ५२१. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इसका पहले ही कथन कर आये है।

🕸 उनसे एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके स्पर्धक असंख्यातगुणे हैं ।

६ ५२२ वर्षीकि ्क प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरप्रमाण स्वर्धकोके असंख्यातर्वे भागप्रमाण अपूर्व स्थयंक होते हैं, दर्शाच्ये एक गुणहानिस्थानान्तरप्रमाण स्पर्यंक उनसे असख्यानगुणे हो जाते हैं। यहाँपर अपूर्व स्पर्यकोको लानेके जिये जो गुणकार है यह गुणहानिके लिये स्थापित किये गये भागहारप्रमाण है।

🛪 उनसे एक स्पर्धककी वर्गणाएँ अनन्तगुणी हैं।

५ ५२३ पूर्व स्पर्धकोमे और अपूर्व स्पर्धकोमे एक स्पर्धककी वर्गणाएँ अभव्योसे अनन्तगुणी और सिद्धोके अनन्तव मागश्रमाण होकर सद्श हा होती है, अत. ये एक गुणहानिस्थानान्तरके स्पर्धकोसे अनन्तगुणी हो जाती है यह उक कथनका तात्पर्य है।

🕸 उनसे कोधमज्वलनके अपूर्व स्पर्धकोंकी वर्गणाएँ अनन्तगुणी हैं।

§ ५२४ क्योंकि अधस्तन (प्वंको) एक स्पर्धकरास्वन्धी वर्गणाएँ है और ये समस्त अपूर्व स्पर्धकसम्बन्धी है, इसलिए पूर्वकी वर्गणाओसे ये अनन्तगुणी हो गई है।

शंका---गुणकार क्या है <sup>?</sup>

## फह्याणमसंखेजजदिमागो ।

- 🕸 माणस्स अपुष्वफर्वयवगाणाको विसेसाहियाको ।
- भाषाए अपुन्वपर्वपवमाणाओ विसेसाहियाओ ।
- क्षोभस्स अपुरुवफद्दयवग्गणाञ्चो विसेसाहियाञ्चो ।
- ६ ५२५. कि कारणं ? अष्टुञ्चकइएसु विसेसाहिएसु सँवेसु तञ्चग्गणाणं तहा-मावसिद्वीए णिव्वाहसुवलंभादो ।
  - # तो मस्त पुष्वफद्दयाणि अर्णतशुणाणि ।
- ६ ५२६. किं कारणं ? पुञ्चफद्दयाणि अर्णतखंडाणि काद्दण तत्वेयखंडमेचाणि चीव अपुव्यकद्दयाणि होति, एयगुणहाणिहाणंतरफद्दयाणमसंखेज्जदिभागपमाणचादो । पुणो तेसु एयफद्दयवग्गणसलागाहिं गुणिबेसु अपुष्यकद्दयसम्बवग्गणाओ आगच्छति । एदाओ पुज्यकद्दयाणमणंतभागमेचीओ, पुञ्चफद्दयविसयणाणागुणहाणिसलागाहिंती एयफद्दयवग्गणाणमणंतगुणहीणचीवएसादो । तदो सिद्धमेदेसिं अर्णतगुणचं ।
  - # तेसिं चेव वग्गणाको क्रणंतगुणाको ।
  - ५२७. को गुणगारो ? एयफद्दयवग्गणसलागाओ ।

समाधान-एक गुणहानिस्थानान्तरसम्बन्धी स्पर्धकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

ुः उनसे मानसंज्वलनके अपूर्व स्पर्धकोंकी वर्गणाएँ विश्वेष अधिक हैं। उनसे मायासंज्वलनके अपूर्व स्पर्धकोंकी वर्गणाएँ विश्वेष अधिक हैं तथा उनसे लोमसंज्वलन के अपूर्व स्पर्धकोंकी वर्गणाएँ विश्वेष अधिक हैं।

्र ५२५ क्योकि अपूर्व स्पर्धकोके विशेष अधिक होनेपर उनकी वर्गणाओंकी उस रूपसे सिद्धि निर्वाधरूपसे पाई जाती है।

🕸 उनसे लोमके पूर्व स्पर्धक अनन्तगुणे हैं।

\$ ५२६ क्योंकि पूर्व स्पर्धकोंके अनन्त खण्ड करके उनमेसे एक खण्डप्रमाण ही अपूर्व स्पर्धक होते हैं, क्योंकि वे एक गुणहानिस्थानान्तरके स्पर्धकोंके असंख्यातर्वे आगप्रमाण होते हैं। पुतः उनके एक स्पर्धककी वर्गणाखालाकाओसे गुणित करनेपर अपूर्व स्पर्धकोंकी सब वर्गणाएँ उत्पन्न होती हैं। अतः ये पूर्व स्पर्धकोंक अनन्तर्य आगप्रमाण होती हैं, क्योंक पूर्व स्पर्धकविषयक नामाण्डानित्यकालीसे एक स्पर्धकविषयक नामाण्डानित्यकालीसे एक स्पर्धकिक वर्गणाएँ अनन्तगुणी होन होती हैं ऐसा उपदेश पाया जाता है। इसलियं लोअसंख्यलनेक अपूर्व स्पर्धककी वर्गणाओसे लोभसंख्यलनेक पूर्व स्पर्धक अनन्तगुणी होते है यह विद्व हुआ।

उनसे उन्हींकी वर्गणाएँ अनन्तगुणी हैं।

५२७. शंका--गुणकार क्या है ?

समाधान-एक स्पर्धकको बर्गणाशलाकाएँ गुणकार हैं।

## **\* मायाए पुटबफद्याणि अणंतगुणाणि** ।

- § ५२८. इदो ? पढमे अणुमामखंडए णिक्लेविदे लोहादिसंजलणेसु पुष्पफद्दयाणं जहाकममणंतगुणवङ्गीए समबहाणदंसणादो । होद् णाम लोमसंजलणस्स
  पुष्वफद्दएहिंतो मायासंजलणपुष्वफद्द्याणमणंतगुणतं, तत्थ विसंवादाभावादो ।
  कवं पुण तत्तो अणंतगुणाहिंतो तब्बम्मणाहिंतो यहेसिमणंतगुणत्रणिणणयो ? ण एस
  दोसो, वम्मणमलागुणगारादो फद्दयसलागुणगारस्साणंतगुणत्रव्यवस्यमादो ।
- \* तेसिं चेव वग्गणाओ अणंतगुणाओ । माणस्स पुञ्चफद्दगणि भणंतगुणाणि । तेसिं चेव वग्गणाओ अणंतगुणाओ । कोहस्स पुञ्चफद्द-याणि अणंतगुणाणि । तेसिं चेव वग्गणाओ अणंतगुणाओ ।
  - ९ ५२९ एदाणि सुनाणि सुगमाणि ।
  - # एवमंत्रोमुहुसमस्सकण्णकरणं ।
- ६ ५२० एवमणंतरपरूविदेण कमेण अणुभागखंडयसहम्सेसु णिवदमाणेसु अपुज्वफद्दएसु च समए समए णिव्यक्तिज्जमाणेसु संखेज्जसहम्समेत्राहृदिखंडयग्रन्थ-

## अनसे मायासंज्वलनके पूर्व स्पर्धक अनन्तगुणे हैं।

§ ५२८ क्योंकि प्रथम अनुभागकाण्डकके निर्लेषित होनेपर लोभादि सञ्चलनोके पूर्व स्पर्धकोंने क्रमसे अनन्तगृणीकी वृद्धि रूप अवस्थान देखा जाता है।

शंका--लोमसंज्वलनके पूर्व स्पर्धकोसे मायासज्वलके पूर्व स्पर्धक अनन्तगुणे भले ही होजो, क्योंकि ऐसा होनेमे कोई विसंवाद नहीं पाया बाता । किन्तु लोमसज्वलनके पूर्व स्पर्धकोसे अनन्त-गुणी उन्होंकी वर्गणाओसे मायासंज्वलनके पूर्व स्पर्धक अनन्तगुणे होते है इसका निर्णय केसे किया जास ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वर्गणाशलाकाओंके गुणकारसे स्पर्धकालाकाओं-का गुणकार अनन्तगुणा स्वीकार किया गया है। इससे मालूम पडता है कि लोभसंज्वलनके पूर्व स्पर्धकोंकी वर्गणाओंसे मायासंज्वलनके पूर्व स्पर्धक अनन्तगणे होते हैं।

अ उनसे उन्हींकी वर्गणाएँ अनन्तगुणी हैं। उनसे मानसंज्वलनके पूर्व स्पर्घक अनन्तगुणे हैं। उनसे क्रोधसज्वलनके पूर्व स्पर्धक अनन्तगुणे हैं। उनसे क्रोधसज्वलनके पूर्व स्पर्धक अनन्तगुणे हैं। उनसे उन्हींकी वर्गणाएँ अनन्तगुणी हैं।

९ ५२९ ये सूत्र सुगम है।

## इस प्रकार अन्तर्म् हुर्त काल तक अश्वकर्णकरण प्रवृत्त रहता है।

§ ५३०. इस प्रकार अनन्तर पूर्व कहे गये क्रमके अनुसार हजारो अनुसागकाण्डकोंके पतित होनेपर और प्रत्येक समयमे अपूर्व स्पर्यकोंके रचे जानेपर संस्थात हजार स्थितिकाण्डक मंत्रोब्रहुचकालमस्सकण्णकरणं पव चरि चि वृषं होइ। तदो ष्दीप परूवणाए जहाकम-मस्सकण्णकरणद्वाए चरिमसमयं संपत्तस्य तक्कालमाविजो जो विसेसो हिदिवंधादि-विसजो तिण्णबुदेसकरणहृद्वचरो सुचपवंधी—

- # अस्सकण्णकरणस्स चरिमसमए संजलणाणं द्विविषधी श्रद्ध-
- ६ ५३१. पुट्यमस्तकण्णकरणकारयस्य पटमसमए अंतोष्ठहुन्णसोलसवस्स-पमाणो होंतो संखल्णाणं द्विदिवंधो तचो बहाकमं परिहाहद्ण एण्डिमहुवस्समेचो संजादो चि बुचं होदि
  - # सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधी संखेळाणि वस्ससहस्साणि।
- ६ ५३२ णाणावरणादिसेसकम्माणं पुण द्विदिवंधो पुञ्चुलसंधिम्म संखेज्ज-वस्ससहस्मिओ होंतो तत्तो जहाकमं संखेज्जगुणहाणीए मंखेज्जसहस्समेचेसु ठिदि-वंधोसरणवियप्पेसु गदेसु वि संखेज्जवस्ससहस्सपमाणो चेव एत्थ वि दहुव्वो । एसो एत्थ युत्तत्यसमुञ्चओ । संपद्वि एत्थेव द्विदिसंतकम्मपमाणावहारणह्रमिदमाह—
  - \* णामागोवबेदणीयाणं द्विविसंतकम्ममसंखेजजाणि बस्साणि ।

गर्भ अन्तर्मृहर्त कालतक अदबकर्णकरण प्रवृत्त रहता है यह उक्त कथनका तालयं है। इसलिये इस प्ररूपणके द्वारा कमसे अदबकर्णकरणके कालके अन्तिम समयको प्राप्त हुए क्षपक जीवके तत्काल होनेवाली स्थितिवन्धादि विषयक जो विशेषता है उसका निर्देश करनेके लिए आगेका सुत्रप्रवस्थ आया है—

 अश्वकर्णकरणके अन्तिम समयमें संज्वलनोंका स्थितिबन्ध आठ वर्षप्रमाण होता है।

५ ५३१. पूर्वमे अप्रवक्तणीकरणकारकके प्रयम समयमे अन्तर्मृहूर्त कम सोलह वर्षप्रमाण होकर पुन: संज्वलनोंका स्थितिबन्ध कमसे घटकर इस समय आठ वर्षप्रमाण हो गया है यह उक्त कथन-का तात्त्रर्य है।

## 🕸 शेष कर्मीका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है।

\$ ५२२. तथा ज्ञानावरणादि दोष कर्मोंका स्थितिबन्ध पूर्वोक्त सन्धिमे संस्थात हजार वर्ष-प्रमाण क्षेत्र उसमेसे यथाकम संस्थात गुणहानिक द्वारा संस्थात हजार स्थितिबन्धापसरणसम्बन्धी नेर्योक व्यतीत होनेपर भी यहांपर भी सस्थात हजार वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध जानना चाहिये यह सही सुषका समुच्चयस्थ अर्थ हैं। अब यहीपर शोष कर्मोंके स्थितसत्कर्मके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये इस सुचकी कहते हैं—

 माम, गोत्र और वेदनीय कर्मोंका स्थितिसत्कर्म असंख्यात वर्षप्रमाण होता है। ५३३. सुगमं।

# चउण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मं संखेळाणि वस्ससहस्साणि ।

§ ५३४. स्गममेदं पि स्तं । एवमस्यकण्णकरणदा समत्ता भवदि ।

९ ५३३ यह सूत्र स्गम है।

🕸 चार घाति कर्मीका स्थितिसत्कर्म संख्यात हजार वर्षप्रमाण है।

§ ५३४. यह सूत्र भी सुगम है। इस प्रकार अञ्चकर्णकरणका विषय समाप्त होता है।

परिसिद्वाणि

## परिसिद्वाणि

## १४ चरिसमोहोबसामगा-अल्याहियारो सुल्तगाहा चुन्जिसुत्ताणि

ैएतो पुत्तिवृह्ता । तं जहा—ैउनसामणा कदिविधा ति । जनसामणा दुविहा—करणीबसामणा च अकरणोबसामणा च । उत्ता सा अकरणोबसामणा कि वि अणुरिणोबसामणा ति । एता कम्मणीबसामणा ति वि अणुरिणोबसामणा ति वि । एता कम्मणीबसामणा तु वि । एता कम्मणीबसामणा तु वे लागाणि—देसकरणोबसामणा ति वि अप्यसत्य-करणोबसामणा ति वि । एता कम्मणयदीषु । जा ता सम्बकरणोबसामणा तिस्वे वि दुवे लागाणि सम्बकरणो-वसामणा तिस्वे वि वस्वकरणोवसामणा तिस्वे व तिस्वे वसामणा तिस्वे व वसामणा तिस्वे व वसामणा तिस्वे व वसामणा ति वि । एताण् एत्व वस्वे वस्वे

"उवनामो कस्य कस्य कम्मस्त्रेति विहासा । त जहा । मोहणीयवञ्चाणं कम्माणं णित्य उवनामो । वाग्यन्यभोहस्त वि प्रतिस्थ उवसामो । वाग्यत्यभीण पि पारिय उवसामो । वाग्यकसाय-जवणोकसायवेदणी-याणमृत्यमामो । कम्म उवसत वाश्यन्यतं च कं कम्मीति विहासा । तं जहा—"पुरिसवेदेय उवहास्यि । ताव गृत्व सर्थये । उवसामेदि, सेसाणि कम्माणि जणुनवमाणि । तये इरिवयेदो उवसमिदि । तदी सत्त्रणोक-साया उवसमिदि । "पत्रो तिरिवहो कोहो उवसमिदि । तदो तिरिवहो गाणो उवसमिद । तदो तिरिवहा माया उवसमिद । तदो तिरिवहो कोहो उवसमिदि किट्टिवणो । किट्टीसु कोहसंज्ञणमृत्यसमिद । तदो सम्ब मोहणीय उवसन मर्वि ।

"'कदिमातम्बद्धामिश्वदि सकमपुरिणा च कदिमागेति बिहासा । त जहा—चं कम्मपुबसामिश्वदि तमतामुह्नेण उवसामिश्वदि । वस्त क पवस्तमप् उवसामिश्वदि परेसण त चोव । विदियसम् उवसामिश्वदि अर्थात् वस्तामिश्वदि । वस्ति वस्तामिश्वदि एवं प्रतामिश्वदि । "पेष्ट् सम्ब-कम्माणं । टिशोओ उद्याविश्व वचाविश्य च मोत्तृण तेसाओं तस्त्राओं सम्माणं स्वसामिश्वदि । "वस्तु में अर्थान्य वस्तामिश्वदि । "वस्तु में अर्थान्य वस्त्राभि वस्त्राभी वस्त्राभि वस्त्राभी व

भेष्व स्वयंवरस्य पडमपमयववसामगस्य जान्नो छिरोनो बच्चिति तानो योवानो । जानो सक्तमिण्यति तानो असले प्रमुखानो । जानो उदीरिज्यति तानो तिसपानो चेव । उदिण्यानो विसेताहियानो । भेषिट्ठिर- उदयोदीरणा सतस्य च विसेताहिया। अणुमाणे नवी योवो । उदयो उदीरणा च नणतुणा । भेसंकमो सतकस्य च : वायतुणं । किट्टीमो वेदेतस्य वयो शरिव । उदयोदीरणा च दोवा । एकमो नणतुणा । भेषान्य प्रमुखान प्रमुखान । भेषान्य प्रमुखान । भाषान्य ।

एतो परेतेण णतुं त्यावेदस्य परेसवदीरणा अणुक्तस्य-अज्ञह्ला बोबा। <sup>भि</sup>ज्ञहणाबी उदशी असखेजन् गुणो। उत्तरसम्बो उदशो विदेशाहिको। <sup>भे</sup>ज्ञहणाको तस्त्रमे अस्तिकशुणो। <sup>२०</sup>ज्ञहणाय उत्तरामिक्जदि स्वय-संक्रमुणो । बङ्गायां संतिकम्मसर्वसेजकार्ण। <sup>२७</sup>ज्ञहण्या सक्तमिज्जदि असंसेजका्णा । उत्तरसम्बेजकार्ण । असंसेजका्णी । विद्याप संतिकम्मसर्वसेजकार्ण। एतं जतरहृत्यावस्त्र णतुं स्वयंदेयदेशमासस्य सप्याहृत्य।

१. पु॰ ११ २. पु॰ २१ व. पु॰ २१४ पु॰ ४१५. पु॰ ८१६. पु॰ ११७. पु॰ १०।८. पु॰ ११ ५. पु॰ १२। १०. पु॰ १३। ११. पु॰ १४। १२ पु॰ १५। १३. पु॰ १६। १४. पु॰ २२। १५. पु॰ २४। १६. पु॰ २५। १७. पु॰ २६। १८. पु॰ २७। १९ पु॰ २८। २०. पु॰ २६। २१. पु॰ ३०। २२ प॰ ११।

३७६ जयमक्ला

हस्यीवेदस्स वि णिरवयवमेदमप्पाबहुवमणुमंतच्य । वट्कस्थाय-क्रणीकसायाणमुद्रयभृवीरणं च मोत्तूण एवं चेद वत्तवर्थं । पुरिमवेद-चतुरांजणाणं च जाणितूण गेवव्यं । जवरि बचपदस्स तत्य सम्बत्धीवत्त इट्ठम्बं ।

"कुल्यसकीको सुकुष्ण एस करी तात अब वरियमस्यवाररवायराक्यो ति । सुद्वमसापराद्यस्य मीहणीयस्य तो करणाणि कोब्रुशाकरणमुदीरणाकरण न, संसाण कस्माण ताणि नंव करणाणी उवसत-कसायवीयरायस्य मोहणीयस्य ति परिष किस्मि त करण मोर्गुण व्यवसारेकृणीय, दवणमोहणीयस्य ति लोब्रुणाकरणं सक्तमणाकरणः च अस्य । सेमाण कस्माण यि ओब्रुशाकरणमुशीरणा च अस्यि । णवरि साउणवेश्यीयाणनोव्दुणा चेव । "क करण उवसत अणुवसत च क करण ति एता सक्या वि माहा विद्वा-सिया सर्ववि । "केश्वरमुखानिक्यदि सक्तमणमुशीरणा च केवचित्र ति एदिन्द मुत्ते विहासिजनाणं एदाणि चैव अष्टुकरणाणि उत्तरप्यकीणं वृष पुण विहासिक्याणि ।

ैं जाये तिष्क पाविकम्माणमंतोमूहत्ताद्विरियो बयो । णामा-गोदाण द्विविवयो बसीसमुहत्ता । बेरणीयस्स द्विदिवयो अडतालीस मुहत्ता । से काले गुणसेबी असक्षेज्जगुणहोणा । द्विदिवयो सो चैव । <sup>२०</sup>अणुमागवयो अप्यसस्याणमणतगुणो । पसरवाणं कम्मसाणमणतगुणहीणो ।

लोभं वेदयमाणस्स इमाणि आवासयाणि । त जहा-—लोभवेदयद्वाए पढमतिभागो किट्टीणमसखेज्या भागा उदिच्या <sup>पे</sup>पढमसमए उदिच्याओं किट्टीजो । योवाओं विदियसमए उदिच्याओं किट्टीओं विसेसाहियाओं ।

है. पुरु देरी र. पुरु देवी है. पुरु देशी अ. पुरु देशी ५. पुरु देही है. पुरु देशी ७. पुरु देरी ८. पुरु देशी ९. पुरु अही है. पुरु अही है. पुरु अही है. पुरु है. पुरु अही है. पुरु अधी है. पुरु अही है. पुरु अही है. पुरु क्षेत्री है.

सिक्ट्रीवेरवद्वाग् नवार् पदमसमयवादरशंपरायो जारो । विद्वादे वेद सम्मानेहसीयस्य जनाणुपृत्तिवधमो स्वस्ताने ताहे वेद दुविहा लोहो लोहत्वकणे सङ्कृद्वादः । वेदादे वेद फहूनवारं लोधे वेदिरः । किट्टाको सम्बादो लाहाओ । गविर नावो उदयावशियमतरायो नावो शिव्यक्तकेमीय कद्वरुष्णु विपिन्तिहितः । पर्वतन्ति सम्बादसां पर्वाप्तिकस्तान्ति वेद्याप्तिकस्ति । विद्वार्थिकस्ति । विद्वार्यस्ति । विद्वार्थिकस्ति । विद्वार्थिकस्ति । विद्वार्यस्ति । विद्वार्यस्ति । विद्वार्थिकस्ति । विद्वार्यस्ति ।

"एदम्हि पुण्णे ट्विटिबधे जो अण्णो वेदणीयणामागोदाण द्विटिबंधो सो सक्षेत्रजनस्यसहस्साणि । तिन्हं

षादिकम्माण द्विदिबधो अहोरलपुषलगो । लोभसंजलणस्स द्विदिबधो पुभ्वबंघादो विसेसाहिओ ।

लोभवेदगदाए विदियस्स तिभागस्स संखेज्जादिभाग गंतूण मोहजीयस्स दिठदिवंशो मुहुतपुचत्त । णामागोदवेदणीयाण दिठदिवशो संखेजजाणि <sup>\*</sup>वस्सप्तहस्साणि । तिज्हं गादिकम्माणं द्विदिवंशो अहोरत्तपुजतियादो द्विदिवंशादो वस्सप्तहस्सपुजितगो द्विदिवशो जादो । एव द्विदिवंश्वसहस्तेस् गदेस् लोभवेदगद्वा पृष्णा ।

ें काले माय तिषिहमोकहिंडवण गायकंत्रज्ञ स्स उत्यादिगुणसेकी कहा। दुषिहाए मायाए बाविकय-बाहिता पुणसेकी करा। पवसमयमायायोवश्यस्य गुणशेविंगक्ष्वंथो तिषिहस्स लोहस्स 'तिषिहाए, मायाए ब तुरलो। मायावेरपादाविं विसेमाहिको। सब्बनायावेरपद्वाश तिल्यो वेखा लिक्सोवो। सेसाण कम्माण जो गुण पृक्तिस्लो णिक्सेको तस्य सेसे सेसे पंच णिक्सवर्षिद गुणशेविं। मायावेरणस्य लोहो तिषिहो माया दुलिहा मायावज्ञने गक्कमिट। माया तिषिहा लोनो च दुलिहो लोमसजलने सक्कमि

पडममसयमायाबंदगस्स टोण्डं सज्जलगाण दुमासद्विरिणो वयो । सेसाण कम्माणं द्विरिवधो सक्षेत्रक-वस्सात्त्रस्माणं । <sup>२०</sup>पूण्णं पूर्णं द्विरिवधे मोहणीयकजाणं कम्माणं नसंज्जाणो द्विरिवधो । मोहणीयस्स द्विरि-वधो विमेमाहिजो । एदेण कमेण संक्षेज्येषु द्विरिवधत्वस्स्येषु गदेसु चरिमसमयमायावेदगो जावो । ताचे दोष्ट्र सज्जलगाण द्विरिवधो चतारि मासा अतोमुहुतूणा । सेसाण कम्माण द्विरिवधो सखेज्जाणि वस्स— सहसाणि ।

भेनदो से काले तिलिङ्ग माणमोकड्डियूण माणभं कल्लास्य उदयादिगुणसेहि करेदि । दुविहस्य माणस्य आधारित्रवाहित्र गुणभेहि करेदि । जाबिहस्य हि कसायस्य गुणभेहिणस्वेदा जा तस्य पिडवदमाणस्यस्य माणभेदिव स्वाद्या तत्तो विभेत्राहिलो णिक्खेत्व। मेहणोयक्यलाण कम्माण जो एक्समयस्युक्रमाणस्वेप णिक्खेत्व। जिल्ला क्रिकेट मेहे से लिक्सिविद । यहमसम्यद्रमण्याच्याचे प्रक्लेशी णिक्सिते तस्य णिक्खेवस्य मेहे सेने णिक्सिविद । यहमसम्यम्यमण्येदगस्य जविद्या विकास समायः । स्वाद्या । सक्यादि । भेदिवा कर्माण्य दिविद्या से स्वाद्या । माणभेदिवा स्वाद्या माणभिद्या स्वाद समायः पिद्या । स्वाद सम्यम्यवेदगस्य तिष्क् स्वरूपाण । स्वाद्य क्रिकार्य स्वाद स्वा

मे काले तिविह को संमोक हूँ यूग कोहसजगस्य उदयाधिनुगायेडि करेदि । दुषिहस्स कोहस्स आवालिय-बाहिर करेदि । गिंक गुण्येदिधिणक्वो कोस्त्रो कायको । "अध्यसमयस्कोषवेदसस्य बारस्यकृषि क्सायाणं को गुण्येदिधिणक्वोचो तो सेमाण न्याम्मण गुण्येदिधिणक्वेचेण सरिस्तो होषि । जहां मोहणीयवञ्जाण कम्माणं सेसे तेसे गुणसेडि णिक्किवदि तहा एतो गाये बारस्यकं क्सायाण सेते सेसे गुणसेडि णिक्किवस्य । "पद्म-समयकोहवेदगस्स बारस्विहस्स वि क्सायस्य सक्मी होदि । ताचे दिठिदवधी चठणहं सज्जाणामद्ठ मासा पिक्रुण्या । सेसाण "अस्माण दिठिदवधी सक्षेत्रवाणं वस्सतहस्याणि । एदेण कर्मण सक्षेत्रजेसु दिठिदवधते सेसी ग्रेटी मोहणीयस्स वरिससस्यवज्ञिह्हवयां व्याद्मा । ताचे मोहणीयस्य दिठिदवधो चउसदिठस्साणि अंदोमुहुरुणाणि । सेसाण कम्माण दिठिदवधो सक्षेत्रज्ञाणि वस्सतहस्याणि ।

<sup>\*व</sup>तदो से काले पुरिसवेदस्स बचगो जादो ! ताघे चेव सत्तफ्ह कम्माण पदेसग्गं पसत्यजवसामणाए

रै. पुरु ५५ । २. पुरु ५६ । ३. पुरु ५७ । ४. पुरु ५५ । ६. पुरु ६६ । १. पुरु ६६ । ८. पुरु ६२ । ९. पुरु ६३ । ११. पुरु ६४ । ११. पुरु ६५ । १२. पुरु ६६ । १३ पुरु ६७ । १४. पुरु ६८ । १५. पुरु ६९ । १६. पुरु ७७ ।

सम्बम्पणुवसंतं । ताचे येच सत्त कम्मते ओकड्डिय्ण पुरिसवेदस्स जदवादिगुणतेडिं करेदि । छण्हं कम्मसाण-मूब्यस्विक्याहिरे गुणतेडि करेदि । गुणतेडिणिक्सेजो बारसम्ह कसायाणं सत्तम्ह जोकताववेदणीयाण सेसाण च बाउपवज्जामं कमाणं गुलसेडिणिक्सेण तुल्लो । सेसे सेते च णिक्क्येजो । ताचे येव पुरिसवेदस्स द्विदेवची वसीसवस्सतिण पदिगुण्याणि । 'पेजलजाणं द्विदिवंची चउसद्विस्साणि । सेसाण कम्माण द्विदिवंची सक्ते-ज्वाणि बरस्यहस्साणि । पुरिसवेदे अणुवसते जाव इत्त्विदेवो जवसंती एदिस्से अद्वाए सल्लेज्येनु मासेसु गरीसु णामागोदवेदणीयाणमसंक्रंजवस्ताद्विदेवो वर्षा जादो ।

ैताधे अप्पाबहुज कायव्यं । सम्बन्धोवो मोहणीयस्स द्विदिवंदो । तिष्ट्ं वादिकम्माण ठिदिवधो सक्षेज्जगुणो । णामागोदाण ठिदिवथो असक्षेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदिवंदो विसेसाहिओ ।

ैनदो हिटिबर्थनहरूमंत्रु नरेसु इस्थिवरेदसेगरामण्ण अपूचलंत करीह । तापे चेत्र तमोकहिष्णुण साव-लियसाहिर गुलसिंत करीट । इस्टेरील कम्माणं जो गुलसेहिष्मलेवो तिल्लाओं च इस्थिवरेदस् वि । सेसे सेसे च लिखिबर्याच । इस्थिवेट अपूचलते जान गण्य तमयेश्वी उत्तवतो एदिस्सी अहारा सक्षेत्रमे मानेषु नादे प्राणा-क्रमण-स्वणावरण-अतगद्याणमसखेजन्वस्थिविहित्याचे जादो । 'ताथे मोहणीवस्य दिठाँदसधी योधी । तिल्लुं वारिकम्माण हिद्याची असक्येत्रमुणी । णागामोदाण हिद्याची आमे जायो जा विस्तार्थन हिर्द्याची विस्तारिको । आसे चारिकम्माणमसखेजन्वस्यादिहरिताची ताथे चेत्र एपसम्पण णाणावरणीयचन-चित्र दसणावरणोयनिविह पचतराद्याणि उदाणि इदाणियाणि वर्षण जायाणि ।

"वदी सक्केजेमु दि्ठिदिवंगमहस्मेमु गरेसु जानुसायबंट अणुक्सन करेटि। ताचे चेच णव मगबेरमोरू-हृियुण आवन्तियसाहिर युगवेहि गिमिस्तिरि। हररींन क्रम्माण गुणमेहिणक्सवेश सिरमो गुणहेहिणास्वेश। सेते सेते से पिमस्वेश। णवृत्तमवेदे अणुक्सते जाव अनरकरण्डाण ण पाविर एदिस्से अहाण सम्वेजेसु सामेषु गरेसु मोहणीयस्य समस्वेजक्यस्मित्रों द्वित्वयो आदो। 'सामे चेच दृहाणिया वर्षाय्या।

सम्बर्ध्स परिवदसण्यास्त छतु आविकिमासु नदासु उदीरणा इदि णरिव नियमो आर्वाध्यादिकतमु-वीरिजनित । "अभिवादिष्यद्वित मोहणीयस्य अणाणुणिवसकतो, लोमस्त वि सकसो । जापं असम्बन्ध्यदिसको हिदिवयो मोहणीयस्त ताये मोहणीयस्त हिदिवयो योगो । यादिकमाण द्विदिवयो असखेजनृत्यो । णामाणोदाण द्विवयो असखेजनृत्यो । वेदणीयस्य हिदिवयो विमेसाहित्यो ।

े हो िरियमहरसेम् गरेमु असलेज्याण नामयस्वद्धाणपूरीरणा पडिरम्मदि । <sup>भण्</sup>याचे असलेज्यलोग-पडिमागे मामयस्वद्धस्य स्दीरणा ताचे मोहणीयस्य ट्विदिवंची सोतो । चारिकम्माण ट्विदिवंची असलेज्यगुणी । जामागोराण ट्विदिवंची असलेज्यगुणी । वेरणीयस्य ट्विटिवंची विसेमाहित्री ।

ण्देण नमेन द्विष्यन्यमहरमेसु ग्रदेगु तदो एक्टमराहेण मोहणीयस्म द्विदिवयो योवी । णामागोदाणं ठिदिवयो असखेजजनुष्णे । घादनम्माण द्विद्वयो विसेसाहिली । वेदणीयस्स द्विदवयो विसेसाहिली ।

 $<sup>\{1\ \ \</sup>forall\ \ \mathbb{J}_0\ o\ o\ 1\ \ \ \{\ o\ o\ o\ b\ \}\ \ \ d\ o\ o\ o\ f\ \ \ \{\ o\ o\ o\ b\ \}\ \ \ d\ o\ o\ o\ o\ b\ \ \}$ 

ैएवं संसंज्ञाणि टि्ठिवियमसहस्याणि कादूण तदी एक्कसराहिण सोहणीयस्स ट्रिठिवियो योगो । णामागोयाणं ठिवियंगी असंसंज्ञमुची । णाणावरणीय-संस्थावरणीय-अंतराह्याणं ठिवियमो तुस्की विसेसाहिजो ।

ैएवं संसेज्जाणि टिटरिवंशसहस्साणि गदाणि। तदो जण्णो ठिदिबंशो। एककमराहेण णामागोदाणं ठिदिबंशो योगो। मोहणीयस्स ट्ठिदिवंशो विवेसाहिओ। णाणावरण-दंसणावरण-बेदणीय-अंतराह्रयाण दिठिदेवंशो तुल्लो विसेसाहिओ।

ैएदेण कमेण द्विदिबंधमहस्साणि बहुणि गवाणि । तदो अण्लो ठिदिबंधो । एकसराहेण णामागोवाणं द्विदिबंधो बोबो । बदुण्ट कम्माण ठिदिबंधो तुरुले बिसेसाहिको । मोहणीयस्स दिठदिबंधो विसेसाहिको । बत्ती पाए नसंकेज्जबस्पद्विदिबंधो तत्तो पाग पृण्णे पुण्णे द्विदिबंधे अण्ण टिठदिबंबधसंक्षेज्जमुण बसंद्द ।

<sup>प</sup>एदेण कमेण सत्तप्ह पि कम्माण पिलदो० असले०भानियादो ट्विटिक्कबादो एक्कसराहेण सत्तण्ह पि कम्माण पिलदो० संखे०भागिजो ट्विटिबंबो जादो ।

'गत्ती पाये पुण्णे पुण्णे हिरियचे अच्छा हिरियच सखेज्जपुणं वपद्द। एव सखेजजाणं हिरिदंबसहस्साण-मपुष्णा बढ्डी पश्चित्रेयस्य संबीज्जिदिमाणे। 'तैयो भोहणीयस्य जाचे अच्यस्य हिरियदस्य अपुष्णा बढ्डी पश्चित्रेयस्य स्वतंत्रेजना स्थात तार्थे वसुण्ड स्थ्याणं हिर्देशस्य बढ्डी पश्चित्रेयस्य चहुक्यागेण साविरेगेण कण्यन। तार्थे चेव जामागोदाणं विस्वयपण्यिद्धी अद्यप्तितीयन सखेजकमानुणः।

<sup>र</sup>जाभे एसा परिजड्डी ताथे भोहणीयस्य जिट्टियो बधो पिछतोवस । चहुण्ड कम्माण जिट्टियो बंधो पिजरोवम चहुण्ड भागूण। णामागोदाण जिट्टियो। बधो अद्यालिदोवस। एसो पाये ट्रिटिवसे पृणो पुण्णे पिजरोवमस्य सक्षेत्रजीदमागेण बहुबह जित्तया। अणियट्रिजद्वा सेसा अपुल्वकरणद्वा सम्बा च तिर्मयं।

<sup>°</sup>तवेण कमेण पिल्दोवमस्म सलेजकागणरिवङ्गीए द्विटिबंबसहस्सेषु गरेषु बण्णो द्विदिवयो वादो । <sup>°</sup>एव बीइदिय-तीइदिय-चट्टॉदिय-असण्लिटिवशसमगो द्विटिबंदा । तदो द्विद्यसमहस्सेषु गरेसु वरिमसमय-मणियट्टी जादो । बरिमसमयमणियद्विस्म द्विदिबंद्यो मागरोबससदसहस्वपृथत्तमंत्रोकोद्वीए ।

भेते काले अपुश्वकरण पविद्ठो । ताथे चेव अपसस्य उदमामणाकरण णिधनीकरणं णिकाचणाकरण च उन्यादिवाणि । ताथे चेव मोहणीयसा णविद्ववयां आदे । ताथे चेव हस्तरिकरिद्योगाणामेक्करस्य समादस्य उद्देशिगों सिया भयदुगुणणमृतीरयो । तदो अपुश्वकरणद्वाण महोज्यस्यित गदे तदो परभविगणामाणं वययो जादो । भेतते द्विवयमसस्तर्साह मोहीं अपुश्वकरणद्वाण सख्येजेसु भागेसु गदेसु णिहाययाजाओं वयक । तदो सख्येजेसु द्विदियंपसहस्तेषु गदेसु चरितसस्यस्य व्यवस्य पत्ती ।

<sup>3</sup> के काले पढमसम्पयभ्याग्यभी जादो । तदो पढमसमयभ्याग्यद्वतस्स भ्रष्णो गुगसेढिणिषक्षेत्रो पोराणगादो णिक्कोवादो सखेण्यगुणो । <sup>1</sup>कास वरिसमसयभ्यभ्यकरणादो नि भेसे सेसे णिक्को । <sup>11</sup>ष्ट्रो पढमसमयभ्यपापस्तकरणो शक्को सो अतोम्हतिको तित्त् ओ बेच । तेण पर मिया बहुद्रदि मिया हायदि सिया अबहुद्राध्यदि । <sup>3</sup>ष्ट्रममसभ्यपाणस्तकरणं गुगसको बोण्डिण्णो । सब्बक्स्माणमधापबत्तसको जादो । णवि और्त विकासस्कमो अस्ति तीन विकासस्करो बेच ।

उवसामगस्स पढमममयलपृथ्वकरणप्यद्वित जाव पडिवदमाणयस्स चित्रमसमयलपृथ्वकरणे। ति तदौ एसो सखेज्यगुण कालं पडिणियसो <sup>प्र</sup>जवापवस्त करणेण उवसमसम्मसद्धमणुशलेदि। एदिस्से उवसममन्मसद्धाए

१ पु० ८२ । २. पु० ८३ । ३. पु० ८४ । ४. पु० ८५ । ५ पु० ८६ । ६. पु० ८७ । ७. पु० ८८ । ८. पु० ८९ । ९. पु० ९० । १० पु० ९१ । ११ पु० ९२ । १२ पु० ९३ । १३. पु० ९४ । १४. पु० ९५ । १५. पु० ९६ । १६ पु० ९७ । १७. पु० ९८ ।

\$60

क्रभंतरदो क्षमंत्रमं पि पञ्छेज्ज, संजमासका पि गच्छेज्ज, रो वि गच्छेज्ज । 'ख्यु क्राविक्यायु सेसायु बासायं पि पच्छेज्ज । 'बाराज पुण गरो बदि मार्गठ ण सकते जिरदाविंदि तिरक्शविंदि स्पृष्ठमंदि व गर्डु जिसमा देवसदि पच्छिदि । हिंदि तिसु जाउएडु एक्केण वि बर्देण था सकते कासाये व्हसासेटु । 'एदेके कासच्ये जिरसपिट-तिरक्षक्रतोण-स्पृत्तवारीओ ण सच्छिद । एडा सक्या पहचला पुरिस्वेदस्क कोहेण खदिहस्तस्य ।

पुरिसबेटेण चेव मार्णण उविह्टिटस्स णाणतं । त जहा-—बाब सत्तरणोकसायाणमुक्सामणा ताब णिख णाणता 'उविहिमाण वेदतो कोहमुब्दासंबंद । जदेही कोहण उविह्टिटस्स कोहस्य ववसामण्या तरेही चैब मार्णण वि उविह्टिटस्स कोहस्स उवसामण्या । कोषस्स पद्मादिञ्जी चर्ताय । 'कोष्ट्री कोहण उविह्टिटस्स कोधस्स च माणस्स च पद्मादिञ्दी तरेही मार्णण उविह्टिटस्स माणस्स पदमादिञ्जी । मार्ण उवसते एसी सेसस्स उवसामयवस्स माराए कोभस्स च जो कोहण उविह्टिस्स उवसामणिषी तो चेव कायन्त्री।

भगणण उविद्वतो जनसामेगूण तदा पडिवदण्य लोभ बेदयमाणस्स जो पुज्यप्रकृतिदो स्थिती सी वेष विधी कायन्त्रो । एव साथ वेदेमाणस्स । तदा माण बेदय बंदस्य गाणसा । 'ज अहा-—गुणरेडिणिमस्त्रेचे ताव जन्त्रण क्लामाण तेमाण कम्माण प्रणरेडिणिमस्त्रेचेण तुक्लो, तेसे तेसे व णिमस्त्रेची । कोहेण जनस्दित्र-दस्स जनसामगस्स गुणो पडिवदमाणगस्स ब्रेड्डी माणदेदग्रज्ञा एत्तियरेसंजेव कालेण माणवेदग्रज्ञाए अधिष्वद्वत्ता ताचे चेत्र माण वेदेती गाममगस्य जिविह कोहमणुक्संत करित । 'ताचे चेत्र कोकडूंडगूण कोह तिविह पि क्यापित्र्यादिर गुणनेडीण इन्दर्शेस कमाणा गुणनेडिणियस्त्रेयेण सरिसीए णिक्सवदि , तदो तेसे तेसे णिक्सवदि । उपं णाणस माणेण जबटिव्यस्त जनसामगस्स तस्स चंत्र चंत्र पडिवदमाणगस्स ।

"एन ताव विद्याक्षेण णाणत, एको समावणाणत वत्तवस्तामो। "ते वहा। "पुरित्ववेदयस्त माणेण जगैदद्रवस्त उपसामगर्म अधायवत्तकरणमादि कांद्रण जाव चरित्रसमयपुरित्यवेदो ति लित्ति लाणतः। पद्मन-समयवेदगयद्विद्व जाव के हिस्त वदानामग्रवा ताव णाणतः। माणेन प्राचनामाण्यमुवसामणद्वार लिद्य णालतः।

1 उत्तरसंत्रवाणि णाल्य चेव णाणतः। तस्य चेव माणेण उविद्विद्वण्य तते। पविविद्वार्ण लोभ वेदेतस्य लित्य णाणतः। माण वेदेतस्य णित्य णाणतः। माण वेदेतस्य णित्य णाणतः। माण वेदेतस्य णित्य पाणतः । माणे वेदेतस्य णित्य कोहे लिद्य लिद्य पाणतः। स्वाविद्वार्ण लिद्य निविद्यार्थ लिद्य निविद्यार्थ लिद्य निविद्यार्थ लिद्य निविद्यार्थ लिद्याः।

कोषात्रों ओकहिन्द्रवदी गापे लाव अधायवस्तवस्त्रवे नाते। ति।

मावागः उवरिठ्वस्त उबनामगरम केहेंही मावागः पढमर्ग्छियो । जाओ कोहेण उविद्वदस्त कोषस्त व माणस्म व मावार व स्वत्याद्वर्था स्वतर्ग्छियो ताओ तिष्ण पढमर्ग्छियो निर्मिद्धाओ मापाए उविद्वरस्त मावार पढमर्ग्छियो 'पितो माय वेदेतो कोहं व माण व माय व उबसामित । तयो लोभमुवतामतस्त पाल्य पाण्ला । मावागः उविद्वरी उबगामंत्रण पूणे पित्रदमाणास्त लोग वेदयनाव्यस्त विष्य वाल्यं। 'भाग्य वेदेतस्य गाणसं । न वहा-—तिविद्यार मायागः तिवहस्त लोहस्म व गुणकेविष्यक्षेत्रो इदर्रेष्ठि कम्मीह सरिसो सेसे सैमें व णित्रसेवा । तेम चनार्थ माय वेदतो बोकवि्दरिहित । तस्य गुणकेविष्यक्षेत्रविर्मि व इदरकम्मागुण-सेविध्यक्षेत्रेण सरिस काहित ।

<sup>९६</sup>कोभेण उबद्विदस्म उबसामगस्स णाणत्त वत्तद्वस्सामो । तजहा-अतरकदमेत्ते कोमस्स पदमद्विदि करेदि । जहेही कोहेण उबद्विदस्म कोहस्त पदमद्विद्वी माणस्य च पदमद्विदी मायाग् च पदमद्विदी कोमस्स

१ पुरुष १९ १२ पुरुष १००१। अ. पुरुष १०२। ५. पुरुष १०३। ६ पुरुष ४ पुरुष १०५। ६०५। १०५०। १०५। ८ पुरुष १०६। ९. पुरुष १०७। १० पुरुष ११ पुरुष ११ पुरुष ११०। १३. पुरुष ११४. पुरुष ११२। १५ पुरुष ११३। १६. पुरुष ११४।

इत्यिवेदेण उबस्टिटस्स णाणलं बलाइस्सामो । त जहा--- अबेदो सलकम्मसे उबसामेदि । सलाष्ट्र पि य उबसामणदा तुस्का । <sup>प</sup>एद णाणलं, सेसा सब्बे वियप्पा पुरिसवेदेण सह सरिसा ।

णवृं स्वयेदेणोविह्ठरस्य जवसामगस्य णाणस बत्तद्दस्यामो । तं जहा---अंतरदुत्तमयकदे णवृ स्वयेद-मृत्रसामेदि । बा पुरिस्वदेश जवहिठ्यस्य णवृंसयदेदस्य जवसमणदा तर्देही अद्धा गदा ग ताव णवृ सप्येद-मृत्रसामेदि । तदो इस्थिदेन्द्रसामेदि, णवृ सप्येद पि जबसामेदि वेव । तदो हस्यिदेस्स जबसामणदाए पुण्णाए इस्वियेदो व णवृंस्वदेदो च जवसामिदा अवित । "ताथे येव विस्मतम् सथेदो अविद । तदो अवेदो सत्त कम्माणि जबसामेदि । तुस्का च सत्तगृष्ट ए कम्माण जवसामगा । एद गाणत्त शबु सप्यदेश जविह्वरस्य । सेवा विषयमा ते येव कायस्या ।

पैसो पुरिसवेदेण सह कोहेण जविट्टरस जवसामगस्य पढमसमयवपुग्वकरणमादि काहूण जाव पिढबदाणागस्य परिमवसवपुग्वकरणो ति एरिस्से खाए अणि कालसंजुसाणि पदाणि तिसम्पाहकुं वस्तर-स्वामो । त जहा----कालपीया जहिण्या अणुमाणवद्यवक्षीरणद्या । "उक्किस्मा बणुमाणवद्यज्वकर्णाया विसेमाहिया । जहिण्या ट्रिटियमण्डा ट्रिटिव्हद्यजक्षीरणद्वा प जुन्नाक्षी सक्षेत्रगुणाओ । पिडवदमाण-गस्स अहिण्या ट्रिटियक्षया विसेमाहिया । "अतरकरणद्वा विसेसाहिया । उक्किस्मिय ट्रिटिव्हयमण्डा (ट्रिट्टिव्हयमण्डा) (ट्रिट्टिव्हयज्वजक्षीरणद्वा व निसेसाहिया । परिमसमयसुद्धमाणराह्यस्य गुणशेडिणक्षेत्रो सक्षेत्रजगुणो । "त "व गुणशेडिक्षीस्य ति अण्याव ।

जनसंतकसायस्य गुणसेडिणिकां वो सक्षेत्रकानुगो । पश्चिवरमाणयस्य सुद्वमसापराहयद्धा संक्षेत्रकाणा ।
"तस्येत लोमस्य गुणसेडिणिक्वो वे विसाहिको । जनसायस्य सुद्वमसापराहयद्धा किर्ट्टाणमृत्यामणद्धा
सुद्वमसापराहयस्य पदमिट्टा व तिष्णि ति तुल्लाको विसेसाहियाको । जनसामगस्य किर्ट्टाकरणद्धा
सिसाहिया । पश्चिवरमाणगस्य बादरसापराह्यस्य लोगवेदगद्धा सक्षेत्रज्ञाणा । "तस्येत लोगस्य तिवहस्य वि तुल्को गुणसेडिणिक्वेयो विसेसाहियो । जनसामगस्य बादरसापराह्यस्य लोगवेदगद्धा विसेसाहिया । तस्येव पदमिट्ट्यी विसेसाहिया ।

भेपविजयमाण्यस्स कोन्नवेदगद्वा विवेसाहिया। पविवदमाणगस्स गायावेदगद्धा विवेसाहिया। तस्वेद मायावेदगस्स छन्त्र कमाया गुणशैक्षिणस्वेत्र । तस्वेद मायावेदगस्स छन्त्र कमायावेदगस्य । तस्वेद पविवदस्य । तस्वेद पविवदस्य । तस्वेद पविवदस्य । तस्वेद पविवदस्य । तस्वेद प्राप्त विवदस्य । तस्वेद प्राप्त विवदस्य । त्याप एक्साहिया। मायाए एक्साहिया। मायाए एक्साहिया। अवसागमस्य । जन्मागमस्य माणवेदगद्धा विवेसाहिया। मायाए एक्साहिया । विवेसाहिया। विवेसाहिया। क्षाह्म । त्याप । त्याप विवेसाहिया। विवेसाहिया।

रै. पु॰ देरिया २. पु॰ देरेहा ३. पु॰ देरेशा ४. पु॰ देरेशा ५. पु॰ देरेशा ६. पु॰ देरेशा ७. पु॰ देरेदा ८. पु॰ देरेशा ९. पु॰ देरेशा १०. पु॰ देरेशा देदे. पु॰ देरेशा देरे. पु॰ देरेहा देरे, पु॰ देरेशा देश. पु॰ देरेश

**१**८२ जगभवका

हिया । इत्यिवेदस्स जवसामणद्वा विसेसाहिया । "णवुंसयवेदस्स जनसामणद्वा विसेसाहिया । सुदाभवागहणं विसेसाहियं ।

"उत्तसतदा हुगुणा। पूरिसथेदस्य पद्मार्ट्ठ्यी विसेशाहिया। "कोह्नस्य पद्मार्ट्ठ्यी विसेशाहिया।
मोह्र्यायस्य उदमामणद्वा विसेसाहिया। परिवदमाणगस्स जाव असंखेळ्याणं सक्यपश्रद्धाणगुदीरणा दो काको सक्येत्रयुर्णो। उदसामणस्य अवसंख्याण समयपश्रद्धाणगुदीरणाकाको विसेशाहिको। "परिवदमाणगस्स अणियिट्ञिदा सखेळ्युणा। उदसामणस्य अणियिद्गिद्धा विसेशाहिया। पश्चिदमाणयस्य अपुण्यकरणद्धा सखेळ्युणा। उदसामणस्य अपुण्यकरणद्धा विसेशाहिया। पश्चिदमाणसस्य उद्यक्तस्यको गुणतेदिणियस्येने विसेशाहिको।

"ज्वनामगम्म अप्रज्ञरणस्य प्रसम्प्रयमुणविधिणक्षयो विदेशाहिल्रो । उत्वनामगम्स कोष्टराद्वा स्वेज्यपुणा । अयापवस्य ज्वस्त ह्या हिर्जिक्ष्यो हिर्जिक्ष्यो । अयापवस्य ज्वस्त ह्या हिर्जिक्ष्यो । अस्त प्रसम्प्र ह्या स्वेज्यपुणा । अस्त प्रसम्प्र ह्या । अस्त । अस्त ह्या । अस्त व । अस्त ह्या । अस

जनसामगरम जहण्यागो जागागोदाण दिठिदिवशो सखेणजगुणो। वेदणीयस्य जहण्यागो दिठिदिवशो सिसाहिको। तस्त्रेव वेदणीयस्य जहण्यागो दिठिदिवशो दिठिदिवशो विसेसाहिको। तस्त्रेव वेदणीयस्य जहण्यागे दिठिदिवशो विसेसाहिको। तस्त्रेव वेदणीयस्य जहण्यागे दिठिदिवशो विसेसाहिको। तस्त्रेव विद्यागास्य जायागास्य जहण्यागे दिठिदिवशो वे मासा। जवसागमस्य माणवजन्य दिठिदिवशो वे मासा। त्रेवश्यागास्य तस्त्रेव जहण्यागो दिठिदिवशो वे मासा। जवसागमस्य माणवजन्य करणस्य जहण्यागो दिठिदिवशो वस्तारि मासा। जवसागमस्य प्रतिविद्यागो वसारि मासा। जवसागमस्य प्रतिविद्यागो वस्त्रेविद्यागो वसारि मासा। जवसागमस्य प्रतिविद्यागो दिठिदिवशो वसारि मासा। जवसागमस्य प्रतिविद्यागो वहामास्य प्रतिविद्यागो वस्त्रेविद्यागो वसारि मासा।

पिडवरमाणगरस पुरिसवेदस्स जहुण्याको दिठिदिवयो बलीत वस्साणि। तस्समण् चेव सजलणाण दिठिदिवयो सर्वेद्रिव्या में स्विच्याचे प्रतिविद्या में स्विच्याचे प्रतिविद्या में स्विच्याचे स्विच्याचे । विद्याचे स्विच्याचे । विद्याचे स्विच्याचे स्विच्याचे स्विच्याचे स्विच्याचे स्विच्याचे स्विच्याचे । विद्याचे स्विच्याचे एवसमामस्य लाणाणावरण-द्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याच्याचे स्वच्याच्याचे स्वच्याचे स्वच्याच्याचे स्वच्याचे स्वच्याच्याचे स्वच्याच्याचे स्वच्याचे स्वचच्याचे स्वच्याचे स

असामगस्स चरिमो असखेजजनस्सिट्ठिशो बचो मोहणीयस्स असखेजजगुणी। पिडवस्माणगस्स पद्मो असखेजजनस्तिट्ठिशो बचो भोहणीयस्स असखेजजगुणी। उत्तरामगस्स पारिकम्माण चरिमो असखेजजवस्ति हिटियो बचो भोहणीयस्स असखेजजवस्ति हिटियो बचो असखेजजाणा। 1 वर्षाद्रवस्माणगस्स उद्यो अखेजजवस्ति हिटियो बचो असखेजजगुणी। 1 वर्षावस्माणगस्स ज्ञान्या। उद्यो । असखेजजगुणी। उद्यो । उद्य । उद्यो । उद्यो

ेश्वाणावरण-दश्यावरण-वेरणीय-अंतराह्याण पांक्टोबसस्स सक्षेत्रविभागियो पढमो हिर्हादक्यो १. पु० १२६। २ पु० १३०। ३. पु० १३१। ४. पु० १३२। ५. पु० १३६। ६. पु० १३४। ७ पु० १३५। १. पु० १३६। १. पु० १२८। ११. पु० १४८। १२. पु० १४०। १३. पु० १४१। बावंबेण्डानुषो । योङ्गीयस्य पर्कियोयस्य संबोध्ययिकामिनी पढमो दिव्वविष्यो विवेशाहियो। वरिमाहितिब्बंद्रयं संबोध्ययमं । 'चालो दिव्योधो परिहासपुर पर्कियोवपहित्योखो वंगी कायो तालो हित्योखो संबोध्ययमानी । पर्कियोपमं संबोध्ययमं । वर्षियदिहस्स पद्यस्थयमे दिव्यदिव्ये संबोध्ययम् । पर्विवयस्थयस्य वर्षियदिव्यस्य वरिस्ताममे दिव्यविषयो संबोध्ययम् । 'वयुष्यवरणस्य पद्यस्थयर् दिव्यविषये संबोध्ययम् । पर्विवयस्थयस्य अद्यक्षरस्यस्य वरिस्तासर् दिव्यविषयो संबोध्यस्य ।

पविवदमाणयस्य अनुव्यक्तरणस्य चरिनसमार् हिटेरिसंतकम्यं संबोच्चपुणी। विविवसाणयस्य अनुव्यक्तरणस्य व्यक्तसम्ये तिर्देशस्तकम्यं निवेदसंतकम्यं निवेदसंतकम्यं

## १५ चरित्तमोहक्खवणाअत्याहियारो

प्यित्सानेहिगीयस्त सवणाए जापायरणकरणात् अपुण्यकरणात् अपितिहिरुपणात् व स्वाजी विक्रिय कि अद्याजी एपार्थविष्य कि एपार्थिय विक्रा कि विक्रिय कि वि

भैकाणि वा पुलबनद्वाणि सि विहासा । एत्य पयडिसंतकम्म द्वित्संतकम्ममणुभाषसंतकामं वदेश-संतकमभे च मित्रपञ्ज । भैक वा असे जितंत्रवि सि विहासा । एत्य प्रविज्ञयो द्वितियो समुजासकी पदेससंबो च मित्रपञ्जा । कदि भैकावित्यं पवित्रति सि विहासा । गुलप्रवृत्तीको सम्बद्धानो पविस्ति । करस्प्याजी ने जालो मस्य तालो पविस्ति । कदिव्यं वा प्रवेषनो सि विहासा । भैक जातम-वेदमीय-वज्जाण वेदिजनाणाण कम्माण पवेदसी ।

के असे सीयदे पृष्णं बयेण उदएण वा ति विहासा । योणपिबितियमसार-निष्ण्यत-वारह्यकसाय-करित-नोग-इत्यिवेरणहम्ययेद सम्बाणि येव बाउपाणि परियममाणावी गामाओ सहुद्वाली कम्बाको येव मनुगतद-नोराजियसरोर-जोराजिय "प्तरीपंग-वश्चरिसहस्वरूण-पणुस्ताव्याभोण्याणुष्या-कारावृक्त्या-गामाओ व सुद्वाली गीचागोव च एदाणि कम्बाणि वशेण वोण्डिक्यणाणि " योणपिबितियं मिण्डत-सम्प्रस-सम्भामिण्डत-वारसक्साय-गणुसागयवज्ञाणि आउगाणि गिरियगद्द-तिरिक्त्यनदेवस्पाणीग्गामाओ आहार्तुः च वज्यत्रिह्मस्वयन्त्रज्ञाणि हेसाणि संवद्याणि मणुपत्रकृष्यक्षामाणुद्धली कपण्यत्यामां अहार्तुः च वज्यत्रिह्मस्वयन्त्रज्ञाणि होसाणि सम्भाणि उदएण वोण्डिक्त्याणां । वंतरं वा काहि क्रिक्या के संकामागो कहि पि बिहासा । येण ताव ज्ञेष करित, पुरदो काहिद पि खंगरं।

र. पुरु रथर। २ पुरु रेश्व। व. पुरु रथर। ४. पुरु रथ८। ५. पुरु १५०।६. पुरु १५८। ७. पुरु १५३। ८. पुरु १५४। ६. पुरु १५५। १०. पुरु १५६। ११. पुरु १५७। २२. पुरु १५८।१३. पुरु १५५।१४. पुरु १५५।१५ पुरु १६०।१६. पुरु १६१।१७. पुरु १६२। १८. पुरु १६६। १६. पुरु १६४ २०. पुरु १६५।१२. पुरु १६६।

कि द्विप्ताचि कम्माचि वसुधानेषु केसु वा ? जोवट्टियुम केकाचि कं आनं परिजयनादि सि विहास । एवीए साहार द्विप्ताची अनुभागवादी व द्विची भविषे ') तती हमस्त वारिसम्बन्धभाषसम्बन्धस्य स्टूम्माच्य गरिव द्विप्ताची अनुभागवादी वा । ते काले वो वि धादा वदित्तिहिति । प्रसमसम-स्यूम्मकस्य विविष्ट द्वितिस्यवयानादादी । अनुभागवादी व सावादी । त पृथ अन्यस्यस्य कम्मानमक्षेत्रा भाषा ' कम्मानमक्ष्य अनुभकत्यं वदादि त्याव्यवस्य स्थायानुम्य कस्यस्यामी । ते खहा । अनुम्कर्षणे प्रस्तिद्विष्ट वहुण्याये योव । उपकस्य प्रस्तिन्त्रम्य । अनुभागवादी प्रस्तिक्ष्यस्य स्थायान्त्रमानि ते खहा । अनुम्कर्रणे प्रस्तिद्विष्ट वहुण्याये योव । उपकस्य प्रस्तिन्त्रम्य प्रसादम्य प्रसादम्य स्थायन्त्रम्य स्थायन्त्रमानि ।

\*वहाः दशममोहशीयस्य उत्पामणाए व वगमनोहणीयस्य स्वत्रणाए व कशायाणमृत्यासमार व प्रदेशिक तिस्वातास्याण आणि अयुवकरणाणि तेतु अपुष्करप्येषु वक्षप्रदिशिकत्रय वहण्यय पिल्योजस्य क्षेत्रविद्यासाने, वक्ष्यस्य सामरोदमप्पता । एत्य पुण अस्यायण स्वत्रणा व अयुवकरण तिस् अपुष्क-करणे व्हर्मादृष्टिकत्रयं स्वृत्रणयं पि उनकरस्य पि पिल्योजस्य संखेल्ववित्रानो ।

<sup>9</sup>रो कसायक्वावना अपुन्वकरण समग पिट्टा। एकस्स पूर्ण द्विरसतकम्म संबेज्जगुण, एकस्स द्विरसंतकम्म सक्षेज्जगुणहीण। जस्स संबेज्जगुणहीण द्विरसतकम्म तस्स द्विरसंद्रयादो सदमादो संबेज्ज-गृणद्विद्वरतकम्मियस्स दिठसिंदं पदम सक्षेज्जगुणं, विदिशादो विदिश सक्षेज्जगुणं। एवं तिद्यादो तिस्वं । एवेक कोम सम्बन्धि अपुन्वकरणं जाव करियादो टिस्सिंदयशादो ति तदिसादो तिहमं संबेज्जगुणं। में स्वा दिविद्यां स्वाप्तक्रमा अपुन्वकरणं।

अपुन्करणस्य पदमसमए वाणि आवासयाणि ताणि वलहस्यामो । तं जहा—िर्टिएलंडयमानाइर पिकारेकस्य स्वयं क्षेत्रविक्षानो । वे जल्पस्याणं कम्माणमणंता भागा अपुनागकंदयमानाइर । पिकारेकमस्य संखेजविष्मामो द्विदिवंषणं जोसरिदो । गुणसेढी उदयावित्रयाहिरे णिरिक्स्ता अपुन्वकरणद्वादो अणियिट्ट-करणद्वादो । वे जण्यस्यकम्मा गा वर्ज्यति तीतं कम्माण गुणसकमो जादो । तदो रिटिब्स्टिस्य मुक्त स्वाप्तिकम्मा स्वयं प्रित्यं मान्यस्य हिर्दिक्ष मान्यस्य स्वयं स्वय

एको विस्यसमए णाणक्तां त जहा-गुणतेडी असल्लेञ्जगुणा। तेसे च णिवलेबो। विसोही च सर्णतगुष्पा। सेसेसु आवास्ययेसु परिय णाणक्तं। एवं जाव पढमाणुभाषत्वढयं समक्त क्ति। तदो से काले अस्म्यमुभाषत्रेष्ठयसाग्रह्मदं।सेस्यस्य अर्णता भागा।

एवं सक्तेज्ञेसु अणुआणकडयतहत्तेसु गवेसु अण्यानगुआणकंडमं पडमट्टिनिकडम थ । ओ च पडम-सनए अपुन्यकरणे टिटिनिकंचो पवडो, एवाणि तिष्णि वि समर्ग णिटिट्डाणि । एवं टिटिनिकंसहस्तेहिं गवेहिं अपुन्यकरणडाए सक्तेज्यतिमाने गरे तरो णिहा-पम्पाणं वंचकोष्ण्येदो । ताथे चेव ताणि गुणसक्तेण सम्माण 1 वि वर्षो हिन्दिकंसहरुतेसु गवेसु परमिवणामाण वंचकोष्णेदो आदो । तदो ट्रिनिकंससरुतेसु गवेसु वर्षारसक्तवसम्बन्यकरण पतो ।

ेचे काले वकसस्वकाण्यही बादो । प्रकारमञ्जूलिकहिस्स वालाकाण नरहस्सामो । त जहा-"प्रकारमञ्जूलिकहिस्स वर्णा द्वित्वका पाँठविवास्स संकेष्टवामा । अण्याम्ग्रामाणकाय देवस्य अण्या भागा । अण्यो द्वित्वमां पिठानेकास्य साकेण्यास्माणे होणो । प्रकाहित्वका वित्य त्रुण्यासो उत्तकस्वत्य सामेणभागुस्तर । "प्रकार दिवासका विद्यास्तिक विद्यास्तिक विद्यास्तिक विद्यास्तिक प्रकार । स्वति प्रकार हार्स । द्वित्व-क्षंत्रणभागुस्तर । "प्रकार दिवासका विद्यास्तिक विद्यास्तिक विद्यास्तिक विद्यास्ति । प्रकार । स्वते प्यक्षित विद्यास्तिक विद्यासिक विद्यास्तिक विद्यासिक व

<sup>8. 90 1401 ? 90 1401 3. 90 1491</sup> X. 90 1801 4. 90 181 1 6. 90 1881 B. 90 1881 1 7. 90 1881 1 80. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1 8. 90 1881 1

सम्बक्तम्याणं यि तिष्णि गरणाणि बोच्छिण्याणि । सङ्ग — जन्मसन्यन्तवसामणावरणं णिवसीकरणं णिकाचचाकरणं च एदाणि सम्बाणि पढमसभववणिवर्ष्ट्रिस्ट आवास्याणि वस्त्रविद्याणि । से काके एदाणि ग्रेण, गर्वार गृणकेंद्री वसंखेण्यमुणा । रेसे सेटे च णिक्सीयो । विशोक्षी च वर्णत्युष्णा ।

ैएवं सक्षेत्रजेषु िरिदेश्पत्तस्तेषु गवेषु तदौ बण्णो हिर्ठिदंशी लक्षणिहिरुदिवंशतम्मो जादो । तदौ स्विज्जेषु हिर्ठिदंश्यत्तस्तेषु गवेषु चर्वारिद्यहिर्ठिदंशतम्मो जादो । <sup>3</sup>एवं तेर्द्विश्यत्ममो जीदे दियसम्पी एइप्तियत्ममो आदो । तदो एइप्तिवंश्वतम्मो हिर्द्वश्यादे हिर्देवश्यादे हिर्द्वश्यादे हिर्द्वश्यादे हिर्द्वश्यादे हिर्द्वश्यादे हिर्देवश्यादे हिर्द्वश्यादे हिर्द्वाद हिर्द्वश्यादे हिर्द्वाद हिर्द्वश्यादे हिर्देवश्यादे हिर्

जाये णामा-गोराण पिलरोबमिट्ठियमो अंघो ताथे जप्पाबहुत्वं नसहस्तामो । "लं जहा-- जाना-गोर्वाणं ठिवियंचो योगो । जाजावरणीय-वसणावरणीय-वेदणीय-अंतरावदाणं दिठिव्यंचो विसेसाहित्यो । अनेहणीयस्य ट्रिट्रबयो सिसेसाहित्यो । अदिनक्तंत सन्वे ट्विटियंचा एरेण जप्पाबहुक्षितिष्ट्रणा गदा । सदो जामा-पोकाण परिवरीयमट्टिटियं । संघे पृष्णं जो जण्णो ट्विटिययो सो संबेण्यगुणहीयो । क्षेसाणं कम्माणं ट्विटियांची विसेसहीणो ।

"ताचे वापाबहुर्ल । णामा-गोदाणं दिठिषवयो योगो । यहुण्हं कन्याणं दिठिषवयो तुस्की संबोज्जगुणी । मोहणीयस्त दिठिषवधो विक्षेसाहिको । एदेण क्रमेण संबोज्जाणि दिठिषवंशहस्ताणि गदाणि । तदो णाणा-बरणीयद्यणावरणीयवेषणीयक्षराध्याणा पिठिशोवसादिठिष्यो बचो कावो । ताचे मोह्यणीयस्त तिमापुत्तर-पिठिशोवसिट्ठिषियो वभो जावो । तदो जन्मो दिठिषवधो चहुण्ह कम्माणं संबोज्जवृत्वीणो । 'ताचे बण्या-बहुका । णामानोदाण दिठिषवधो योगो । चहुण्ह कम्माणं दिठिषवधो स्रोजक्युणो । मोह्यणीयस्त दिठिषवंशो सर्वोज्जवृत्यो ।

ण्टेण कमेण ससेज्जाणि टिठिदिवससहस्साणि गदाणि । तदो मोहणीयस्स पिल्दोवमदिठिवनी बंको । सेसाण कमाण पिल्दोवसस्स सखेज्जिदमागी टिठिदिवने । एदिह टिठिदिवने पुण्णे मोहणीयस्स हिठिदिवने पिल्दीवस्स्स संसेज्जिदमागो । तदो सन्वीतं कमाणं टिठिदिवनो पिल्दोवसस्स संसेज्जदियागो नेव । त्रावे कि अप्पाबहुलं । णामा-गोदाणं दिठिदिवनो बोनो । णागवरण-दंबणावरण-वेवणीय-जंतराहमाणं दिठिदिवंनी सक्जजताणो । मोहणीयस्स टिठिदिवंगो संसेज्जगुणो । एदेण कमेण संसेज्जाणि टिठिदिवंससहस्साणि गवणि ।

तदे अगणो ट्विटिबनो जाचे णामा-गोदाणं पिछवीनमस्स ससंस्रेज्यविभागो ताचे होसाण कम्माणं ट्विटिबनो पिछत्रोनमस्स ससंज्यविभागो । 'ताचे अप्याबद्धत । णामा-गोदाणं द्विविदायो जोगो । चदुष्ट्यं कमाण ट्विटिबनो ससंस्रेज्यपुणी । मोहणोयस्स ट्विटिबनो संस्रेज्यपुणी । तदो संस्रेज्येसु ट्विटिबनो स्वर्धाः स्त्रेसु गदेशु तिष्टु पादिकम्माण वैदणोयस्स च पछिलोनसस्स असस्येज्यदिमाणो ट्विटिबनो जादो ।

तार्षे जप्पाबहुक'। जामा-गोदाणं दिठदिवधो बोबो। बदुष्कु कम्मापं दिठदिवधो स्रक्षेण्यपुणी। मोहणीयस्स दिठदिवधो सम्बर्धणणुणो। तदा सम्बन्धेस् दिठदिवधस्त्रस्तेष्ठु गरेतुः मोहणीयस्त वि पण्डियेन-मस्स असंकेण्यपिमाणी दिठविवधी जायो। तार्षे सम्बन्धि एन्लियेष्मस्य सम्बन्धेण्यपिमाणो दिठदिवधी वार्षे। तार्षे दिठदिवधेकम्मं सागरीवमसम्बन्धपुण्यपमंत्री वस्वस्वस्थस्यः।

१. पुरु १८४ । २. पुरु १८५ । ३. पुरु १८६ । ४. पुरु १८७ । ५. पुरु १८८ । ६. पुरु १८९ । ७. पुरु १६० । ८. पुरु १९१ । ९. पुरु १९२ ।

"बार्ष प्रस्तवार मोहलीयस्म पिछवीयमस्म शस्त्रकेणविभागी हिरुदिवशे वादो तार्थ अध्याबहुळगामा-मोदार्ण हिरुदिवशे वोस्त्रो । जपुण्हं कम्माण हिरुदिवशो सुरुठो सस्योजनुत्रो । मोहलीयस्स हिरुदिवशे स्रतसंक्रमुत्रा । एदेण कमेण सक्षेत्रबाणि हिरुदिवशसहस्साणि गदाणि । तदो जन्दि अण्यो हिरुदिवशो तस्त्रि एक्कसरहिंग ज्ञामातीदार्ण हिरुदिवशो योबो । जबुण्हं कम्माणं हिरुदिवशो तुरुठो सस्योजनुत्रों । मोहणीयस्स हिरुदिवशो स्वसंक्ष्यपूर्ण ।

ैश्वेण क्रमेण संबोजवाणि ट्रिटिववणसहस्वाणि गादाणि । तथी व्यक्ति अच्छो हि्रिटिवची तम्ब्र् एक्क्सरहित्र मोहणीयस्य ट्रिटिवंचो बोको । णाय-गोदाण ट्रिटिववो असंबंधकवृष्णो । चाउण् कम्माण ट्रिटिवंचो तुस्को असंबोजवृष्णो । एवेण कमेण संबोजवाणि ट्रिटिवंचसहस्वाणि गदाणि । तथे व्यक्ति कच्चो ट्रिटिवंचो तम्ब्रि एक्कसरहित मोहणीयस्य हिर्टिवंचो बोको । णाया-गोदाणं ट्रिटिवंचो असंबोज्ज-गुणो । तिष्हं चादिकम्माणं ट्रिटिवंचो असंबोजवृणो । वंदणीयस्य ट्रिटिवंचो असंबोजवृणो ।

"एवं सखोचवाणि ट्रिटिबयसहस्साणि गराणि । तदो बण्णो ट्रिटिबयो एक्टसराहेण मोहणीयस्म ट्रिटिबयो मोबो । तिष्क चाटिकम्माणं ट्रिटिबयो जसखेच्याचा । णामा-गोशाण ट्रिटिबयो जसखेच्याचा । वेश्योचस्स ट्रिटिबयो सिक्साहिसो । गरेणेव कसेण संखेख्याणि ट्रिटिबयसहस्माणि गराणि । तदो ट्रिटिसतहरूममत्सीच्याट्टिटिवयोण समा नाथा । तदो छलेच्योसु ट्रिटिबयसहस्सानु गरेमु चर्डारिवर्याट्टिब-वेयो समा बाद । एव तीह दियाची दियाद्दिब्बयंण समा वाद । "तदो सक्षेत्रजेसु ट्रिटिवयसहस्सेसु गरेमु चर्डारिवर्याट्टिब-वेयो समा बाद । एव तीह दियाची दियाद्दिब्बयंण समा वाद । "तदो सक्षेत्रजेसु ट्रिटिवयसहस्सेसु गरेसु एह दियदिट्टिबयभेच समा ट्रिटिवरसकम्मं जाद ।

तदो सक्षेण्येतु द्विरिवयसहस्तेतु गदेतु णामागोदाण पिल्योवमद्विरिवसत्तम्म आदः। तावे यदुण्ह् कम्माण रिवड्डपिलदोषमद्विरिवसंतकम्मः। मोहणीयस्सः व वेपिल्योवमद्विरिवसत्तम्मः। गृदिम्म द्विरितवरू उपिल्यण्णे णामानीदाणं पिलदोषमस्य सक्षेण्यदिभाषिय द्विरिवसत्तमम् । ताघे अप्पावहुत्रः। सस्वरुवोध णामा-गोदाणं दिवरिवसत्तममः। चउण्ह् कम्माणं द्विरिवसत्तमम् तुस्लं सक्षेण्यनुषः। मोहणीयस्सः द्विरिवसत्तमम् विसेलाहियः।

द्दिण कमेण द्विरिकंडयपुथले वर्षे तदो चतुष्कः कम्माणं पित्रदोवमद्विरिसतकम्म । ताघे मोहणीयस्त पित्रदोवम सिमामुलरः द्विरिसतकम्म । "तदो द्विरिकंडय पुष्णे चन्नुष्यं कम्माण पित्रदोवमस्स सखेज्यांदमागो दिर्विरिकंडमम्म । ताथे व्यायाह्मकः—सञ्जयोगं जामा-जोराण दिर्विरिकंडमम्म । चतुष्कः कम्माण द्विरिकंडमम्म तुरुण सखेजन्याणः । मोहणीयस्य द्विरिकंडमम्म संकेजन्या ।

करा द्विरिक्षवयपुण्लोण मोहणीयस्य द्विरस्तकम्म पश्चिमेषम् वार । तयो द्विरिक्षवयपुण्लो तराष्ट्र समाण पण्डियेनम्स संबेश्वादिमाणो द्विरस्तकम्म जाय । तते संबेश्येषु द्विरक्षवयस्यस्येतु पद्विष्ठ प्राथा-गोदाण पश्चित्रमास असंबेश्वादिमाणो द्विरस्तकम्म जावः ताये क्याबहुत्य-स्वरक्षयो णायागोदाण द्विद्य-सं-कम्म । षण्डक् कम्माण द्विरिक्षतकम्म तुरुश्यसक्षेत्रपुण । मोहणीयसम् द्विरस्तवसम्म सक्षेत्रयुणं ।

ौत्दी ट्विटिखडयपुष्तिण खउन्ह् कम्माण पिन्दिबसस्त बरःखेज्बदिभागो ट्विटिसंतकम्म आद । तावे अपाबहुर्थे —णामानीदार्ण ट्विटेसंतकम्म बोव । चटन्न् कम्माण ट्विटिसतकम्म तुरुधस्त्रकम्म तुरुधस्त्रकम्मयास्य त्रीहणीयस्य ट्विटिसतकम्मयासंखेजगुणा । तदी ट्विटिखडयपुष्पतेण मोह्णोयस्य ति पिन्दिवस्तरकम्म अत्य अत्य विभागो ट्विटिसतकम्म नाद । तावे व्यपाबहुर्व । जणा—णामानीदाण ट्विटिसतकम्म योव । चहुण्ह् कम्माणं ट्विटिसतकम्म नुरुधमस्वेजवृणा भोहणीयस्य ट्विटिसतकम्म अस्वेजवृण्य । एवेण कमेण कंक्रेणवाणि दिठिविवां वसहरूवाचि नवाणि । तथी णामाणीवाणं हिरिसंतकमा बोलं । मोह्योवस्थः हिट्जिवां तक्यसस्य व्यव्यव्यक्षं । चडल्कं कम्माणं दिट्जिवां तकमा हुल्कमसं वेण्युणं । तेषो दिट्जिबां व्यव्यव्यक्षं गरे एकस्तराहेण मोह्यां वस्स्य हिट्जिव तकममा थोतं । णामा-गोदाण दिट्जिव तकममा सेवां । वामा-गोदाणं हिट्जिव तकममा योत् । वामा-गोदाणं हिट्जिव तकममा योत् । वामा-गोदाणं हिट्जिव तकममा योत् । वामा-गोदाणं दिट्जिव तकममं वस्स्य व्यव्यक्षं । तथा दिट्जिव तकममं योत् । वामा-गोदाणं दिट्जिव तकममं वस्य वस्य वस्य वस्य वस्य विवास वस्य विवास वस्य विवास वस्य विवास विवा

तदो ट्रिटिखंडयपुषरोण मोहणीयस्य ट्रिटारशतकस्य बोवं। तिष्हं बादिकस्माणं ट्रिटिखंतकस्य असंखे-जवार्णः बेण्णीयस्य ट्रिटिसंतकस्यं विसेशाहिय । <sup>®</sup>एदेण क्रमेण सङ्गेज्याणि ट्रिटिखंडयसंहस्साणि गदाणि । तदो असंखेज्याणं स्रथपपदद्याणमुदीरणा । तदो सलेज्जेषु ट्रिटिखंडयसहस्सेषु गदेषु अट्ठब्हं कसायाणं सकामगो ।

विदो बट्टकसाया दिविष्कंडयपुण्तेण सकामिण्यति । अट्ठण्ड् कसायाणामपिण्यमिट्विर्धंकर उपिकणो तींस संतकस्मामानिण्यपिट्व सेस । तारो दिविष्कंडयपुण्तेण णिष्माण्यानिया पर्यस्त ।
गिर्वेष्ठं संतकस्मामानिण्यपिट्व सेस । तारो दिविष्कंडयपुण्तेण जिल्ला ।
गिर्वेष्ठं स्वरूप्तरी अपित्व स्वरूप्त स्वर्षाम्य सामानिया । यत्रो इत्यूप्तरीण आपित्व दिविष्कंडयपुण्तेण प्रविष्कं स्वरूप्त ।
गिर्वेष्ठं स्वरूप्त स्वरूप्त स्वरूप्त सेस सेस स्वरूप्त स्वरूप

त्ततो दिठदिकावयनहर्रमेषु गरेसु अर्णा दिठदिकावयनणण्यानाकावयनणणो दिठदिक्षेत्रो अत्तरिद्वतीको व उपकोरेषु क्लारि कि एवाणि करणाणि सममगावणो कार्ष कार्षु । "बहुक्त सक्कणाण पावक् णोकसाय-वेदगायागवेदिस तरमक् कम्मणयस्य । हेसाल कम्मणं पारिय अतर । पुरिपवेदस्स क कोहसंजल्लाकं व पदमरिद्विद्वतानुस्तानेत मोनुष अतर करिद । हेसाल कम्मणयावित्य मोनुष्ण अतर करिद ।

ण्याक्रो अंतरिहरुदीओ उक्कीरित तासि पदेसमामृकीरमाणियासु द्रिट्टीयू ण दिश्वित । 'जासि पपडीण पडमिट्टीयी अस्ति दिस्से पडमिट्टिरीए जाओ सपित् दिरुटीओ उक्कीरित तमुक्कीरमाणमं पदेसमां समुद्धि । अथ जाओ वक्कीत पपडीओ तासिमानासुक्षिष्ठियुण जा बहुष्णिया णिलोट्टिरी तमार्थि कादूण वश्वमाणायासु दिरुटीयु उक्कीहुज्यदे । अंपित कादिल्यामाणायासु दिरुटीयु उक्कीहुज्यदे । अंपित कादिल्यामाणायासु दिरुटीयु अक्णमण्यामालाव्या । 'जी व जंदरे उक्कीरिज्यमाणे दिरुटिययो पबदो ज च दिरुटियंचय जा च वंतरकरणद्वा प्राणि समर्ग णिट्टिपियमणाणि चिट्टियामा । वे काले पडमियसमयुक्तमयक्कर ।

ताचे वेद गवु सम्बेदस्स बाजुनकरणसकामगो । मोहणीयस्स संबेज्जवस्तरिहिदोशो वयो । मोहणीयस्स एगट्ठाणिया वयोदया । वाणी कम्माणि व्याति तिसं क्ष्यु आविष्ठाषु पदायु उदीरणा । मोहणीयस्स आणु-पुत्रविकंसो । कोहराज्ञव्यस्य अवक्सो । एदाणि तत्त करणाणि कंतरदुसमयकदे आरढाणि । <sup>प्र</sup>तदो सस्वे-जजेतु दिहारिकंबरमहस्सेयु पदेशु णयु सम्बदो वेकाणिज्ञ्याणी संकारिया

त्यो के काले इत्विवेदस्य पडमसमयसंकामगो। "'ताचे अव्यं दिठिरसंडयमण्यानगुमागसंडयमण्यो दिठिरसंघो च आरद्वाणि। तयो दिठिरसंडयपुपसंग इत्यावस्यस्य साम्राह्म क्षेत्राच्या संस्थेक्ष्यात्रामा गर्द गाणावरण-दंसणावरण-अंतराह्याणं तिष्यं माध्यिमाणं संस्थावस्यस्य दिठिरसंग वेषो। ""तदो दिठिरसंघपुयसंग इत्यिवेदस्स कं दिठिरसंत्यस्य हे सम्बमागास्य । सेसाचं कमाणं दिठिरसंगकमस्य सर्वोक्ष्य मागा आपाइदा। तिस्व् दिठिरसंत्यस्य पूर्ण इत्यिवेरी संस्थामाणा संस्त्रो। ताचे चेत्र मोहणीयस्य दिठिरसंत्यकम्य संस्थेक्या पात्रास्य संस्था

<sup>98</sup>से काले सत्तव्ह गोकसायाणं पढमसमयसंकामगो । सत्तव्ह गोकसायाणं पढमसमयसकामगस्स ट्ठिदि-

१. पुरु १९९ । २. पुरु २०० । १. पुरु २०१ । ४. २०२ । ५. पुरु २०३ । ६. पुरु २०४ । ७. पुरु २०५ । ८. पुरु २०६ । ९. पुरु २०७ । १०. पुरु २०८ । ११. पुरु २०९ । १२. पुरु २१० । १३. पुरु २११ ।

वंपी योहणीयस्त योबी । गाव्यावरण-वंसणावरण-वंतराष्ट्रयाणं ट्रिटिबेची व्यव्यावनुष्टी । वामा-गोवाणं ट्रिटिविबंधी-व्यव्याज्यानुष्टी वेदणीयस्य द्विटिबंची विवेसाहिको । ताचे द्विटिबसकम्यं मोहणीयस्स कीचं ।

िलण्ं पादिकम्माणं द्विदिश्तकम्मनसबोज्जालां । जामा-नोदाणं द्विदिश्तकम्मनसंबोज्जालां । वेद-णीयस्य द्विदिश्तकम्मं विदेशादियं । यदणदिद्विद्यक्षणः पुज्यं त्रोहणीयस्य द्विदिश्तकम्मं संबोज्ज्यपुण्यं । सेसाणं द्वितंतकम्मसालोज्ज्यालहोणां । तदा दिव्दिव्यं नामा-नोदः वेदणीयाणं ससंबोज्ज्यपुण्यहोणाः वदा सिक्तम्माणं दिव्यं नामानादः वेदणीयाणं सखेज्ज्यस्याणि दिव्यं दिव्यं नामानादः विद्यालया स्वाल्यं स्वाल्यं स्वालयं स्वालयं स्वालयं स्वालयं । तदी द्विद्यं नामानादः वेदणीयाणं सखेज्ज्यस्याणं दिव्यं नामानादः वेदणीयाणं सखेज्ज्यस्याणि दिव्यं विद्यालयं स्वालयं । तदी द्विद्यं स्वालयं स्वालयं स्वालयं । मत्रालयं नामानादः वेदणीयाणं सखेज्ज्ञ्यस्याणं व्यालयं चित्राव्यं । तदी द्विद्यं स्वालयं स्वालयं । चेदरो ताप पादिकमाणं द्वित्यये दिव्यं विद्यदेखणः व पूर्णे पुण्यं द्विद्यं स्वालयं । एवेदि स्वेद द्विद्यवेद्यं प्राण्याणां । स्वालयं प्राण्यं द्विद्यं प्राण्यं द्विद्यं विद्यं विद्यं

पंदेण क्षेण वा जाव सराज्यं शोकनायाण सकायगस्य परिसद्धिवक्षंचो सि । सराज्य मोकसायग्यं सस्माप्ता स्वित्या प्रियंतिकरस्य स्वद्र सरसाणि । संवक्षणण क्षेष्ठस्य सरसाणि । सेवाणं कम्माणं संकेणवाणि वस्सस्य परिमा ट्रिवियो परिवर्तिकरम्य पुण वाविकरमाण च्युण्यं पि सर्वेत्रणावि वस्सस्य स्वामाणि । सामान्योद-वैयोवाणमस्योव-व्याणि सरसाणि । आरायो द्वसम्बकरावो पाये छण्णोकसाए क्षेचे सस्यकृति, ण अण्णोत्व कम्बि व । प्ररिक्षवेदस्य रोजायनियानु पदमिट्टवीए सेसासु आगाल-परिक्षाणाजे कोण्डिकणो । वस्तिट्टवीए येव उदीरणा ' स्वामान्याद्या आवन्तियानु पदमिट्टवीए सेसासु आगाल-परिक्षाणाजे कोण्डिकणो । वस्तिट्टवीए येव उदीरणा ' स्वामान्याद्या सेसाय स्वामान्याया स्वामान्याया स्वामान्याया स्वामान्याया स्वामान्याया सम्बन्धा । पुरिक्षवेदस्य संत्याया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया । प्रतिवर्वस्य संत्याया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया । प्रतिवर्वस्य संत्याया सम्बन्धाया सम्बन्धाया सम्बन्धाया । प्रतिवर्वस्य संत्याया सम्बन्धाया सम्बन्धाया । प्रतिवर्वस्य संत्याया सम्बन्धाया सम्बन्धाया ।

"ते काले अस्मकण्यकरण पश्चितिहिंद। अस्तकण्यकरणं तात्र ययणिण्यः । इसो तात्र श्वनकाती। अतरङ्गतस्यकरमार्थि कादृणं जात्र छण्णोकसायाणं वरिमसमयसकामगो ति एदिस्से अद्धाए अप्या ति कट्टू "मृत्तं। तत्य सत्त मुलगाहाओ ।

> (७१) सकामसपट्ठवगस्स किट्डिदियाणि पुरुवसद्धाणि । केसु व अणुभागेसु य सकत वा ससंकंत ॥१२४॥

ैएरिस्से पंच भासगाहाओ। तजहा—  $^{\circ}$ भासगाहाओ पुरुविक्जंतीओ चेव भणिदं होंति यंचगउरचर्पर-हरणट्ठं। मोहणीयस्स अतरदुसमयकदे सकामगपट्ठवर्गो होदि । एत्य सुसं ।

(७२)<sup>९९</sup> सकामगपट्डनगस्स मोहणीयस्स दो पुण दिठदीबो । किंत्रुणय मृतुस णियमा से अंतर होइ ॥१२५॥

<sup>९६</sup>किंचुणयं मुहत्त ति अंतोमुहत्तं ति णादव्य । अंतरदुसमयकदादो आवल्यियं समयूणमधिष्ठियूण इमा गाहा । यथा----

> (७३) झीणद्विविकम्मसे जे वेदयदे हु बोहु वि द्विदीसु । जे चावि ण वेदयदे विदियाए ते हु बोह्यक्ता ॥१२६॥

पु॰ २१२ । २. पु॰ २१६ । ६. पु॰ २१४ । ४. पु॰ २१५ । ५. पु॰ २१६ । ६. पु॰ २१७ ।
 पु॰ २१८ । ८. पु॰ २१९ । ९. पु॰ २२० । १०. पु॰ २२१ । ११. पु॰ २१२ ।
 १२. पु॰ २२३ ।

ेएलो दिठविसंतकस्ये च बणुगरमसंतक्त्रये च सक्तियसहा स्रायस्या । तं सहा ।

(७४) संकामचेपट्ठवनस्य पुन्ववद्वाचि कव्यानिहरुवीसु । साद-सुकृणाम-गोवा तहासुवानिसुदुवनस्या ॥ १ २७॥

विकासमृह्यां ति वयुक्तस्य-वाहरणाष्ट्रकरीतु ति अभित्रं होषि । साव-सुभागाम-गोदा तहाणुभागे-सुक्तस्या ति । व च व्ये बोधुक्तस्या, तस्यवयावीमाञ्चलस्यमा एवे अणुतानेणे ।

(७५) <sup>3</sup>श्रम पीणिपिढिकस्मं णिहाणिहा य वक्कवयला य । तह णिरव-सिरियणामा सीचा संक्रोहणादिषु ॥१२८॥ <sup>\*</sup>एदाणि कस्माणि पुरुषोच सुचिवा सद्दुठ वि कसावा पुरुषमेव सविदा ति ।

राणि पुरुषमेच सामाणि । एदणच सूम्बदा क्रह्ठाव कसावा पुरुषमंव साव (७६) संकंतन्हि य णियमा णामा-जोवाणि बैवणीयं च । वस्त्रेसु कसंसोधजेखु सेसणा होति संबोधकी ।।१२९।।

ैएसा गाहा छन् कम्मेसु पढमसमयसकतेसु विन्दि समये द्विवसत्तकम्मपमाणं भणीत । एसो विविधा मुख्याहा । तं बहुर ।

> (७७) <sup>क</sup>संकामनपट्ठवणो के बंबदि के व वेदयदि जंसे। सकामेदि व के के केसु असंकामको होद्राः १३०।।

्षिस्ते तिष्ण जल्या। तं जहा-के बंबदि सि पढमी जल्यो। के च बेदयदि ति विदिशो जल्यो। पिष्णम्य देवस्त्रिको अल्यो। पद्ममे जल्ये तिष्ण मासमाहाजो। विदिश्चे काले ने भासमाहाजो। तदिये अल्ये कश्मासमाहाजो। पढमस्त्र अल्यस्त तिष्कृं भासगाहाण समुक्कितणं विहासण च एक्क्यो बतासस्त्रामो। त जहा।

> (७८) वस्ससदसहस्साई द्विदिससाए दु मोहणीय तु । बंबदि च सदसहस्येतु असंखेळलेलु सेसाणि ॥१३१॥

<sup>90</sup>एसा गाहा अंतरदुसमयकदे ट्ठिदिबंधपमाण मणइ ।

(७९) अय-सोगमरदि-रदिग हस्त-दुर्गुछा-णवु सगित्वीको । असावं णीवागोवं अजस सारीरगं गाम ॥१३२॥

<sup>९९</sup>एदाणि णियमा ण बंघइ ।

(८०) <sup>९२</sup>सम्बाबरणीयाण जेसि बोवट्टणा दु णि**हा**ए। पयलायुगस्स य तहा अवश्रगो वधगी सेसे ॥१३३॥

<sup>38</sup>कोसमोबहुणा ति का सण्या। वेंसि कम्माण देसशांदिकदृश्याणि श्रीत्य तेसि कम्माणमोबहुणा क्षांचित्र तिस कम्माणमोबहुणा क्षांचित्र तिस्व क्षांचित्र व्यवस्य विहासा। <sup>18</sup> त व्यहा। वेंसि तिस्वणा। एवीए व्यवस्य विहासा। <sup>18</sup> त व्यहा। वेंसि तिस्वणा। एवीए व्यवस्य विहासा। वेंसित। त व्यक्ति व्यवस्य विहास वेंसित। त व्यक्ति व्यवस्य विहास वेंसित विहास वेंसित। विहास विह

(८१) जिट्टा य चीचगोर्द पशका जियमा अति शित गार्व च ।
छण्चेत्र चोकसामा असेखु अवेदगो होदि ॥१२४॥
<sup>१६</sup>एदाणि कम्माणि सम्बस्य जियमा ण बेदेदि । एस अत्यो एविस्से गाहाए ।

रै. पु॰ रेन्थे। र. पु॰ रेन्स्। ते. पु॰ रेन्दे। ४. पु॰ रेन्दे। थे. पु॰ रेन्से। ६. पु॰ रेन्से। १२. पु॰ रेन्से। १४. पु॰ रेन्से।

(८२) वेदे व वेदणीये सम्बानरणे तहा कसावे व । भयाविज्ञो नेदेंतो सभक्तयो सेसमी होति ॥१३५॥

विहामा । तं यहा । वेदे च ताव तिक्तुं येदाजगण्यदरं वेदेक्या । वेदणीये साद वा लसार्द वा । वे सम्बादरणे वार्तिगिवादिवयाणावरणावीणमयुमाणं सक्वाति वा देक्सावि वा । कसावे चक्क्य कसायाण-सम्बादर । १ तत अधिदन्त्रों वेदे च वेदणीयं सम्बादर में कसावे च । विदिवायं मूलमाहाए विदिवी लस्को समस्तो प्रवृदि । तदिये अपने कम्मायपादावों ।

> (८३) सन्वस्स मोहणीयस्स बाजुपुब्बी ग संकमो होदि । कोभकसाये णियमा असकमो होइ णायव्यो ॥१३६॥

<sup>¥</sup>विहासाः त जहा । अतरदुसमयकवण्यहृहि मोहणीयस्स बाणुपूर्णीसंकमो । बाणुपूर्णीसंकमो । बाणुपूर्णीसकमो णाम हि । कोह-माण-मादा-कोभा एसा परिवाही बाणुपूर्णीसकमो णाम ।<sup>५</sup> एस अस्यो चउरबीए मासगाहाए भणिहिटि । एसो विदियमासगाहा ।

> (८४) संकामगो च कोघ माण भागं तहेव लोभ च । सभ्य जहाणुपुत्रची वेदादी सङ्ग्रहाद कम्प्रं ॥१३७॥

'बेदादि ति विहासा । णवु समवेदादी सञ्जूहित ति अत्यो ।

(८२) सछुहदि पुदिसवेदे इत्बीवेदं णवुंसय चेव । सत्तेव णोकमाये णियमा कोहाम्ह संछुहदि ॥१३८॥

<sup>®</sup>एदिस्से तदियाए गाहाए बिहासा। जहा। इत्योवेदं जबुसय**वेदं च पुरि**सवेदे संछ्हदि, ज अण्णत्य । सत्त जोकसाये कोधे सछ्हदि, ज अण्णत्य ।

> (८६) कोह च छुहइ माणे माणं नायाए णियमसा छुहइ। मायं च छुहइ छोहे पडिलोमो सकमो णरिष ॥१३९॥।

प्रदिस्से सुत्तपबधी चेव विहासा।

(८७) जो जिम्ह सछुहंती णियमा बलसरिसिम्ह सछुहृह । बंधेण होणदरगे जहिए वा संकम्मो णरिव ॥१४०॥

ेविहासा । त जहा । जो ज वर्षांड सछुहृदि जियमा बज्जसमाचीए ट्विरीए संछुहृदि । <sup>5</sup> एसा पूरिम-द्धस्म विहासा । पण्डिमद्धस्स विहासा । तं जहा । ज बचादि द्विदि तिस्से वा ठलो होणाए वा सछुद्दि । अबज्जसमाचासु ट्विटीसु ण उचकट्विज्जदि । <sup>13</sup> समिटिऽदिश सु संकामेज्य ।

> (८८) सकामगपट्ठवगो माणकसायस्य वेदगो कोच । संख्रुद्दि अवेदेंती माणकसाये कमो सेसे ।।१४१।।

ैं (बहासा । जहा । माणकसायस्स सकामगपट्ठवगो माणं चैव बेर्देतो कोहस्स जे दोक्षावारूपवया दुसमयूणा ते माणे संजुहिद । <sup>भे</sup>विदियमूजगाहा त्ति विहासिदा समला भवदि । एलो तदियमूलगाहा । जहा ।

> (८९) बंधो व सकमो वा उदयो वा सह पदेस-अणुजागे। अधिगो समो व हीणो गुणेण कि वा विसेसेण ॥१४२॥

१ पुरु २४५। २. पुरु २४६। ३ पुरु २४७। ४ २४८। ५ २४९। ६ पुरु २५७। ७ पुरु २५१। ८ पुरु २५२। ९ पुरु ३६५। १० पुरु २५७। १२ पुरु २५८।१३ पुरु २५९।

ैएविस्से वतारि व्यक्तपाहाको । आसमाहा सङ्गीकारका । संपूर्विकारकार्यः व बाल्यविभासं सणि-स्सामो । व जङ्गा ।

(९०) बंधेण होर उपको समिको प्रवाहन संक्रमी महिली ।

गुणसिक्षः सर्वातपुणा बोळ्ज्या होइ स्रमुपाये ॥१४३॥ विहासा । अणुआयेण संयो योवो । उदयो सर्वतपुणी । संकमो सर्वतपुणी । विदियाए आसगाहाए

नवहासा । अनुभागण वधा नावा । उदला भणतपुर्णा । सकसा वणतपुर्णा । विदेशाए आसगाहा। समुक्कितना ।

(९१) <sup>प्</sup>र्वचेण होड उदको कहिंको उदएण सँकमो सहिंको । कुणसेंडी महं<del>कोणका च प्रदेशकोण कोक्रमका ११६४४।।</del>

निहासाः महाः मदेसम्भेण वंको योको । उचको असंबोध्यनुपरे । वंकयो असंबोध्यपुणी । "सियाएं प्रायनाहार् समुक्तित्वाणाः।

(९२) उदलो च क्षणंतगुणो संपश्चित्रवेच होह अणुभागे ।

से काले उदयादों सपहिन्दी बर्गतपुर्गो ॥१४५॥ पिंदहाता । यहा । से काले अपृक्षाचांचो योगी । वे काले वेच उदबी अपंतपुर्गो । व्यस्ति समद बंदो अपंतपुर्गो । व्यस्ति येव समद उदबी वर्गतपुर्गो । यंत्रपीए नातपहार स्पृत्तिकसम्बर्गः ।

(९३) "गुणसेडी अवतगुणेणूणाए वैदणो दु अनुमाने।

गणवासिमंतसेकी परेसकानेक कीसका ॥१४६॥

विहासा । जहां ! अस्थि समये बाह्यसमुद्धा बहुतो । वे काके अन्ततपुण्हीणी। 'एवं सम्बन्ध । पदेसुदको अस्ति समये बाह्यो । से काले अगतपुणी । एव सम्बन्ध । एसी चलस्थी गासगाहा । तं ज़हा ।

(९४) बंधो व संकमो वा उदको वा कि सने सने ट्ठांने ।

सै काले से काले अधिको हीणो सभी वा पि ।।१४७।। <sup>९</sup>एविस्से गाहाए तिण्णि भासगहाओ । तासि समुक्कित्तणा तहेन विहासा च । बहा ।

(९५) व्यवस्पाहि नियमा बणुमानी होनि मंतनुगहीयो ।

(९६) <sup>वर</sup>गुणसेढि असंखेळवा च पदेसग्गेण सकमो तरको ।

से काले से काले भण्डो बंधो पदिसमी।।१४९॥

<sup>3 व</sup>निहासनः । परेतुवनी जरित तमए योगी । ते काले असंबोधकन्त्री । वर्ष तम्बंध । याहा उदाओ तहा संकमी वि कायको । परेतवंदो व्यविकद्दाप् व्यव्यित्वाप् व्यविक्षाप् हामीस् सवव्दाचे व प्रतियायो । एतो तियाग् गाहाए समृक्तित्ता ।

> (९७) युणदो बर्चतगुणकीणं बेदयदि विश्वसमा हु अणुभासे । अद्विया च प्रदेशको मुखेस गणनाविश्वतेल ॥१५०॥

<sup>9</sup>४ एविस्से अस्यो पुल्मभणिदो । एसो पंत्रमी मूलगाहा । तिस्से समुक्तिसागा । 19 आहा ।

8. qo २६० त स. qo ३६१ । ३. qo २६२ । ४. qo २६३ ५. qo ३६५ त ६. qo २६६ । ७. qo २६७ त ८. qo २६८ । ५. २६९ । १०. qo २७० । ११. qo २७१ ) ३१. qo २७२ । १३. qo २७३ । १४. qo २७४ । १४. २७५ ।

#### (९८) कि अंतरं करेंद्री बड्डिंद हामवि ट्रिटरीय अध्यक्षाणे । णिक्वकमा च बद्दी हाणी वा केच्चिरं कालं ॥१५१॥

ेएत्य तिष्णि मासगाहाको । तासि समुक्कितणं विहासणं च क्ताईस्सामो । तं जहा । पदमाए गाहाए समुक्कितणा ।

> (९९) ओबहुषा जहण्या आविष्या किंग्या तिभागेण । एसा दि्ठदीसु जहण्या तहाणुभागेसणंतेसु ॥१५२॥

<sup>व</sup>विहासा । जा समयाहिया जाविष्या उच्यादो एवनाविदिव्यी लोकवृद्धज्ञाद समयुगाए शाविष्याए वे-तिमाने एत्तिरो अद्यक्तादेव्य णिवन्त्रवर्षि । यिनव्येतो समयुगाए अविष्याए विभागो समयुग्तरो । तदो जा अपकरवर्षराष्ट्रिती तिस्से पिनव्येती तित्ता । तेष । अद्यक्ताव्या समयाहिया । १ एव ताव अद्यक्ताव्या वद्धवि बाव आविष्या अधिकावाचा जादा ति । तेष परमिक्कावणा आविष्या, पिनव्येतो वद्धविद । उक्कस्तको पिनव्येतो कम्मद्रिती शोह आविष्याहि समयाहियाहि स्विष्या ।

"बहुन्यको णिक्सेबो बोस्रो । सहित्याय बहुन्यमणा समयुगाए आवित्याए बे-तिभागा विसेसाहिया। उपकस्तिया अहुन्यायणा विसेसाहिया । उपकस्तको पित्रसेबो अससंज्यनुगो । विदियाए गाहाए समुक्तिसमा। कहा ।

> '(१०७) संकामेदुक्कड्डिय जे असे ते अवद्विया होंति । आवस्त्रियं से काले तेल परं होंति अंजियस्या ।।१५३।।

ें विहासा । अं पदेसमां परपयशीए सकामिज्यदि हिंदीहिं वा अगुन्नागींह वा उक्किद्रिज्यदि ए पदेसनामाविषय ण सक्को ओकिद्विद् वा उक्किद्विद् वा सकामेदु वा। ' एसो तिदयाए भासगाहाए समृक्किसमा।

> (१०१) जोकड्डवि जे असे से काले ते च होंति मणियम्या । वस्त्रीए सवस्टाणे हाणीए संकमे उदए ॥१५४॥

'विश्वासा । दिशीहिं बा अणुभागीहिं वा प्रदेस-गमीकरिड्डण्यदि त प्रदेसगा से काले चेव ओकड्डिज्जेज्य वा उत्कारिड्डण्येज्य वा उत्कारिड्डण्येज्य वा ।  $^{9}$ एलो छट्डीए मूलवाहाए समुक्किसगा । तं जहा ।

(१०२) एक्तं च ट्रिटिविक्षेसं तु ट्विडिविसेसेसु वड्ढेदि । हरस्सेदि कदिसु एग्र तहाणुमागेसु बोद्धन्यं ॥१५५॥

ैपदिस्से एक्का त्रासगाहा । तिस्से समुक्कितणा च विहासा च कायका । रे त वहा ।

(१०३) एक्कं च द्विदिविसेसं तु असंस्थेण्जेसु द्विदिविसेसेसु । वड्ढेदि हरस्सेदि च तहाणुभागेसणतेसु ॥

<sup>¹3</sup> विहासा । जहा । दिठिदसंतकम्पस्स अमाट्टिदीदो समगुत्तरदिठीदं बंबमाणो त दिठिदसंत-कम्पअमाट्टिर्दि ण उवकड्डिद ।<sup>™</sup> दुसमगुत्तरिट्ठीदं बंबमाणो वि ण उककड्डिदी एव गतुण आवालिमुत्तर-

qo ?cus 1 ?. qo ?cus 1 ?. qo ?cus 1 x. qo ?cs 1 4. qo ?cs 1 £. qo ?cs 1 .
 qo ?cs 1 c. qo ?cs 1 .
 qo ?cs 1 c. qo ?cs 1 ?. qo ?cs 1 ??. qo ?cs 1 ??. qo ?cs 1 ??. qo ?cs 1 ??. qo ?cs 1

"क्काहुन्जनाणियाए दिन्दीए जहल्यां। जिन्हचेनो योगो। बोक्टुन्जनाणियाए दिन्दीए जहल्यां।
लाम्येनो असर्वेज्ञन्त्रमा वोक्टिन्नुल्यां लिए एक विकास क्षेत्रकार क्

(१०४) ट्ठिंदि-जणुभागे जसे के के वहद्वि के व हरस्सेदि। केसु जबट्ठाण वा गुणेण कि वा विसेक्षेण ।।१५७।।

<sup>९२</sup>एदिस्से चलारि भासगाहाओ । तासि समुविकलणा च विहासा **य** । वढममासगाहाए समुक्किलणा ।

(१०५)<sup>19</sup>ओवट्रेंदि दिर्ठींद पुण अधिग हीण **व बंधसमगं वा ।** उक्कट्रुंदि बंजसमं हीणं अधिगं **ण वह**डेदि ।।१५८॥

<sup>१४</sup>विहामा जा ट्रिटरी ओकड्डिज्जदि सा ट्रिटिरी बज्जमाणियादी अधिगा वा **हीणा वा दुस्ला वा ।** उक्कड्डिज्जमणिया ट्रिटीरी बज्जमाणियादी ट्रिटीरीसी सुल्ला होणा वा, अहिया णरिक ।

एली विदियभासगाहा ।<sup>९५</sup> जहा--

(१०६) सब्बे विय अणुभागे ओकडुवि जेण आवल्यियपविद्वे । जनकडुवि वजसमं णिस्वनकम होदि आवल्यिया ॥१५९॥

<sup>शा</sup>विहासा । एदिस्से गाहाए कणां बंधाणुकोमेण अरबो, अण्यो सभ्यावदो । <sup>शा</sup>बंधाणुकोमं ताब वस्-इस्सामी <sup>1</sup><sup>९</sup> उदयाविक्वियमिट्ट, जणुजागे मोत्तृण सेसे सभ्ये जैब अणुजागे बोकडूदि, एवं जेब उक्कड्डाँद ।<sup>३९</sup> सम्भावसण्यं वसहस्सामो । तं जहा । एवमफह्यणहुटि वर्णताणि कट्टबर्णिण जोकड्विज्जति । द्वाणि केसिमाणि ?

<sup>&#</sup>x27;हैं, पुरु देदरी। हैं, पुरु देदरी। ४, पुरु देदरी। ४, पुरु देदरी। ६, पुरु देदरी। ६, पुरु देदरी। ६, पुरु देवरी। १८, पुरु देवरी।

> (१०७) वर्डीदु होदि हाणी अधिमा हाणीदु तह अबट्टाणं। गुणसेडि असंखेणजा च पदेसमीन बोह्यना।।१६०॥

"विहासा । व परेसम्बद्धकाहिज्यदि वा विहर सि-सम्मा। यमोकद्वित वा हास्ति सि सम्मा। व ग बोकट्टिजादि परेसमां तमब्हाम ति सम्मा।" एदीए सम्माए एक्क हिर्दि वा पङ्क्च सम्बद्धो वा द्वितीको पङ्क्च अन्माबद्धमं। ते जहा ।

बहडी योजा । हायी वसंबेण्यामा । बबहुत्समसंबेण्यामा । अन्यस्थान्यस्य तृष्यः सञ्चामी हिरीको एसिहिदि वा "पहुण्य बस्कीयो हामी तुल्ला व्या विकेशाहिता वा वयहुत्समसंक्षेत्रकपृत्यं । एसी वर्णस्थार प्राप्तमहार समृत्यिकसमा ।

> (१०८) जीवहणमुज्यहण किट्टीवण्योसु हीति कम्मेसु । कीवहणा व जियमा किट्टीकरणन्ति बीडक्स ॥१६१॥

तिम्म वेव पडमसम् अपुब्लकद्वाणि णाम् करिदि । ""तिस्य परवणं वराहरसामा । ते जहा । "बस्वस्य अग्वस्य स्थान स्यान स्थान स्थान

१. तु० वश्च । २. तु० २१४ । व. तु० २१६ । व. तु० वश्च । ५. तु० वश्च । ६. तु० वश्च । ७ वश्च । ८ तु० वश्य । तु० वश्य । १६. तु० वश्य । १६. तु० वश्य । १२. तु० वश्य । १व. तु० वश्य । १४ तु० वश्य । १५. तु० वश्च । १६. तु० वश्य । १६. तु० वश्य । १८ तु वश्य । १९. तु० वश्य ।

पडम्मवर्गः जाणि जपुष्पस्त् वाणि तस्य चडमस्य सङ्ग्यस्य स्वादिवमण्याए व्यविमाणपिङ्केदमा योष । विविद्यस्य काविवमण्याए व्यविमाणपिष्केदमान्यान् । पृत्यभंतराणीतरेष गद्गण हुप्रसिमस्य स्वयस्य वाविवस्याणा विदेशाहिया ज्ञयत् स्वयस्य वाविवस्याणा विदेशाहिया ज्ञयत् स्वयस्य अपिष्यस्य वाविवस्याणा विदेशाहिया ज्ञयत् स्वयस्य अप्रस्य आदिवस्याणा विदेशाहिया ज्ञयत् स्वयस्य अप्रस्य आदिवस्याणा वोवा । चरिः सस्य अप्रस्यक्ष्यस्य वाविवस्याणा व्यवत्युव्यस्य अप्रस्य प्रस्य अप्रस्य अप्य

"पहरममाए जाणि अपुन्नाहर्श्वाचि निकासि वाणि वाण्य कोणस्य योजान्ति ? शत्वस्थ अपुन्नकर्श्वाणि विदेशाहिताणि । मायाः व्यप्नकर्श्वाणि विदेशाहिताणि । मोत्रस्य अपुन्नकर्श्वाणि विदेशाहिताणि । विदेशी वाण्यक्रम् । मायाः व्यप्नकर्श्वाणि विदेशाहिताणि । विदेशी वाण्यक्रम् । मित्रि चे पहरम्भागपित्वक्रेयम् वाण्यक्ष्यस्य वाण्यक्षस्य विदेशाहित्यं । माणस्य वादिवण्याण्यः व्यविद्यागपित्वक्षेत्रस्य विदेशाहित्यं । माणस्य वादिवण्याण्यः विदेशायाण्यक्षित्रस्य विदेशाहित्यं । माणस्य वादिवण्याण्यः विदेशायाण्यक्षित्रस्य वादिवण्याण्यः विदेशाहित्यं । एव चत्रुष्क्षां विदेशालित्यं वादिवण्याण्यः वादिवण्याण्यः वादिवण्याण्यः वादिवण्याण्यः वादिवण्याण्यः वादिवण्याण्यः वादिवण्याण्यः वादिवण्याणः वादिवणः वा

६ विक बहता ८ तेक इंबेल १ ई. विक इंबेटी २ तेक इंकेटी ते तेक इंकेटी

## ३ अवतरण सुची

|   |                                     | dee                     |          |                          | 946           |
|---|-------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| ₹ | तिण्णिसया छत्तीसा वासद्रि           | 144                     | 4        | विष्णिसया सत्तव          | १५रू          |
|   |                                     | ४ ऐतिहासि               | <b>1</b> | तम सूची                  |               |
|   |                                     | पुष्ठ                   |          |                          | ques          |
| अ | अण्णारिय                            | ax                      | 4        | चुण्णिसुत्तवार २२, २२०   |               |
| 4 | ववसाणाइरिय                          | ¥, ₹५२                  |          | ३०२, ३२१                 |               |
|   |                                     | ५ प्रस्थ                | ग्रमो    | ल्लेख                    |               |
|   |                                     | q.                      |          |                          | qes           |
| 斬 | कम्मपयकी                            | 6                       | ₹        | दसकरणीसंगह               | 36            |
|   | कम्मपवाद                            | 3                       |          | ,                        |               |
|   |                                     | ६ स्य                   | योगि     | त                        |               |
|   | जहा उद्देशो तहा <b>णिहे</b> सो २३   | ₹, ४५८                  |          | वक्खाणदो विसेसे पडिवर    | ी होइ १७७     |
|   |                                     | ७ उ                     | विश      | नेव                      |               |
| 8 | अण्णेसि वक्साणाइरियाणमहिष्याओ ग एव- |                         |          | बधपारमे एली प्यष्टुडि    | वारिसी णियमी- |
|   | विहा देसकरणीवसामणा एटच              | विहासिदा,               |          | होदण पुणा असक्षेज्जबस    |               |
|   | अकरणोवसामणाए एदिस्से व              | त्रतभाव•भुवग-           |          | एलो तारिसो णियमो         |               |
|   | मादो पृ०४                           |                         |          | मुत्तस्स अत्यं वक्खाणेति | 140 81        |
| ₹ | अण्णे पुण आइरिया जाव मी।            | हणीयस्म सखे-            | 3        | एकको उवएसो णिय           | मा सुदोवजुला  |
|   | ज्जबस्सिट्ठिदिगो बधो ताब            | ओदरमाण <del>स्स</del> - |          |                          | प० १५७।       |
|   | वि छमु बावलियासु गदासु              | उदीरणा सि               | ¥        |                          |               |
|   | एसी णियमी हीदूण पुणी अ              | प्रसेज्जटिठदि-          |          | दंसणेण वा अश्वक्खुदसणे   | गवा। पू॰१५८।  |
|   |                                     | ८ मूलगाया-चू            | णसूः     | गात शब्बसूची             |               |
| 1 | समें सरूयावाची और कर्मपर्यं         | यिवाची सब्दों को        |          | अणिष्खिद                 | 604           |
|   | सम्रहीत नही किया व                  | त्या है।                |          | बणियष्टि                 | 17, 66        |
| 8 | सङ्ख्यावणा २७९                      | , २८०, २९६              |          | अणियद्विवद्या            | <b>१३</b> २   |
|   | अकरणोवसामण                          | ર, ₹                    |          | अणियद्विकरण <b>द्धा</b>  | 146           |
|   | अन्सवय                              | ४५                      |          | वणुदिण्योवसामधा          | ą             |
|   | <b>म</b> गगिट्ठदि                   | २९०, २९१                |          | वणु भागसम्               | १२०, १२१      |
|   | <b>अच</b> न्स्तुदसणा                | १५८                     |          | अणुभागषाद                | 5x£, 5£0-     |

वणुषागकत्य

२५१

बणाणुपु व्यसंकम

|    | <b>ब्रम्</b> बद्धम                   | <b>(3</b> ,          | वाकासय                        | \$40, \$44, \$45    |
|----|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
|    | व्यक्तसंह                            | ₹₹, <b>₩₹, ₩</b> \$  | धासाण                         | 99, 800             |
|    | बणुगावसतकम्म                         | ***                  | <b>उच्चिकण्या</b>             | २०१                 |
|    | wiत र                                | t, tax, tas          | उक्कीरणका                     | १२०, १२१            |
| 1  | <b>अहर यह</b>                        | ££K.                 | <b>उच्छी</b> रमाणग            | २०६                 |
| 1  | अंदरकरण                              | ७५, १२३              | <b>उद</b> यादिगुणसे <b>डि</b> | ¥6, 48, 44,280      |
|    | अवरदिठदि                             | ₹₹¥                  | <b>उदीरणाकरण</b>              | 3.6                 |
|    | <b>अतरदु</b> समयकद                   | ११८, २०७, २१८        | च <b>वजो</b> ग                | १५७                 |
| 1  | अ <b>त्य</b>                         | २३१, २३२, २३३        | <b>ब</b> बहिठव                | १२, १०१, १०२ आ      |
|    | अविषकत                               | ৬৬, १८४              | उनदेस                         | 846                 |
|    | भव्य                                 | 11c, 1xc             | <b>उम्बद्ध</b> णाकरण          | ¥                   |
|    | <b>अञ्चानकाय</b>                     | X0                   | <b>चूबबमबम्मल</b> ङ           | 96                  |
|    | अवापव तकरण                           | 94, 98, 40           | इब्रुसमसम्मत् <b>द्धा</b>     | 86                  |
|    | श्रभापवत्तकरणदा                      | tvc                  | उवसाम                         | ₹0, ₹•              |
|    | अवार्यवत्तसकम                        | 99                   | उवसामग २३, ९                  | ७, १०५, १०६, १०९ सा |
|    | अधापनस सजद                           | <b>१ ३</b>           | उं वसामणक्सम                  | 84,80               |
|    | अधिण्छावणा                           | 258                  | उपसामण्या                     | १०९, ११७, ११८ मा    |
|    | अपुरुव                               | 64, 60               | उवसामणविधि                    | 203                 |
|    | अपुरूवकरण                            | <b>९३, ९७, १३३</b>   | व्यवसामण                      | २, १०१,११९ वा       |
|    | अपुरुवकरणदा                          | 98, 94, 882          | उवसामेयब                      | 808                 |
|    | अपु <b>ञ्चफ</b> ह्य                  | <b>339, 34</b> 0     | उवसत                          | ११,४१,७३ मा         |
|    | अष्यसंस्थ                            | १७४, १७५             | <b>उबसंत</b> कसाय             | <b>१</b> २३         |
|    | अप्पतस्य उवसामणा<br>अप्पतस्य उवसामणा | 13 43                | <b>उ</b> वर्सतकसायबीयर        | तय ३७               |
|    | अवद्वितपरिणाम                        | 89                   | उवसत्या                       | \$\$0, \$\$¥        |
|    | जबद्दिवजणुभाग <b>ल</b> ङ्य           | ₹∘ €                 | उवसामेत                       | ११२                 |
|    | अवेद<br>अवेद                         | 220, 229             | वस्सास                        | १२९                 |
|    | अबेदग                                | ₹• <b>९</b>          | ए एक्कसराह १                  | ८,८२,८३,८४,८५,१९४   |
|    | असंकामन<br>-                         | 288                  | एगड्डाणिय                     | 2.u                 |
|    | अस्जम                                | \$6                  | एगर्सवर्ष                     | \$86                |
|    | अस्सकन्यकरम                          | ११८, ३२९             | एगाविलय                       | 348                 |
|    | <b>अं</b> स                          | 141, 147             | ओ ओकहिंदद                     | ११०,४११             |
| _  |                                      | 49                   | आकर् <b>ड</b> णा              | ₹, ₹0 €             |
| जा | भाउगवज्ञ                             | २२<br>१६८, १७३, १७६  | ओ <b>पुक्त</b> स्स            | ₹, २२६              |
|    | <b>भागाइद</b>                        | १६८, १७२, १७२<br>२०७ | ओद्विदव्य                     | ¥, १४८, १५०, १५१    |
|    | <b>आ</b> जुलकरण                      | ₹•₹                  | जाः दूरण<br>औरालियकामधी       |                     |
|    | बार्र त                              | 400                  | जोनहुणा<br>स्रोतहुणा          | थ, २३७, ३३९         |
|    | अणुपुष्यीसंक्रम<br>'बारंब            | ₹0 <b>5</b>          | जावहुणा<br>जोवहुणाकर <b>ण</b> | 4, 38, 34           |
|    |                                      |                      | जीवेहिंग<br>जीवेरिंद          | 0, 848              |
|    | ँकं  <b>व</b> लियबाह्य               | ¥4, 44, 64           | wight d                       | ٠, ١٠٠              |

| 186 |  |
|-----|--|
|     |  |

#### THE PERSON

| ₹5           | कम्मस                       | 221                | द ∰3       | शुनिय                       | 94, 36                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
|              | करण ३३                      | , ३४, ३५, ३६, २०३  |            | सम्बन्ध                     | 700, <b>474</b>           |
|              | करणोवसामणा                  | ₹, ¥               |            | संचादि                      | dy, 100                   |
|              | कसायउवसामणा                 | ₹ to •             | य वर्ष     | वेणियस                      | 2, 96                     |
|              | कसायक्सवग                   | 849                |            | <b>इम</b> िट्ठवि            | 107, 208, 224             |
|              | कसायक्लवण                   | 101                |            | Rever                       | 224                       |
|              | कालसंजुस                    | ₹ २•               |            | क्लोम                       | 248                       |
|              | किट्टि                      | १२, ४९, ५७, १२४    |            | डेबदव                       | 8, 80                     |
|              | किट्ठीकरण                   | <b>\$</b> ₹ •      |            | देवदमाण                     | 3, 66, 50                 |
|              | किंद्वीकरणहा                | \$ <b>?</b> ¥      |            | क्रवदमाणग                   | ९७, १०५, १०६ सा           |
|              | <b>क</b> हें हो             | ***                |            | <b>बबद</b> नागव             | ४४, १२३, १२६ आ            |
| <del>Q</del> | समणदा                       | 217                |            | सम्म                        | १२, २६२, २ <b>७३, २७३</b> |
|              | सदय                         | txc, tu.           | 4          | रभवणाम                      | 566                       |
| ۳            | <b>चक्</b> लुदसण            | 190                |            | रबत्तमाणिय                  | 141                       |
|              | वारित्तनोहणीय               | 9×, 1×c            |            | डिवाद                       | W, WR                     |
| জ            | <b>जटि</b> ठिदेख <b>द</b> य | 48                 |            | <b>क्व</b> ण (विहासा        | war, wh                   |
|              | अद्विदिउदीरणा               | 3.8                |            | बिद्ध                       | 101                       |
|              |                             | २, १०३, १०५, ११४   |            | वसग                         | १६२, १६२                  |
| জ            | झीण                         | PRC 179            |            | सत्यकरणोवसा                 |                           |
|              | <b>मीण</b> ट्ठिंद           | 773                |            | TQ.                         | 64, 25¥                   |
|              | द्विदि                      | २६, २४, ५८ वर      |            | ाये                         | 40, 68, 64, 111           |
| •            | द्वित्वंडय<br>द्वित्वंडय    | t 7 t, t 50, t 0 t | q          | ण्डावयक                     | 88                        |
|              | द्विविषाद                   | 255, 250           | -          | व्यवद                       | 774                       |
|              | द्विदिबधगङ्खा               | <b>१</b> २१, १२२   | <b>फ</b> फ |                             | 8.9                       |
|              | द्विदिबनपूषस                | 64                 |            | ≅्ष<br>इय                   | 848                       |
|              | द्विदिबधसमग                 | 164                |            | ६-<br>ह्यमद                 | 40                        |
|              | णिकाचणाकरण                  |                    |            |                             |                           |
| ч            | णिकाचणाकरण<br>णिक्सिल       | ₹, ३३              |            | व्यकरण                      | 44                        |
|              | णिक्खे व<br>चिक्खे व        | 7, 44              |            | भसमग                        | \$ <b>•</b> \$            |
|              | णिक्सप<br>णिक्सोकरण         | ९४, १०५, ११३ वा    |            | श्चावलिय                    | 14                        |
|              | णिप्पडिबध                   | 3, 33              |            | वरसापदाङ्ग्य                | ४०, ५८, १२४, १२५          |
|              |                             | 3, 59              | म म        | <b>न्मि</b> मद् <b>ठ</b> दि | २२५, २३€                  |
|              | णिक्कम                      | 4 709, 700         | म          | गजोग                        | 844                       |
|              | णिव्याचाद                   | €, ४१, ४२          | म          | गुक                         | \$89                      |
| त            | त्रदिम                      | 9 = 9              | स          | <b>णबे</b> दग               | ६५, १२६                   |
|              | तहही                        | १०१, १०३, ११२      | स्र        | जबेदगद्धाः                  | \$ 50                     |
|              | रियवुक्कसकम                 | 40                 | म          | यावेदग                      | \$2, \$3, \$X             |
| थ            | <b>पवणिज्ज</b>              | 16                 | मा         | यावेदगढा                    | 44, 204, 224              |
|              | योव                         | १४, २४, ८६ वा      | 4          | जगाहाः                      | 285                       |

| •          | क्रम <b>ाह</b>                                 | 7 1949                      | धंनास                       | 2 1966                |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|            | मेहणीय <b>यण्य</b>                             | quite.                      | समुक्तिलगा                  | 288, <b>764</b>       |
|            | की भवेद <b>गढा</b>                             | 40, 449                     | श्राम्बकरणोवसामचा           | 8, 4                  |
|            | (केशवा<br>-                                    | 4, 14                       | सम्बंधार्वि                 | N 48                  |
|            | वे <b>चि</b> जीय                               | 7, 744                      | सम्बद्धीव                   | ₩₹, ₹ <b>₹</b> 0      |
|            | वश्रमाण                                        | ep.                         | - संकम                      | 14,46,46              |
|            | बश्दमाणलेस्सा                                  | 2, 141                      | संबंधनाकरण                  | #4: \$10              |
|            | विद्                                           | 7, 64, 60                   | संकामण                      | 200, 208, 288         |
|            | जाबाद<br>जाबाद                                 | ¥ŧV                         | -संबाम णपटु वन              | <b>२१५</b> , २५७, २५८ |
|            | विज्ञादसंकम                                    | 7, 50                       | सकामय                       | 484                   |
|            | बियण                                           | 795 099                     | <b>संका</b> मिज्जमाण        | ₹06                   |
|            | वियास                                          | 809                         | संकामिद                     | 206                   |
|            | विसम                                           | 160                         | संस्क                       | 240                   |
|            | विसुक्समाण                                     | 794                         | संछोहणा                     | <b>28</b> 6           |
|            | विसुद्ध                                        | *44                         | संखोहत                      | 443                   |
|            | ावसु <b>ब</b><br>विसोही                        | 244                         | संजगासंचम                   | 40                    |
|            |                                                | ***                         | सपिंडिव                     | * * *                 |
|            | विहासम                                         | १२ १ <b>४, ४१, ४४</b>       | सापराइय                     | 448                   |
|            | विहासा                                         | ***                         | सिया                        | 44                    |
|            | बेदयमाण                                        | 202, 204, 223               | सुक्कलेस्सा                 | 749                   |
|            | बैदत                                           | ₹o¥, ₹₹₹                    | सुलगाहा                     | 64.2                  |
|            | बैदेमाण                                        | ११० ११२, ११३                | नुत्तपबध                    | 443                   |
|            | बैदेंत                                         | 34, 40, 744                 | <b>सुलविहा</b> सा           | t, **                 |
|            | बोक्सिका                                       | 24, 10, 141<br>2 <b>4</b> 5 | सूद                         | 796                   |
| स          | सण्णिकासिञ्जभा <b>ण</b>                        | ***                         | <sup>९</sup> सुदीवजल        | ***                   |
|            | सब्भावसञ्ज                                     | २६ <i>५</i><br>२५७          | सङ्खनसापराइयदा              | १२४) १ए३              |
|            | समद्विदिग                                      |                             |                             | १५७                   |
|            | समयपन्य                                        | १३१, २००                    | ह हायमाण                    |                       |
|            |                                                | ९ जयधबस्रागत                | विशेष शब्बस् ची             |                       |
| <b>8</b> T | अइच्छावणा                                      | २७५ २९७                     | अविभागपडि <del>ण्</del> छेद | \$ \$ 4               |
| ٠,         | अकरणोवसामणा                                    | ٦, ٦                        | अस्मकणकरण                   | ३२२                   |
|            | अञ्चताभाव                                      | 200, 254                    | अतर                         | 508                   |
|            | अणागारोवजोग                                    | 840                         | का भागाल                    | २१६                   |
|            | अजान्युविषसकम                                  | 96                          | आजुतकरण                     | २०८                   |
|            |                                                | 910.0                       | आदिवगणा                     | 9 % 0                 |
|            |                                                | १७९                         |                             |                       |
|            | अणियष्टि                                       | \$ \$ \$0                   | आदोलकर्ण                    | 3 3                   |
|            | अणियट्टि<br>अधापबस्तसकम                        |                             |                             | ₹•\$                  |
|            | श्रणियद्धि<br>श्रचापदस्तसकम<br>अव्यसत्वीवसामणा | \$2 <b>90</b>               | <b>आदोलकर्ण</b>             |                       |
|            | अणियट्टि<br>अधापबस्तसकम                        | 15 60                       | आदोलकरण<br>आवाहा            | ₹•\$                  |

| 100 |  |  |
|-----|--|--|
|     |  |  |

| ų, |                        | 40                | - |                             |               |
|----|------------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------|
|    | समावकि                 | 25                |   | <b>वेतक्र</b> रणीवतानणा     | ¥, \$, \$, \$ |
|    | समित्रम                |                   | 4 | अधिभागाल                    | *64           |
|    | चन्द्रोग               | 849               |   | विषयपमान                    | V)            |
|    | सम्बद् <b>य</b>        | 170, 171          |   | पश्चिमार                    | 48            |
|    | <b>स्थानम्</b>         | 2, 24             |   | पुडमद्ठिवसंख्य              | 160           |
| fa | ओट्टियम                | 270               |   | <b>म्ह</b> मसमयकद           | Rel           |
| 41 | आंबहु <b>य</b>         | 170, 120          |   | वदेससंकम                    | **            |
|    | जोबहु <b>या</b>        | 185               |   | वयस्य                       | 54:           |
| 布  | करण                    | 1.3               |   | परमविय                      | <b>1</b> We   |
| •  | करणोवसामणा             | ₹, ¥              |   | वसत्बोबसामणा                | 8, 2          |
| 4  | ब्रहाभवनगहण            | 124               |   | पृष्टिलोमसक्तम              | 24:           |
| ग  | गलिबसेसगुणसंहि         | 40                | • | बधाणुलोम                    | 41            |
| •  |                        | 10, 206, 263, 207 |   | क्यावसि                     | 1             |
|    | <b>नुष्यसंहि</b>       | 163               | भ | भव <del>षत</del> य जिल्लामण | (पडिवाद) ४५,४ |
|    | युणहाणिद्वायंतर        | 111               |   | वव्डि                       | 74            |
| •  | म'सह                   | २४१, २८८          |   | वामाद                       | ¥4, ¥         |
| Œ  | वद्विववीरमा            | 48                |   | विकादसकम                    | *             |
| ল  | बद्दिविवय              | 49                |   | विस्रोमक्कम                 | •             |
| ٠, | निहा                   | 585               |   | विसुद्धपरिणाम               | 149           |
|    | विद्वनकम               | 205               |   | विद्वासण                    | ₹₹            |
|    | जिवाद                  | <b>دو, ده</b>     | ₹ | सक्ताव                      | 320, 32       |
|    | जिल्लामाद              | ¥4                |   | समुक्कितण                   | 44            |
| đ  | 'तु' सर्               | 28Y, 266          |   | सञ्चकरणोवसामण               | rr 0, t       |
| u  | तेशसिय                 | 44                |   | सुद्धपरिणाम                 | •             |
| ₹  | वुसम्बद्ध<br>दुसम्बद्ध | ₹•७               |   | हाणि                        |               |
| ٩  | द्वरायकिदि             | 840               | • |                             |               |

# शुद्धिपत्रक

|        | पुष्ठ      | पंक्ति     | वसृद्धि             | ঘুৱি                              |
|--------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------|
|        | •          | 6          | सप्पसिद्धा          | सुप्पसिद्धा                       |
|        | <b>२</b> २ | 8 5        | एव ताव              | एवं ताव                           |
|        | 24         | 48         | संजमो               | संकमो                             |
|        | ₹          | <b>१</b> २ | अणक्कस्स            | अणुक्कस्स                         |
|        | 25         | 9.9        | संजमो               | संकमो                             |
|        | 46         | ₹ \$       | द्विदिवंषादी        | द्विदिबंधा दो                     |
|        | 4.5        | ¥          | उग्वाडिदादि         | <b>उग्वाहिदाणि</b>                |
|        | 99         | ₹\$        | अणुफाले <b>माणो</b> | अणुपालेमाणो                       |
|        | **         | **         | साय                 | सिया                              |
|        | १०९        | 4          | कमेणाइवकतेसु        | कमेणाइक्कंतेसु                    |
|        | 858        | Ę          | संपराइस्स           | संपराइयस्स                        |
|        | 104        | ₹₹         | विदियसमए            | विदियसमए                          |
|        | 325        | 6          | जादा                | जादो                              |
|        | २०५        | ₹ 0        | *******             | (द्विवीमो)                        |
| हि॰ सं | ० २०६      | १०         | अंतरायाभादो         | अंतरायामादो                       |
|        | २३५        | 26         | दूसरे               | अनन्तर                            |
| हिन्दी | 588        | १७         | करनेके बाद दूसरे    | करनेके अनन्तर                     |
| हिन्दी | 242        | २८         | बन्धप्रकृतिमे       | बंधसदृश उस प्रकृतिमें             |
|        | <b>२५७</b> | 6          | भविस्स              | भणिस्स                            |
| हिन्दी | २५९        | ₹\$        | क्या और उदय         | और उदय क्या                       |
|        | ३०५        | ¥          | गाहाएद्धा पुव्वण वि | गाहाए पुञ्चद्धेण वि               |
| हिन्दी | 304        | २८         | अपकर्षण             | उत्कर्षण                          |
|        | \$ ? o     | Ę          | बंधाणलोम            | <b>बंधाणुलोमं</b>                 |
|        | ₹१७        | 6          | ओकड्डिज्जदि         | ओर्काङ्कणजीद ण उक्काङ्क्रिणजीह    |
|        | 480        | १-२        | तहा सहा             | तहा                               |
|        | 383        | •          | मायाए आदिवग्गणाए    | मायाए आदिवग्गणाए अविभाग-          |
|        |            |            | अविभागपिङच्छेदग्गं  | पिंडच्छेदग्गं विसेसाहियं । माणस्स |
|        |            |            | विसाहिया कोहस्स     | आदिवग्गणाए अविमागपडिच्छेदगां      |
|        |            |            |                     | विसेसाहियं । कोहस्स               |

<sup>(</sup>१) सूचना—'अंतरदुसमयकदावत्थाए' पाठका सर्वत्र 'अन्तर करनेके अनन्तर समयमे' यह क्रम् विवक्षित है । अतः जहाँ चूक हुई है वहाँ सुभार लेना चाहिये ।